

# महावीर-वागी

# भगवान श्री रजनीश

मंकलन : मा योग लक्ष्मी सम्पादन : स्वामी कृष्ण कवीर स्वामी योग चिन्मय

जीवन जागृति आन्दोलन प्रकाशन, बम्बई १९७२ ईश्वरलाल एन० शाह, (बद साधु ईश्वर समर्पण) मंत्री, जीवन जागृति केंद्र, ३१, इजरायल मीहल्ला, भगवान मुक्न, मस्जिद बंदर रोड, अम्बान मुक्न, मस्जिद बंदर रोड,

प्रकाशक :

© जीवन जागृति केंद्र, बम्बई

प्रथमः संस्करण : जुलाई १९७२ प्रतिवाँ : ५०००

मूल्य : रुपये ३०.००

मुद्रक : अनंत जे. शाह, लिपिका प्रेस, कुर्ला रोड, अंबेरी, बम्बई-४६.

# महावीर - वाणी

पर्युषण व्याख्यानमाला के अन्तर्गत दिनांक १८ अगस्त, १६७१ से ४ सितम्बर, १६७१ तक भगवान् श्री रजनीश द्वारा बम्बई में

दिये गये १८ प्रवचनों का संकलन।

#### आमख

चीबीस तीर्यकरों की शक्तिशासी, गुढ़ व यहन बच्चारम-परम्परा ने जीवन और जयत के सन्बन्ध में प्रकुर ज्ञान व साधन-सामग्री प्रदान की है। साधना और ज्ञान का ऐसा 'पुंकसाबद विकास अन्त्रय दुर्नम रहा है।

लेकिन चौतीसर्वे तीर्यंकर भगवान् श्री महाबीर के बाद यह लघ्यास-श्रृंतसा वपने विकास के चरम सिलार पर लाकर फिर विकारने लगी। और इयर पिछली कुछ स्तासिद्यों से तो अनुभवी, ज्ञानी एवं योगपुस्त जैन झावार्यों एव पृतियों के लामान के कारए जैन-साधना के सारे गृह सुत्र सोते चले जा रहे हैं। परिस्तास स्वरूप तीर्यंकरों, अरिह्नों एवं सिद्धों के जगत से जैन-साधकों के लगवन सारे सम्बन्ध दृह गते हैं।

तीर्थं करों की इस लुप्त हो रही ज्ञान व साधना-सम्पदा को पुनरुण्जीवित करने के लिए भगवान् श्रीरजनीश प्रेरित हुए हैं।

सितम्बर १६६६ को करमीर में एक १६ दिवतीय शिविर में मगवान श्री ने महावीर की जीवनी, साधना व शिक्षा (देवना) के अनेक कजात एवं पूर जायामों का प्रयम बार उद्घाटन किया था। वे प्रवचन जब "सहावीर में मेरी टिंग्ट में" नामक ६९० पृथ्वीय विवासकाय ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो फुके हैं।

दसमें मगवान् श्री ने संकेत दिये हैं कि वे २४ तीर्यंकरों के दिव्य-वेतना-जगत से सदियों से दूट गये कम्बन्ध को शुर्तकांशित करने में सक्तम हैं और तत्तम्बरणी साम्रनायत् प्रयोगों को जुन्त-कुलियों की जानकारी उन्हें है। उन्होंने इस सन्वय में अस्तित्यात् प्रयोगों के लिए कोजी साम्रकों को "महासीर: मेरी दृष्टि" के माध्यम से आह्वान भी दिया है।

इस दिशा में उनका दूसरा कदम है: वौबीसवें तीर्थंकर प्रमयान् श्री महाबीर के चुने हुए ३१४ वचनों पर अनुभवधुक्त, साधनाधुक्त एवं योगधुक्त प्रतिसंवेदन (Response) प्रस्तत करना। १८ अगस्त १९७१ से ४ सितम्बर १९७१ तक पर्युपण ब्याच्यानमाका के क्य में दिये गये प्रस्तुत १८ अववन इस विराट ऐतिहासिक कार्य का प्रथम वर्सा है। अस्तुत प्रवचनमाझा में वे नमोकार मुत पर और वम्म सुत्त के मात्र प्रथम स्वोक पर वर्ष कर राके हैं।

लेकिन पाटक इसमें पायेंगे कि तीर्यंकरों के आगाध अध्यास्य-सागर के दुर्भम गृह्य रत्नों को प्रगट करने में ने सफल हुए हैं। "महाचीर-वाणी" के इस प्रथम लख्य में उन्होंने तीर्थकरों की अपरा न परा निया का समग्र सार सामने रख दिया है। भविष्य में धीरि-धीर अनेक प्रवचनमासाओं में ने शेष ३१३ जवनों पर चर्चार्ए करेंगे।

इन प्रवचनों को पढ़ने वाले पाटक इस बात की स्वष्ट फ्रांतक पा सकेंगे कि प्रपावान् थी रजनीश मात्र कोरे विचारक, वार्वोत्तक या व्याक्याकार पण्डित नहीं, हैं, बरन् वे एक अनुभवपुक्त परमयोगी, रहस्यवर्धी ऋषि और संत हैं।

चेतना के जिस तल और अंबाइयों से वे प्रवचन कर रहे हैं उससे भास होता कि तीर्यकरों, अरिद्धतों, आचारों एवं उपाध्यायों के लोक से उनका सीधा एकारम्य और सम्बच्ध है। लगता है कि उन दिव्य चेतनाओं की अनुभूतियों व भगवान भी की अनुभूतियों में एकस्तता व एकक्पता है।

कहता ठीक होगा कि भगवान् श्री एक ऐसे परम शून्य दर्पण है जिनमें "महावीर-वाणी" हजार गुने विस्तीणं होकर—अपने पूरे वैभव में प्रतिसंवादित हो रही है।

इस प्रवचनमाला की अनुठी विशेषता यह है कि इसमें जैन-साधना के परमगुरु एवं छुप्तप्राय साधनाओं एवं योग के रहस्यों को आधुनिक विज्ञान के परिप्रदेश में पूर्नविदलेषित किया गया है।

इस अब की एक और अनुठी विशेषता है, इसकी विनोद-प्रियता और आनन्द, उल्लास व मुक्त-हास्य। इतनी गम्भीर और गृह बातों पर प्रकाश बालते समय भी भगवान् थी अपनी विनोद-प्रियता और लीला-मांच को रोकने व अपकट सकी में असमर्थ रहे हैं। साधु, सन्तों, महारमाओं व झानियों के इतिहास में ऐसी विनोद-त्रियता दुर्लम ही है।

हास्य नेता मुल्ता नसरहीन के माध्यम से भगवान थी श्रीताओं को उनकी स्वयं की खांतरिक स्थितियों के प्रति सजब करते रहे हैं। साथ ही मुन्त-लहुशसों के तुरन्त बाद के क्षणों में वे मूल विषय के सूक्ष्मतम स्थवनों को को भोताओं के गहरे हृदय तक पहुँचाने में आस्थर्यजनक रूप से समल हुए हैं।

जाता है कि भगवान् भी रजनीश के इन प्रवचनों एवं सैकड़ो-हजारों सामना प्रयोगों के नाध्यम से तीर्यकरों की खब्यारम-श्रृंतना में निहित अनेकान्तमुक्त अध्यापम-रहस्य पुनरुज्जीतिश होकर प्रवम बार विश्व के कोने-कोने में गुज उटेंगे।

इस आशा, प्रेरणा एवं आह्वान के साथ प्रस्तुत है--- "महावीर - वाणी"।

—योग चिन्सय के प्रशास

#### सम्पादक के दो शब्द

¥

"महाबीर-बाणी" रूढ़ अबों में प्राय: निकलती रहने वाली धार्मिक व्यास्था-पुस्तकों में से एक नहीं है, यह नवीन वैद्यानिक तथ्यों और विचववापी स्तर पर अनेक ताज्ञ वैज्ञानिक प्रयोगों से समिवत चिन्तन की ताज्ञती का एक दस्तावेज है, परम्परा के नव-भूत्योकन की एक घटना है, जो पर्युचण व्यास्थानमाला के रूप में भटित हुई है।

इन व्याख्यानो का सम्पादन करते हुए मैं जिस वैवारिक और निर्वेवारिक आनन्द से गुजरा हैं, उसे इस प्रन्य का हर पाठक अनुभव कर सके इसकी पूरी वेष्टा की गयी है।

"धम्मो मगलमृष्किट्ठम्, ब्रहिश्वा सन्त्रमो तवो' के प्रत्येक शब्द की गमीर, चिन्तनपूर्यो, विज्ञानसम्मत, सहस्र, बोधमम्य व्याच्या के ये अठरह प्रवचन आपको विचारो की एक ऐसी दुनिया में ला छोड़ेंगे, जहाँ जीवन को समप्रता में जीसकने की आपको स्त्रक्त सन्त्रोय का अनुभव करेगी और उक्तमां से भरे इस बटित जीवन में आप अपने लिए सहस्र रास्त्र के समर्थी मेरे इस बटित जीवन में आप अपने लिए सहस्र रास्त्र की सकने में समर्थ होंगे। अनेक वैज्ञानिक उपनक्षियों की जानकारी आपके जितन की रूपी हुई खिड़कियों पर दस्तक देशी और चिन्तन की नयी दिशाएँ उद्धाटित करेगी।

हो सकता है, ग्रन्थ में कतियम पाठकों को पुनवित्त का दोप भी दिले, किन्तु उन्हें जानकूम कर बरकरार रखा गया है ताकि प्रवचन की मूल-धारा तिरीहित न होने पाये, साथ ही पाठक इते न केवल पढ़े, बल्लि इस छन्ने हुए में उसी प्रकार कहें, जिस प्रकार वह सुनते हुए भोतागण वहें थे। इस प्रकार यह पुनवित्त बापके और वक्त के बीच की दूरी मिटाकर अन्तरात को तोड़ने में सहायक विद्व होगी ऐसी आवा है।

मुख्य सीर्थक एवं उपसीर्थकों के देने के पीखे यह दृष्टि रही है कि उस सध्याय के सन्तर्गत व्याख्यायित वस्तु का परिषय भी मिल सके और विन्तर की ताजगी तथा रूढ़ से हटकर व्यावत विचारों का स्पष्ट आभास मिल सके । उपसीर्थकों के माध्यम से पाट्य-सामग्री की रोचकता का आभास भर दिया सा सका है, जिन पर नियाह टिकेंगी तो विश्वास है ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा जागे मिला नहीं रहेगी।

इत्यलम् !

भूल सुधार की सूचना

पृष्ठ १४.१-ज से पृष्ठ १६२-ज तक की ३२ पृष्ठ-सब्धाएँ तथा उसके बाद की १४.१ से १८२ तक की ३२ पृष्ठ-संस्थाएँ ब्रब्स छर गई हैं। लेकिन प्रवचनसामधी का अबाह (कम) सही हैं। पृष्ठ २२२ के बाद इन ब्रब्स हुए ३२ पृष्ठों को जोड़कर पृष्ठ सक्या एकदम से २४.४ पृष्ठ संस्था छाप दी गई है।

# अन्तर्वस्तु अनुक्रम

|     | आमुख (स्वाभी योग चिन्मय द्वारा)              | •••   |     |
|-----|----------------------------------------------|-------|-----|
|     | सम्पादक के दो शब्द                           | •••   |     |
| (१) | दिव्य लोक की कुंजी—पंच नमोकार सूत्र          |       | २७  |
| 8   | चरम निष्पत्तियाँ और लो गये रास्ते            |       | 3 8 |
| 2   | परवर पर सूठ्य                                |       | ३२  |
| ą   | <b>आदमी की ऊँचाई और गुरुत्वाकर्षण</b>        |       | 33  |
| ٧   | सद्भाव का पेड़-पौघों पर प्रभाव               |       | 3,8 |
| ¥   | किरलियान की फोटोग्राफी                       |       | ş   |
| Ę   | मत्र का क्या काम होता है ?                   |       | 30  |
| e   | 'स्लीपिंग प्रॉफेट'                           |       | ą   |
| =   | च्यान से वस्तु गतिमान                        |       | 39  |
| ٩   | अरिहन्त को नमस्कार                           |       | 81  |
| 0   | सिद्ध कौन है ?                               |       | 83  |
| 8   | आचार्यं वह जिसने                             |       | 8   |
| 2   | महावीर और इलेक्ट्रो-मैंग्नेटिक फील्ड         |       | 84  |
| 3   | चार की परिधि से परे                          |       | ४६  |
| 8   | चरण और नमन का आचरण                           |       | 80  |
| 4   | ग्राहकता बनाम कृत्रिम पुनर्जन्म              | ****  | 40  |
| Ę   | वासिल्एव और पनडुब्बी में प्रयोग              |       | 43  |
| (२) | भाव-जगत् के रहस्य और मगल व लोकोत्तम          | धूत्र | ५५  |
| ٤   | भाव से प्रारंभ कर अनुभव की और                |       | ५६  |
| २   | बीमारी के छह महीने पहले सूचना                |       | Ęo  |
| 3   | जरूरी नहीं, जापका कोध आपका ही हो             |       | Ęŧ  |
| ¥   | मैसिंगका चमत्कार या घारणाका अक्षर            | ****  | Ę   |
| ¥   | स्टालिन के कमरे में मैसिंग !                 |       | Ę'n |
| Ę   | सावधान, कहीं मोनेन आपके भीतर पीछे तो नहीं चल | रहा   | ĘĘ  |
|     |                                              |       |     |

# [ १२ ]

|            | [ // ]                                        |     |     |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| b          | जहाँ मात्र जानना रह जाता है                   | ••• | ĘU  |
| 5          | लेकिन चेतना स्रोत रहित है                     |     | Ę   |
| ٩          | मंगल भावना और खून के कण                       |     | ৬০  |
| १०         | पौघे भी जापके साथ हुँसते-गाते हैं             |     | 90  |
| 99         | आखिर धर्म है क्या ?                           |     | 9 7 |
| <b>१</b> २ | कौन कहता है धुनों आग छ पैदा होता है ?         | ••• | ৬३  |
| <b>१</b> ३ | अपराष से मुनित या अपराध भाव से                |     | ७४  |
| १४         | नसीहत नसरुद्दीन की                            |     | 98  |
| १५         | भगवान् का अर्थ और भगवान् महावीर               |     | ७७  |
| 2 4        | मैटर, प्रॉसेस और पुद्गल                       |     | 60  |
| <b>9</b> 9 | महाबीर की टेलिपैथी                            |     | 6   |
| ę=         | अचेतन मन और भाषा के प्रयोग                    |     | ८३  |
| १९         | महाकीर को सुनने की कीमत                       |     | 64  |
| (३)        | शरण आये है हम तुम्हारी                        |     | 69  |
| ٤          | मैं भारण में अनता हूँ                         |     | 9,3 |
| 2          | शररा में जाने से पहले                         |     | 98  |
| 3          | प्वाइन्ट आफ नो रिटनं                          |     | 98  |
| γ          | कभी आपने सोचा कि आप लेटते क्यों हैं ?         |     | ९६  |
| 4          | भविष्य में दुनिया के अस्पताओं का आकार क्या हो | गा? | 90  |
| Ę          | सर दर्द है तो जोकर की टोपी लगाइए              |     | 99  |
| ıs         | शून्य में रंगा हआ। एक आधनिक त्रिलंकु          |     | 800 |
| Z          | शरणागित की ज्योमेट्री                         |     | ₹0₹ |
| ٩          | सम्मोहन और महाबीर का सूत्र                    |     | 808 |
| ę۰         | शरणागति: ऊर्जाका खुला हुवा द्वार              |     | १०५ |
| ११         | हमें बहंकारी पर दया बानी चाहिए                |     | १०६ |
| १२         | भीड़ को भगाने का नया वैज्ञानिक यंत्र          |     | १०७ |
| ₹ 3        | विनादेले छूकर बताइए कि …                      |     | 800 |
| १४         | क्या सागर गंगोत्री की तरफ बद्द सकता है ?      |     | १०० |
| <b>१</b> ५ | जब हम भूलें तखाशने लगते हैं                   |     | १०९ |
| <b>१</b> ६ | कारण और शरण का गणित                           |     | ११० |
|            |                                               |     |     |

# [ १३ ]

| ŧ0         | शरणागति तो तब होती है                    | ****  | 999         |
|------------|------------------------------------------|-------|-------------|
|            | चरण तो बहाना है                          |       | 883         |
|            |                                          |       |             |
| (8)        | ) धर्मः अहिंसा और अनुपस्थित हो जाने के ब | रायाम | 88€         |
| 8          | मनुष्य की पीड़ा क्या है ?                | ****  | १२१         |
| 2          | स्वयं की पहचान है कि नहीं                |       | <b>१</b> २२ |
| 3          | 'दि अदर इज हेल'                          |       | १२३         |
| ٧          | एक दूबती हुई नाव से दूसरी पर             | •••   | १२५         |
| X          | प्रमाण कीन देता है ?                     |       | <b>१</b> २६ |
| Ę          | पता है, दुःख को आप बुलाते हैं !          |       | १२७         |
| 9          | हटा हुआ भविष्यः महावीर का विषाद          |       | १२९         |
| τ,         | किस मंजिल पर रहते हो ?                   |       | 8 ≥ 0       |
| ٩          | अपने से जुड़ने का वह सुल काण             |       | 835         |
| १०         | 'जस्ट ए चेंज'                            |       | ₹₹₹         |
| ११         | अस्तित्व की घड़ी उर्फ कॉजिमिक क्लॉक      | ••••  | 658         |
| 12         | लाओसी ने कहा …                           |       | १३५         |
| <b>१</b> ३ | क्या आप किसी को दुल देसकते हैं ?         |       | १३७         |
| 88         | दुख लेने की यह भागा-दौड़ी                | •••   | १३८         |
| १५         | बताइए, बोलूं कि न बोलूं                  | •••   | १३८         |
| 24         | बड़ी तीखी है तटस्यता की मार              |       | १३९         |
| १७         | अहिंसा और चीटी                           |       | 6.8.6       |
| १८         | उपस्थिति बताने की गहन चेव्टाएँ           | ****  | 1885        |
| 39         | महाबीर घर से जाने लगे                    |       | 188         |
| २०         | तयाता बनाम महाबीर की व्यक्तिश            |       | 8 & €       |
| ₹₹         | दूसरा गाल सामने करना भी उत्तर है         | ••••  | १४६         |
| २२         | मेरा वश कले तो                           |       | १४७         |
| २३         | रथ के आगे चलता हुआ कुता                  |       | १४८         |
| २४         | ज्योतिष से वर्ष कंट्रोल                  |       | १४९         |
| ( x        | ) में का अकलापन और महावीर की अहिंसा      |       | १५१-अ       |
| Ş          | जीवेषणा बनाम जीने का पागलपन              |       | १५ ४-८      |
| 7          | अहिसक बनना है तो जीवेषणा त्यागो          |       | १५७-व       |

# [ 88 ]

|            | •                                                  |      |       |
|------------|----------------------------------------------------|------|-------|
| ş          | आत्महृत्या: मरने के खिए नहीं, जीने के लिए          |      | १५५-अ |
| x          | लक्षण एक बीमारी अनेक                               | •••  | १५९-अ |
| 4          | महाबीर के पीछे आत्मघाती अनुयायी                    |      | १६१-अ |
| Ę          | सताने वालों का मजा                                 |      | १६२-अ |
| ·          | नसरुद्दीन और चार चोरो की दास्तान                   |      | १६४-अ |
| 6          | जीवन और मृत्यु: मूल्य का समीकरण                    |      | १६५-अ |
| 3          | मुल्ला व्याख्यान देने चले                          |      | १६६-आ |
| ę o        | महावीर के अर्थ में अहिंसा                          | **** | १६८-अ |
| 88         | मेरे की चहारदीवारी में विरामें                     | ***  | १६६-अ |
| <b>१</b> २ | पत्नी की तस्वीरे: यह प्रेम है या पहरा              |      | १६९-अ |
| १३         | मुल्ला साहब जावे मगर छाता भूल आये                  |      | १७०-अ |
| έĸ         | मालकियत का मसला असली जड़ है                        | **** | १७२-अ |
| १५         | महावीर पर भी मालकियत                               |      | १७३-अ |
| <b>१</b> ६ | अनेकांत का सिद्धांत                                |      | १७४-अ |
| હ          | अब दुश्मन की स्रोपड़ी में इलेक्ट्रोड रखे जार्येंगे |      | १७५-अ |
| 25         | महाबीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है                  |      | १७६-अ |
| 35         | सभी गलत हैं, मैं ठीक हैं                           |      | १७८-अ |
| ٠,         | तरकारी की तारीफ उर्फ सम्राट-मुल्ला संवाद           |      | १७९-अ |
| ₹          | शायद ठीक, शायद नहीं ठीक                            | •••  | १८१-अ |
| (ξ)        | दो अतियों के बीच में साबित बचा न कोय               |      | १५१   |
| ę          | हो सकता है वह पिटने के काबिल हो                    |      | १५५   |
| 2          | हत्या की वैसाखी पर टिका हुआ जीवन                   | •••• | १५७   |
| ş          | सवाल आपके और आपके पिता पर आ आये तो                 |      | १५८   |
| ¥          | कटने का अर्थशास्त्र                                |      | १६०   |
| 4          | संदर्भ : एक व्यक्तिचारी की डायरी                   |      | १६१   |
| Ę          | ऐसे में महावीर क्या करेंगे ?                       |      | १६२   |
| 9          | आ लिर हम पूछते क्यों हैं?                          |      | 858   |
| ۷          | अगर महाबीर आज सामने का जायें                       |      | १६५   |
| ٩          | मनीबैग और मुल्ला नसहहीन                            |      | १६६   |
| 0          | संयम क्या है, स्वांस है                            |      | १६७   |
|            |                                                    |      |       |

# [ १५ ]

|            | • ., •                                  |              |     |
|------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| ११         | पैर छूने का प्रमाण-पत्र                 | ••••         | १६९ |
| १२         | बापने पुलिस को लबर नहीं की ?            |              | १७० |
| <b>8</b> 3 | संयम और बेंधे हुए घोड़ों की लगाम        |              | १७१ |
| 88         | ओवरफेड समाज का अनशन                     | ****         | १७२ |
| १५         | उपवास से आपको मिलता क्या है ?           |              | १७३ |
| <b>१</b> ६ | चुनाव क्षेत्र में नसरुद्दीन का दौरा     |              | 808 |
| eş         | ग्रीन का यंत्र और सद की प्रकाश रेखाएँ   |              | १७५ |
| 26         | 'बहा एक्सपीरिएंस' : विज्ञान के जाँगन से |              | १७६ |
| १९         | काम-वासना का शीर्यासन                   | •••          | १७७ |
| २०         | ब्रह्मचारी की कंजूसी                    | •••          | १७८ |
| २१         | यह 'सम्यक्' क्या बला है ?               | ***          | १७६ |
| २२         | कहानी का सब्जेक्ट मैटर                  |              | १८० |
| २३         | क्या आप हीरो बनना पसन्द करेंगे ?        |              | १८१ |
| źĸ         | स्वर्गमें अखवार क्यों नहीं है ?         |              | १८२ |
| २५         | संतुलन के लिए गालियाँ !                 | •••          | १८६ |
| (७)        | संयम की विधायक दृष्टि और साधना का पा    | <b>ग</b> लपन | १८५ |
| ۶          | सयमसिकुड़ाव नहीं, फैलाव है              |              | १८९ |
| ą          | संयम का विधायक आयाम                     |              | १६० |
| 3          | सयमी के बासपास आँसू !                   | ***          | 939 |
| ٧          | अपनी छाया से लडता हुआ। आदमी             |              | १६२ |
| ц          | भला वह संयम क्या करेगा, जो!             |              | १९३ |
| Ę          | उस्रटि दियो जिम्या                      | ***          | १९४ |
| Ģ          | अन्दर भन्नाते हुए भी पुर                | •••          | १९४ |
| 5          | अतर्यात्राकी प्रक्रिया                  |              | १६६ |
| 3          | स्पर्ध के रास्ते से                     |              | १९६ |
| ę۰         | आप कमजोरी बतायें, हम सेतु बतायेंगे      |              | 290 |
| <b>१</b> १ | हाथ पर नाराज न हों                      |              | 338 |
| १२         | अंधरो पढ़े हाथ धरि आसर                  |              | ₹00 |
| १३         | किताब छोड़ देने के दिन आ गये            |              | 201 |
| १४         | और बद्ध नदी पार न कर पाये               |              | 201 |

# [ १६ ]

|            | • • •                                       |      |     |
|------------|---------------------------------------------|------|-----|
| <b>१</b> ५ | जब इन्द्रियों का जगत् बीमार हो जाता है      |      | २०४ |
| १६         | सावधान ! 'संयोग' का खतरा है                 |      | २०६ |
| १७         | बौंसुरी और महावीर                           | ***  | २०६ |
| १८         | औपचारिक धर्म: वास्तविक अधर्म                |      | २०८ |
| १९         | जब नास्तिकता भी धर्म बन जाती है             | ***  | 308 |
| २०         | बायरूम में भांकते हुए मुल्ला नसरुद्दीन      |      | २१० |
| २१         | अगर पाप नहीं तो जियें कैसे ?                |      | 288 |
| २२         | और अधिकारी भाग खड़ा हुआ                     |      | २१२ |
| २३         | एक पागल ठीक करने के लिए                     | •••  | २१३ |
| (८)        | तप बनाम यह सब खेला ध्यान का                 |      | २१७ |
| 8          | तप की गलत व्यास्यामें                       |      | 228 |
| 3          | चले ये शराब बद कराने                        | •••  | 255 |
| Ą          | दुःख+चाह=तपः तब बाप नहीं समझे               |      | २५५ |
| x          | कोड़ा-मार सम्प्रदाय                         | •••  | २५६ |
| ×          | कलम तोड़ दी तो कलम का क्या गया?             |      | २४८ |
| Ę          | <b>क्या</b> कहा, शरीर <b>ले</b> लिया जाये ! | •••  | 325 |
| હ          | खड़खड़ाने के लिये नकली दौतो की व्यवस्था     | **** | २६० |
| 6          | स्वर्ग से उतरती हुई वे अप्सराये             | •••  | 243 |
| £          | सेक्स और युद्ध : एक रूप                     |      | 268 |
| १०         | प्रकृति : विकृति : संस्कृति                 |      | २६४ |
| ११         | आखिर पशु आत्म-हत्या क्यों नहीं करते ?       | ***  | २६६ |
| १२         | अंधेरे से लड़ने मे अंधेरे के पास रहना होगा  | •••  | २६७ |
| ₹3         | विलहेम रेक का बाक्स                         |      | २६७ |
| १४         | यह सब सेला ध्यान का                         |      | २६६ |
| 24         | कोन कह सकता है कि ***                       |      | 200 |
| १६         | फेंके हुए विचार को पकड़ना                   |      | २७१ |
| ₹७         | क्या आप काम-बासना से मुक्त होना चाहते हैं ? |      | २७३ |
| १८         | आपके शरीर में अग्निका बहाव                  |      | २७३ |
| 18         | आदत से साववान !                             |      | २७३ |
| २०         | मोजनः भ्रान्ति और शक्ति                     |      | २७१ |
|            |                                             |      |     |

|            | [ १७ ]                                         |         |       |
|------------|------------------------------------------------|---------|-------|
| २१         | अतिरिक्त शक्ति के लिए नये केन्द्र की तलाश      |         | २७८   |
| 22         | अपनी-अपनी कमजोरियाँ !                          | ••      | २७८   |
| (९) ह      | प की वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी ऊर्जी-शरीर से आप | की पहचा | न २८१ |
| 8          | दीवाल भी एक बहाव है !                          |         | २८४   |
| 2          | गति ''ओर गति ''और गति और फिर गति               |         | २८६   |
| ą          | ऊर्जाका गमनागमन                                |         | २८७   |
| 8          | मरे हुए आदमी के तीन दिन                        |         | 266   |
| ų          | निजिन्स्की का नाच                              |         | २८९   |
| Ę          | क्या कहा, सूर्य भीतर ठण्डा है!                 | • • •   | २९०   |
| ø          | बवन्डर का केन्द्र बिन्दु                       |         | 366   |
| 6          | तपस्वी का ताप घूनी से नहीं आता                 | •••     | ₹९₹   |
| ٩          | करेन्ट मारने वाली औरत                          |         | २९२   |
| ٩o         | आप वर्गर आग के भी जल सकते हैं                  |         | ₹99   |
| ११         | डिग्री लेनी है तो                              | •••     | 568   |
| <b>१</b> २ | कोध में लिया गया ऊर्जाका कोटो                  | •••     | 568   |
| १३         | मस्ति क काट दें तो भी मन काम करता है           | ****    | २९६   |
| 88         | प्लास्टिक के दिल और फिर दिल कादौरा             | •••     | २९७   |
| १५         | मरघट सिर्फ सफाई का इन्तजाम नहीं है             | ***     | २९९   |
| ₹ €        | मरने पर शरीर को जलाया जाता है इसलिए कि ***     | •••     | \$00  |
| १७         | कनफटे साधु और काम-बिन्दु                       |         | ३०१   |
| १८         | अगर ऊर्जाका ग्रेबीटेशन हो जाये                 | •••     | ३०२   |
| १९         | नजर भर देला और पक्षी गिरा                      | •••     | ३०३   |
| २०         | सम्राट ही सोना क्यों पहनते थे ?                |         | χοş   |
| ₹\$        | यह बबूल की विशेषता है                          | •••     | ३०६   |
| २२         | "यह शरीर मैं नहीं हूँ"                         | •••     | ३०७   |
| २३         | तोते में बसे हुए राजा के प्राण                 | ****    | ३०८   |
| २४         | जब हाय सिर्फ एक उन्डाभर रह जाता है             | •••     | ३०९   |
| (१०        | ) भोजन अवस्यान अर्थात् महावीर के अनशन प्रश     | योग     | ३१३   |
| 8          | बाह्य-तद को पहले क्यों रखा गया ?               | •••     | ३१८   |
| ₹          | अंग बीमार नहीं होता, बीमारी प्रकट करता है      | ***     | 388   |

# [ १= ]

| ą          | मनुष्य सरीर का इमरजेंसी अर्रेजमेंट          | •••            | ₹₹•          |
|------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|
| У          | अनशन: संक्रमण के अंतराल की पकड़             | •••            | <b>३२१</b>   |
| ٩          | ध्रुव प्रदेशों का मालू आरि अनशन             | •••            | ३२२          |
| Ę          | सूफी बोले : सोना मत                         | •••            | ₹२₹          |
| 19         | महावीर ने बनगन क्यों चुना ?                 |                | <b>\$</b> 58 |
| L          | वे अनशन-अम्यासी !                           | •••            | ३२६          |
| £          | सावधान ! गुरजिएफ लाना लिए तैयार है          |                | ३२७          |
| १०         | सकल खेल उस बिन्दु का                        |                | ३२८          |
| 88         | यह प्रयोग है होश का                         | •••            | ३२९          |
| <b>१</b> २ | चोरों ने कहा: गोली सार दूगा                 | •••            | ३३०          |
| ₹₹         | और यह तंद्रा क्यों ?                        |                | 338          |
| १४         | भोजन छोड़ दिया, मोजन का चितन चालू रखा       |                | ३३२          |
| १५         | सब्स्टीट्यूट का सिलसिला                     |                | 338          |
| ₹ ६        | सपना क्या है ? सिर्फ एक तरकी ब              |                | ३३४          |
| ₹७         | यह अंतर अदालत में चल सकता है, यहाँ नहीं     | ****           | ३३५          |
| <b>१</b> 5 | भिक्षा, विद रिट्रास्पेक्टिव इफ्रेक्ट        | ***            | ३३६          |
| १९         | आपकी 'नहीं की ताकत                          |                | ३३८          |
| २०         | बाह ! आपका हाथ भी दलील करता है              |                | ३३९          |
| ₹₹         | नसरुद्दीन : नोट, फुरान और शराब              | •••            | 388          |
| २२         | अनशन की वे अनहोनी शतें                      | ***            | 385          |
| २३         | जीवेपणा हटाने से मौत नहीं वा जाती           |                | 383          |
| २४         | स्वीकार की भी एक सुगन्ध होती है             | ••••           | 388          |
| 24         | कोई सुन न ले !                              | •••            | ३४६          |
| (११)       | बाह्य-तपः उणोदरी के दायरे और वृत्ति-संक्षेप | की अंतर्यात्र। | ३४७          |
| 8          | आपकी भूख और आदत की घड़ी                     |                | ३५१          |
| 7          | भोजन भट्ट मुकाबला                           |                | ३५३          |
| 3          | अदर से आती हुई भूस की आवाज                  |                | ३५४          |
| ٧          | भूख और मौसम                                 |                | 344          |
| ×          | कल्टीवेटेड डिजायर्स की तृप्ति               |                | 388          |
| Ę          | वह प्यास छिम्बा छिटल हॉट की नहीं होगी       | ****           | 840          |
|            |                                             |                |              |

# [ १९ ]

| 13          | रिटनै फाम द प्वाइंट आफ नी रिटने               |         | 340          |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|
| 4           | मुल्लाने मुकदमालेने से इन्कार कर दिया         |         | 340          |
| 9           | अली के भाले की वापसी                          |         | 349          |
| ₹ 0         | हर इंद्रिय का अपना पेट                        |         | 3 € 1        |
| ११          | वृत्ति-सक्षप और गुरजिएफ के प्रयोग             |         | ३६३          |
| १२          | बुद्धि को कबाइ खाना मत बनाइए                  |         | 353          |
| १३          | औसत बुद्ध                                     |         | ३६०          |
| 88          | जब बिल्कुल बेकार हो जायेंगे                   |         | 356          |
| १५          | सभी एक दूसरे के पति, सभी एक दूसरे की पत्नियाँ |         | 3 60         |
| ₹           | यह मारिजुआना है या नये अर्थ की तलाश !         |         | ३६ः          |
| <b>?</b> 19 | मुल्ला चले तनस्वाह बढ़वाने                    |         | ३६०          |
| ₹ =         | यही सयानो काम                                 |         | ३७०          |
| <b>१</b> ९  | जूतों का हिसाब उर्फ चमारी प्रतियोगिता         |         | ३७३          |
| २0          | निन्यानवे का चक्कर तिब्बत में भी !            |         | ३७३          |
| २१          | पापः मोक्ष की पहली जरूरत                      |         | ३७५          |
| २२          | मुल्ला की शादी                                |         | ३७६          |
| २३          | विजडम के चमत्कार                              |         | ३७५          |
| (१३         | ) रसनातून गयीमोरेमन ते अर्थात् 'रस-परित       | गग'     |              |
| •           | और काय-वलेश                                   |         | ३८१          |
| 8           | स्वाद कहाँ होता है ?                          |         | ३५४          |
| 2           | हिचकियों वाली साधुनी का शॉक ट्रीटमेंट         |         | ३८६          |
| ₹           | वस्तु : रस : निमित्त                          | ***     | 350          |
| ٧           | रंग तो आपकी आंख भरती है                       |         | ३८८          |
| 4           | 'पलडेड' प्रकटीकरण रस का                       |         | ३९०          |
| Ę           | मन को समभाना हो तो उल्टा समभाइए               |         | ३९१          |
| હ           | भुलाने की कोशिश याद करने की निशानी है         | *****   | ३९२          |
| ς,          | मन को जराभयकर खबर देकर देखिए!                 |         | ₹3,€         |
| ٩           | रस का इम सफर साथ छोड़ गया                     |         | 368          |
| <b>?</b> o  | शिलर की कविता और सड़ी हुई सेव-गंघ             |         | १९५          |
| ₹ ₹         | दो चार कश सिगरेट, एक घुर्जी—चुर्जीसाधना       | •••     | 3 <b>9</b> 5 |
| १२          | एक दौर शराव का भी यानी जाने मय और मजहवन       | ी परछाई | ₹8.5         |
|             |                                               |         |              |

| <b>8</b> 3 | मुल्ला उदास क्यों ? ***कोई मरा न था !                | •••         | 38  |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|
| १४         | कोष-अकोध दोऊ त्यागिए                                 | ••••        | 389 |
| 9 %        | साक्षी द्वीना भी द्वैत है                            | •••         | 801 |
| 25         | तो क्या शरीर को सताना काय-क्लेश नहीं है ?            |             | 803 |
| <b>१</b> ७ | बाल कटते हैं दर्द नहीं होता, मगर क्यो ?              |             | 80: |
| <b>१</b> = | लोरेंजों के प्रसद प्रयोग और पीड़ा का रहस्य           |             | 80  |
| 28         | महाबीर के अनुयायी पागलों का काम करें!                |             | 803 |
| २०         | पादरी का प्रवचन और मुल्ला का छ।ता                    |             | 801 |
| २१         | तब फिर काया-वलेश क्यो ?                              |             | 800 |
| <b>२</b> २ | दु:ख को तो स्वीकार बन्दे !                           |             | 800 |
| २३         | काया महापीडक हम जानी                                 |             | ४०६ |
| २४         | जब कल टूटने लगता है                                  |             | Rot |
| २४         | कृपया जाप अपेक्षा न करें                             |             | 808 |
| 75         | बमों की मार भी स्वीकार: महायुद्ध और काया-वलेश क      | । सिद्धान्त | ४१० |
| २७         | कीलों के ठोंकने का महाबीर-गणित                       |             | ४११ |
| (१३        | ) अत्तर-तप का प्रवेश द्वार : संलीनता                 |             | ४१३ |
| ٤          | भावों के साथ बदलता हुआ चेहरा                         |             | ४१५ |
| 2          | हमले से पहले दिटलर                                   | •••         | ४१६ |
| Ę          | ऋोध और शान्ति आइने के सामने                          |             | ४१९ |
| 8          | आपके भीतर एक मन नहीं है                              | •••         | ४२० |
| ሂ          | जो अशाति अनजाने रिलीज होती है                        |             | ४२१ |
| Ę          | आपका चेहरा: आ इने के रूबरू, क्रोध से कशमकश           |             | ४२३ |
| 19         | मौत से पहले मुल्ला की नसीहत                          |             | ४२३ |
| 5          | यह प्रेम नहीं, ऐक्टिंग है !                          |             | ४२४ |
| 9          | तल्लीन भी है, संलीन भी है                            |             | ४२४ |
| १०         | परमात्मा निकाल बाहर कर दिया गया                      |             | ४२६ |
| ११         | कभी सोचा कि महावीर के हावों में मसल्स क्यों नहीं हैं | ?           | ४२७ |
| <b>१</b> २ | हम सबके भीतर का यंत्र-मानव                           |             | ४२७ |
| 8 8        | परत दर परत रोबोट का प्रशिक्षण                        |             | ४२९ |
| 8.8        | कोष में आपका रोबोट काम करता है                       | ****        | ४२९ |
|            | •                                                    |             |     |
|            |                                                      |             |     |

# [ २१ ]

|            | • • •                                                                    |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ŧ٧         | सिंगिल ट्रैक, इबल ट्रैक, मस्टी ट्रैक ट्रेनिय                             | 850 |
| १६         | रोबोट ने इशारा किया आप चल दिये                                           | 835 |
| १७         | घर में नहीं दाना मगर वसीयत लिखाना                                        | 858 |
| १८         | संलीनता के साथ अपने वाले भय से सावधान                                    | 838 |
| १९         | जरा आक्रमण और प्रतिक्रमण को समझ लें                                      | ४३७ |
| २०         | र्सकए, एक दुःस्वप्न सुन लीजिए                                            | 83= |
| (१)        | <ul> <li>() 'पछताये का होय' यानी प्रायश्चित की प्रयोगशाला में</li> </ul> | ४४१ |
| 8          | हाय! मैंने गाली दी                                                       | 886 |
| 7          | पुनि-पुनि चन्दन पुनि-पुनि पानी                                           | ४४६ |
| Ŗ          | क्षमा मांग ली तो बदल तो नहीं गये                                         | RRE |
| 6          | तस्वीर प पड़ि गयो दाग .                                                  | ४४९ |
| ×          | यह प्रेम है या चुनाव ?                                                   | ४४० |
| Ę          | तकंहर बात का होता है                                                     | ४४२ |
| ø          | द्विभाषी बिल्ली ••                                                       | ४५४ |
| 4          | गलत आदमी या गलत कोट                                                      | ४५५ |
| 8          | बह घाटी जहाँ गालियाँ गूजती हैं                                           | ४५६ |
| १०         | हर कोई वहाँ ईश्वर या                                                     | ४५७ |
| ₹ १        | कभी सुना है ऐसा ?                                                        | ४४६ |
| १२         | मैं रजनीश को मार डार्लूगा                                                | 860 |
| ₹ ₹        | पागलों के बीच जीने के कुछ अनुभव                                          | ४६१ |
| १४         | यह है जालम बेहोशों का                                                    | ४६४ |
| १५         | 'बाई वान्ट टुगो बाउट'                                                    | ४६४ |
| १६         | दो तरह से मिटती है दुनिया                                                | ४६६ |
| १७         | सरकस से छूटे हुए शेर                                                     | ४६७ |
| १५         | मरीज ठीक हो गया, हकीम बीमार हो गया                                       | ४६९ |
| १९         | रूजवेल्ट की पत्नी पागलों के बीच                                          | ४७० |
| ₹⋼         | बहुत सारे पाप कल्पित होते हैं                                            | ४७२ |
| २१         | सजायापता मास्टरी                                                         | ४७३ |
| <b>२</b> २ | यहाँ अन्तर अपने और पराये का है                                           | ४७४ |
| २३         | आपके मरने का प्रमाण-पत्र : मूख                                           | ४७६ |
|            | *                                                                        |     |

# [ २२ ]

| <b>२</b> ४ | नकं वहाँ है जहां हम कड़े हैं                          |            | <b>Y</b> 1919 |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
|            |                                                       |            | -00           |
| (१५        | ) विनय : अभ्यास नहीं, परिणति निरहंकारिता की           |            | ४७९           |
| ٩          | पर-निन्दा का विटामिन                                  |            | ४८३           |
| 7          | निन्दा का बैंक बैलेंस                                 |            | ४८५           |
| ą          | आधा मीस की दूरी से फांकती औरत                         |            | ጸ።ቭ           |
| 8          | कैसे भी कोई मरे दोष उसी का होता है !                  |            | ४८६           |
| ×          | चोर को कभी निर्णायक बनाकर देखिये                      | ••••       | 855           |
| Ę          | जो श्रेष्ठ को देखेगा वह निकृष्ट भी देखेगा             |            | ሄፍ९           |
| U          | गवे पर उल्टा बैठ चल पड़े मुल्ला                       |            | ४९०           |
| 4          | हिंदू ग्रंथों में महाबीर का उल्लेख क्यों नहीं मिलता ? |            | ४९१           |
| ٩          | बिना नाप-तौल की बिनय                                  | ***        | ४९३           |
| १०         | हीनता-प्रथि के शिकार हैं आप या सचमुच हीन हैं ?        | •••        | ४९४           |
| ११         | श्रेष्ठता तय करने का तराजू क्या है ?                  |            | ४९५           |
| <b>१</b> २ | सुकरात को जहर देनेवाले भी मले ही <b>ये</b> !          |            | ४९५           |
| १३         | जीवित तीर्यंकरों को कोई नहीं पूछता                    |            | ४१६           |
| 88         | तौतने की सहज तरकीब                                    |            | 8€=           |
| 24         | विनय चाहिए तो शतंनामा हटाइए                           |            | 338           |
| <b>१</b> ६ | क्या मुहम्मद की सुगंध बहुत पसंद थी ?                  |            | X 0 0         |
| <b>१</b> ७ | कावा भी सही-बुतखाना भी                                |            | 408           |
| १८         | जीसस और जुदास                                         |            | ४०२           |
| १९         | अलग-अलग जाकार में सत्य                                | •••        | ¥ • ₹         |
| २०         | सभी कुछ देन कमों की                                   |            | 408           |
| ₹₹         | दुनिया को खून से रगने वाले ईसा के अनुयायी             |            | ४०४           |
| २२         | कोध का सहज गणित                                       |            | ४०६           |
| २३         | फ्लू आपमे पहले से होता है                             |            | ४०७           |
| २४         | कोष और अहंकार : चोर-चोर मौसेरे भाई                    | ****       | 200           |
| २५         | आपकी छाती में छुरा भोंके जाने पर विनय क्या कहती       | <b>₹</b> ? | ५०५           |
| २६         | यह विनम्रता का 'गेम' !                                | •••        | 208           |
| २७         | लड़के का यज्ञोपवीत होना है                            |            | ४१०           |
| ₹≒         | मादी का लेख: प्राचीन और अर्वाचीन                      |            | 488           |

|            | [ २३ ]                                          |      |             |
|------------|-------------------------------------------------|------|-------------|
| २९         | नसरहीन की पहली सुद्वागरात                       |      | ४१३         |
| ₹0         | नसरुद्दीन की दूसरी सुहागरात बनाम विनय           | •••  | 488         |
| (११        | ६) सेवाकी मेवाऔर स्वाध्यायकासरगम                |      | ५१५         |
| 8          | सेवा के अर्थ में ईसाइयत का प्रभाव               | •••  | ५२०         |
| 2          | पैशनेट सेवा                                     | **** | ५२०         |
| ą          | तब फिर सेवाकिसलिए ?                             | •••  | ५२१         |
| ٧          | चूमने के लिए कोड़ी के होंठ !                    |      | ४२२         |
| ¥          | महाबीर का मेटामैथमेटिक्स                        | •••  | ५२३         |
| Ę          | सेबा उलम कीजिए                                  |      | ५२४         |
| હ          | सेवा नहीं, स्वर्ग-संचय                          |      | ४२४         |
| 5          | जीसस की मौत से पहले का सवाल                     | •••  | ४२६         |
| 3          | बीमारी के सुख                                   |      | ५२७         |
| १०         | लड़का भर गया तो क्या, तारों का देर तो बढ़ा !    |      | ५२७         |
| 88         | वाणी मधुर है, सगर बकवास बन्द कर                 | ***  | ५२६         |
| 88         | <b>क्</b> ठे चेहरे ओढ़े हुए                     | ***  | ५२९         |
| 83         | अगर असाधु नहीं होंगे तो साधुकहीं से जी पायेगा ! |      | 430         |
| 68         | अनुवासन का वासन                                 | **** | ५३१         |
| 84         | सेवा नहीं, पाप-प्रकालन                          |      | ५३२         |
| 8 €        | स्वाध्यायान् मा प्रमदः                          | •••  | ५३ <b>६</b> |
| 80         | क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं ?              |      | ५३३         |
| <b>१</b> = | मह।वीर: मिथ्या ज्ञानी किसे कहते हैं ?           |      | ध्रध        |
| 38         | शास्त्र पढेका होय?                              |      | ४३४         |
| २०         | ये तथाकथित ज्ञानी                               | ***  | ५ ३७        |
| २१         | अच्छा बोले कि ठीक बोले                          | •••  | ५३८         |
| <b>२</b> २ | ध्यान में लगे हुए बोहरे तीर                     |      | ४३८         |
| २३         | म्यूचुमल नॉनसॅस                                 |      | ४३€         |
| २४         | शराव भी तभी बेहोश करती है जब                    |      | 480         |
| २५         | अँघेरे में मोका भी खोजोगे तो टकराक्रीये         |      | ४४२         |
| २६         | स्त्री : बासना : स्वाच्याय                      | •••  | 488         |
| २७         | प्रसंग : 'कौन साला कहता है'                     | •••  | 484         |

# [ 58 ]

| २६         | गाली.की व्याख्या और आपका अंतर                      | •••          | प्र४५  |  |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|--|
| 38         | गदगी का विपर्यास                                   |              | ५४६    |  |
| ą o        | भीतर जाइए मगर कम से                                | ****         | ጸጸው    |  |
| (१७        | ) ध्यान: तीसरे बिन्दु पर बने रहने की प्रक्रिया     |              | 488    |  |
| 8          | लूकवॉर्म कोध                                       |              | 448    |  |
| २          | शीर्षासन करता हुआ ध्यान                            |              | ሂሂሂ    |  |
| 3          | जब होश में हैं तो ईश्वर की जिन्ता कौन करे !        |              | ५५६    |  |
| ٧          | अशान्ति की बेष्टा छ्टती नहीं, तो शान्ति कैसे आयेगी | •••          | ४४७    |  |
| ¥          | प्रार्थना और ध्यान                                 |              | 446    |  |
| Ę          | सामायिक बनाम घ्यान और स्पेसिओटाइम                  |              | ४४९    |  |
| ø          | प्रकाश की वल्लरी में धूल-कण अर्थात् चेतना का अश-द  | হাঁ <b>ন</b> | ሂ६१    |  |
| ۷          | विचार बनाम प्रकाश-वल्लरी के घूल-कण                 | ***          | ४६२    |  |
| 9          | पृष्ठभूमि की जरूरत क्यों ?                         |              | ४६३    |  |
| १०         | ट्रांन्सेण्डेण्टल मेडिटेशन या पुनरुक्ति की ऊव !    | ***          | X & &  |  |
| 99         | व्यान की दो पद्धतियाँ                              |              | ५६५    |  |
| १२         | महावीर का व्यान श्रम पर आधारित है                  |              | ४६६    |  |
| <b>?</b> 3 | पागल हो जाने का खतरा न लें !                       |              | ४६७    |  |
| १४         | रान हुआ। इंकी सायन्टोलॉजी और ध्यान प्रक्रिया       | •••          | ¥ & 10 |  |
| १५         | आप प्यात्र और सेव काफर्क कैसे जानते हैं ?          | •••          | ५६९    |  |
| <b>१</b> ६ | रात सोते समय प्रयोग करें                           | •••          | ४६९    |  |
| १७         | स्मरए से प्रतिक्रमण की ओर                          |              | 200    |  |
| ęς         | पूरे दिन का पुनर्जीवन                              |              | ४७१    |  |
| १९         | विक्षिप्तता की मात्राएँ                            | •••          | ४७२    |  |
| २०         | जागने के समय का प्रयोग                             | •••          | ४७३    |  |
| २१         | गेस्टाल्ट के चित्र और घ्यान का प्रयोग              |              | ५७३    |  |
| २२         | जीसस और मंसूर के बदले हुए गेस्टास्ट                | •••          | ४७४    |  |
| २३         | तीसरे बिन्दु पर बने रहने की कोशिश                  |              | ५७६    |  |
| २४         | भाषा का द्वन्द और परिमाधाका ऋमेला                  | •••          | ५७७    |  |
| २५         | कायोत्सर्ग और गेस्टाल्ट का सिद्धान्त               |              | ५७९    |  |
|            |                                                    |              |        |  |

# [ २५ ]

| <b>(</b> ૄ | ८) कायोत्सर्गः शरीर को बिदादेने की क्षमताका     | तप    | ४८१   |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| *          | शरीर को बिदा देने की क्षमता                     |       | 464   |
| ą          | जब मृत्यु घटित होती मालूम होती है               |       | 468   |
| ₹          | कायोत्सर्ग क्या है और क्या नहीं है ?            |       | 420   |
| ٧          | आप किसी ध्रष्ट योगी को जानते हैं ?              | •••   | 466   |
| ٩          | और मूल्ला बाहरी लक्षरण ही देखते रह गये          | •••   | 468   |
| Ę          | भीतर की पकड़ के लिए                             |       | ५९०   |
| U          | तो क्या आत्म हत्या भी कायोत्सर्ग मान खी जाये ?  |       | ષદશ   |
| 4          | स्टेशन और आदमी: कीन किसका ?                     | •••   | 497   |
| 3          | बन्दुकें हमारे नाखुनो का ही विस्तार हैं         | •••   | 483   |
| <b>१</b> 0 | शरीर की मालकियत का सवाल                         |       | ४९४   |
| ११         | ज्योति की नई यात्रा                             | •••   | 484   |
| <b>१</b> २ | साघना से दुःख होत हैं                           | •••   | ५ ह ६ |
| <b>१</b> ३ | मुल्ला शराब छोडें कि पत्नी !                    |       | ५९७   |
| १४         | अमरीकी अभिनेत्री जब सैलून में लोगों की दाढ़ी पर |       |       |
|            | साबुन लगाती थी                                  |       | 485   |
| १५         | पत्नीको बच्चाऔर पतिको प्रसद पीड़ा               |       | 488   |
| १६         | स्त्रीसबलापुरुष अवला!                           | ***   | ६००   |
| 99         | काशी नरेश का ऑगरेशन और गीता का अवेस्थीसिया      |       | ६०१   |
| १८         | संधिकाल का रूपान्तरण                            | •••   | ६०२   |
| १९         | आपको जंगल मे अच्छा क्यों लगता है ?              |       | ६०३   |
| २०         | चेतना के बदले हुए गियर                          | • • • | 608   |
| २१         | नीद में दी जानेवाली शिक्षा                      | •••   | 808   |
| २२         | सर्वाधिक ग्राहक क्षण                            |       | ६०५   |
| २३         | सम्भोग बाद के क्षणों में                        |       | ६०६   |
| २४         | वेटिकन के पोप और पापों की सूची                  |       | ६०७   |
| २५         | हाय ! हमने जनकर पाप न किये                      | •••   | ६०८   |
| २६         | तब आदमी को देवता नमस्कार करते हैं!              | ***   | ६०९   |
| <b>२</b> ७ | पुण्य पाप दोउ बंघन कीन्हा                       |       | ६१०   |
| 25         | डार्विन के बन्दर और उनकी जौलाई                  | •••   | ६११   |
|            |                                                 |       |       |

पहला प्रवचन

पर्युषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक १८ अगस्त, १९७१ दिव्य-लोक की कुंजी : पंच नमोकार सूत्र

नमो अरिहंताणं। तमो सिताणं। नमी अधिरियाणं।

तमो जवज्ञायाणं। नमो लोए सन्दसाहणं। एसो पंच नमुक्कारो, सञ्बपावप्पणासणो ।

मंगलाण च सन्वेसि, पढमं हवड मंगलं ॥

अरिहंतों (अहतों) को नमस्कार। मिटों को नमस्कार ।

आचार्यों को नमस्कार।

उपाध्यायों को नमस्कार ।

लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार।

ये पांच नमस्कार सर्व पापों के नाशक है तथा सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप है।

जैसे मुजह सूरज निकले, और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले अपने पेंशल के पास परो को तीले, सोचे, साहल चुटाये या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब हो, स्वयं को लोने के निकट—पीखे लीटकर देखे, सोचे क्षण घर। ऐसे ही महाबोर की वाणी में प्रवेश के पहले दो लग सोच सेना जकरी है।

जैसे पर्वतों में हिमानय है या सिखरों में गौरीधकर, वैसे ही व्यक्तियों
में महावार है। बड़ी हैं चढ़ाई। जमीन पर खड़े होकर भी गौरीधकर के हिमाश्वादित सिखर को देखा जा सकता है। लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो जीर सिखर पर पहुचकर ही सिखर को देखना हो, उन्हें चड़ी तैयारी की जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय होता है वह बस्तियक परिचय नहीं है। महावीर में तो छनाय सपाकर ही चस्तिविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलाम के पहले जो जरूरी है, वे बाते कुछ आप से करें।

#### .. (१) चरम निष्पत्तियाँ और खो गये रास्ते

बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्मतियाँ रह जाती है, कंनकृत्वार्थ रह जाते हैं। प्रक्रियार्थ सो जाती हैं। मंत्रिक रह जाती है, रास्त्री सो जाते हैं। क्षित्र राते रिक्षायी पहता है जेकिन वह पणडड़ों दिखायी पार्टी पड़ती, जो वहीं तक पहुंचाती हैं। ऐसा ही यह नमोकार मन भी है। यह निष्मति है। इसे पण्योस सी वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। यह शिखर

है, लेकिन पगडंडी, जो नमीकार मंत्र तक पहुंचा दे, वह न मालूम कब की स्वो गयी है। इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें, उस पगडंडी पर थोडा- सा मार्गसाफ कर लेना उचित होगा। क्योंकि जब तक प्रक्रिया दिलाई न पड़े, तब तक निष्पत्तियाँ क्यार्च है बीर जब तक मार्गन दिलाई पड़े, तब तक मींजिल व्यार्च होती हैं और जब तक सीड़ियाँ न दिलाई पड़ें, तब तक कूर दिलते हुए शिलां का कोई भी मूल्य नहीं, वे स्वप्नवत् हो जाते हैं। वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता। कुछ दो चाव मार्गों से नमीकार के रास्ते को समझें।

# (२) पत्थर पर 'श्रूब्ज'

१६३७ में तिब्बत और जीन के बीच बोकाम पर्वत की एक गुफा में ७१६ पत्थर के रिकार्ड मिले ---पत्थर के। और वे रिकार्ड हैं महाबीर से दक्ष हजार साल पुराने । यानी आज से कोई साढ़े बारह हजार साल पुराने । बड़े आइचर्य के हैं वे, क्यों कि वे रिकार्ड ठीक वैसे छी हैं जैसे प्रामोफीन का रिकार्ड होता है। ठीक उनके बीच में छेद है और पत्थर पर बुब्ज हैं, जैसे कि मामोकोल के रिकार्ड पर होते हैं। अब तक यह राज तो नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाये जा शकेंगे. लेकिन एक बात तय ही गयी है। इस के एक बड़े वैज्ञानिक डा॰ सजिएव ने वर्षों तक मेहनत करके यह प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकाई ही। किस यंत्र पर और किस सई के माध्यम से वे पुनक ज्जीबित हो सकेंगे यह अभी तय नहीं हो सका। असद एकाध पत्यर का दुकडा होता तो सांयोगिक भी हो सकता, सात सौ सोलाइ है। सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद हैं। सब पर गुब्ज हैं और उनकी पूरी तरह सफाई की गयी धल-धनांस जब अलग कर दी गयी और जब विद्युत संत्रों से उनकी परीक्षा की गयी तो बड़ी हैरानी हुई । उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणे विकीणित हो रही हैं। लेकिन क्या आदमी के पास आज से बारड हजार साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वह पत्यरों में कुछ रिकार्ड कर सके ? तब तो हमें सारा इतिहास और दंग से लिखना पड़ेगा ।

आपान के एक पर्वत शिक्षर पर पच्चीस हजार वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है। वे मूर्तियों पी पूँ कहनाती हैं। उन मूर्तियों ने बहुत हैरानी कड़ी कर दी, स्थोकि अब उन मूर्तियों को समझना समय नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे यात्री अतरिक्ष में पथे, उसी दिन 'बीचुं मूर्तियों का रहस कुल पाग, स्थोकि दोनों मूर्तियों का रहस कुल पाग, स्थोकि दोनों मूर्तियों की रहस के साम पी पहुनता है। बंतरिक्ष का माजी पहुनता है। बंतरिक्ष में यात्रियों ने — स्की या स्वयशिकों ऐस्ट्रोनाह्स ने — जिन

बस्तुओं का उपयोग किया, वे ही जन पूर्तियों के उत्पर हैं। पत्यर यें बुडे हैं। वे सूर्तियों पच्चीस हजार साल पुरानी हैं और जब हसके तिवाय कोई उपाय नहीं है मानने का, कि पच्चीस हनार साल पहले जादगी ने जतरिक्ष को याग हा है। है। या अंतरिक्ष से किंग्ही और पही से आदमी जमीन पर आता रहा है। सादगी जो आज जानता है, बहु यहली बार जान रहा है, ऐसी भूल में पहने का अब कोई कारण नही है। आदमी बहुत बार जान छेता है और भूल जाता है। बहुत बार सिक्सर खु लिये गये हैं और को गये हैं। सम्प्रताएँ उटली हैं और आकास के छूती है, लहरों को तरह और विछीन हो जाती है। जब भी कोई लहर आकास को छूती है, तो सोचती है, उसके पहले किसी और लहर ने आकास को नहीं खुआ होगा।

महावीर एक बहुत बडी संस्कृति के अतिम व्यक्ति हैं — जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम दस जाल वर्ष है। महावीर, जैन विचार और परंपरा के अतिम तीर्थकर है — जीशीवर्ष । शिक्षर की, लहुर की सालिती ठंजाई और महावीर के बाद वह लहुर कीर सम्मता कीर वह संस्कृति सब विकार गयी। आज उन मुले को समझना इशिल्ए कठिन है, स्थीकि वह पूरा का पूरा मिन्दू, वह बातावरण जिसमें वे सुन सार्थक थे, आज कही भी नही है। ऐसा समझे कि कस तीक्षरा महायुद्ध हो जाय। सारी सम्प्या विकार वास सीची सीगो के पास यादशाव रह जायेगी कि को। हवाई बहाजो में उन्नते थे। हवाई जहाज ती विकार जायेगे, यादशस्त रह जायेगी। यह यादशस्त हजाभे साल तक चलेगी और बच्चे हुसेगे। कहेंगे कि कही है हवाई जहाज ? जिनकी तुम बात करते हो? ऐसा मालूब होता है, कहानियों है, पुराण कथाएँ हैं, निष्य हैं।

#### (३) आदमी की ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण

भौबीस जैन तीर्थकरों की ऊँचाई, वारीर की ऊँचाई बहुत काल्पनिक माल्म पहती है। उसमें महावीर भर की ऊँचाई मारमी की ऊँचाई है। बाकी तैईस तीर्थकर बहुत ऊँचे हैं। हतनी ऊँचाई हो नहीं सकती। ऐसा ही वैज्ञानिक का सब तक कथाल था, ठेकिन अब नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे-जैसे जमीन सिकुडती गयी है वैके-वैसे जमीन पर घंचीटेसन, मुख्ताकर्येण भारी होता गया। और जिस मात्रा में गुरू-वाकर्येण भारी होता गया। और जिस में मात्रा में गुरू-वाकर्येण भारी होता गया। और जिस मात्रा मात

खिरकती चनती है, बाप कभी सोच नहीं सकते कि खिपकली आज से उस लाख साल पहेले हाथी से बड़ा जानवर थी। यह अकेशी बजी, उसकी जाति के सारो जानवर खोग गे । उतने बड़े जानवर अवानक क्यों को गये । उतने बड़े जानवर अवानक क्यों को गये ? अव वैद्यानिक कहते हैं कि जयोग के पुरुखकरंगु में कोई छिण हुआ राख मासूम पड़ता है। अगर गुरुखकरंग और स्वय होता गया तो आदमी और छोटा होता चला जायेगा। । अगर आपमी चौट पर रहने लगे तो आदमी और उच्छों होता चला जायेगा। अगर आपमी चौट पर रहने लगे तो आदमी और उच्छों होता चला जायेगा। अगर आपमी चौट पर रहने लगे तो आदमी और अव सै । अव हुमने कोई और तारे, जोर सह सौत नये गुना कही गुरुखनकर्या और कम ही, जो जेनाई और बड़ी हो लायेगी। इसिलए आप एक्दम कथा कह देने में बहुत कठित है। नमोकार को जैन परपरा ने महामंत्र कहा है। पृथ्वी पर दस पंच ऐसे प्रेम हैं जो नमोकार की हीसवत के हैं। असल में प्रदेश धर्म हैं जो नमोकार की हीसवत के हैं। असल में प्रदेश धर्म हैं जो नमोकार की हीसवत के हैं। असल में प्रदेश धर्म हैं जो सारी ख्यारा प्रवा पार पदन निर्माण होता है।

ये महामंत्र करते क्या हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनमें क्या फलित हो सकता है? आज साउण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, ज्यति विज्ञान बहुत से नरे तथ्यों के करीब पहुँच रहा है। उसमें एक तथ्या यह है दि इस अवत् में पंचा के करीब पहुँच रहा है। उसमें एक तथ्या यह है दि इस अवत् आंकाश में परिहोत होती चली जाती है। ऐसा समके कि अँसे आकाश भी रिकार्ड करता है। आकाश पर भी निती सुक्त तल पर मून्य बन जाते हैं। इस पर रूस ने इचर पन्द्रह वर्षों में बहुत काम किया है। उस काम पर दो तीन वार्ल क्याल में के लें, तो आसाती हो जायेगी।

### (४) सद्भाव का पेड़-पोघों पर प्रभाव

अगर एक सद्भाव से भरा हुआ ब्यक्ति, मगल कामना से भरा हुआ व्यक्ति आंत बंद करके अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मटकी से छे अपने हुछ क्षण सदमावों के साथ उस जल की मटकी को हाथ में जिये रहे, तो वह जल गुणात्मक क्ष्य से परिवर्तित हो जाता है। इसी धैजानिक कामेरियों व और जमरीकी वैज्ञानिक डा॰ रुडालक किर इन दो ध्वक्तियों ने बहुत से प्रयोग करके सह प्रमाणित किया है। यदापि कैमिककी कोई कर्क नहीं होता। उस मले, मावनाओं से मरे हुए, यनक के हाथ में जल का स्वार्ती के घरे हुए व्यक्ति के हाथ में जल का स्वर्ती, जिक्त से कोई केमिकक, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उस जल में किर भी कोई गृणात्मक परिवर्तन हों जाता है।

और वह जल खगर बीजों पर खिडका जाय तो वे जल्दी अंकुित होते हैं। साधारण जल की बजाय उसमें बड़े फूल जाते हैं। बड़े फस लगते हैं, वे पीके क्यादा स्वस्य होते हैं, साधारण जल की बजाय ज्यादा। कामेनियोव ने साधारण जल भी उन्हीं बीजों पर देते ही सूमि में खिड़का है और वह विधेष जल भी। जीर रूग, विसित्त, निगेटिव स्मोतन से भरे हुए व्यक्ति, नियोग्सिक साब से भरे हुए व्यक्ति, हत्या का विचार करने वाले, इसरे को मुक्ताल पहुंचाने का विचार करने वाले, अमंगल की भावनाओं से मरे हुए व्यक्ति के हाथ में दिया गया जल भी बीजों पर खिड़का है। या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं होते, या अंकुरित होते हैं तो काथ अकुरित होते हैं।

पन्द्रह वर्ष के हजारों प्रयोगों के बाद यह निष्पत्ति की जा सकी कि जल में जब तक हम सोचते थे कि केमिस्टी ही सब कछ है. लेकिन केमिकली तो कोई फर्क नहीं होता. रासायनिक रूप से तीनों जलो में कोई फर्क नहीं होता। फिर भी कोई फर्क हो जरूर जाता है। वह फर्क क्या है? और वह फर्क जल में कहाँ से प्रवेश करता है। निश्चित ही वह फर्क, जब तक जो भी हमारे पास उपकरण है, उनसे नही जाँचा जा सकता है। लेकिन वह फर्क होता है, यह परिणाम से सिद्ध होता है। क्यों कि तीनों जलों का आत्मिक रूप बदल जाता है। के सिकल रूप तो नहीं बदलता, लेकिन तीनो जलांकी आरमा में कल रूपान्तरण हो जाता है। अगर जल में यह रूपान्तरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले हए आ काश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिलायही है। संगल भावनाओं से भराहजा मत्र हमारे चारों ओर आक श मे गुणात्मक अतर पैदा करता है, क्वालिटेटिव दासफारमेशन करता है। और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति भी जब आपके पास से गुजरता है, तब भी वह अलग तरह के आकाश में गजरता है। उसके चारों तरफ शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकाश, ए डिफरेन्ट क्वालिटी आफ स्पेस पैदा हो जाती है।

#### (४) किरलियान की फोटोग्राफी

एक दूसरे स्सी बैजानिक किरसियान ने हाई छिववेसी की फ़ीटोबाफी विकसित की। यह सायद आने वाले प्रतिच्या से सबसे अनुदा प्रयोग सिद्ध होगा। अगर भेरे हाथ का निवा निया जाय हाई पिकवेसी की फोटोबाफी से, जो कि बहुट संवेदनशील प्लेट्स पर होती है, तो भेरे हाए का ही चित्र सिर्फ नहीं जाता । मेरे हाथ के जासपास जो किर्प्य मेरे हाथ से निकल रही है, उनका जिल भी जाता है। और आयबर्थ की बात तो यह है कि आप में निपंतास्त दिवारों से भरा हुआ हूँ तो मेरे हाथ के आसपास जो विचृत ऐटम्स है, जो विचृत उत्तर होता है। जैसे किसी पामल जादमी ने लकीर कीली हो। आपर में शुभ भावनाओं से, मंगल मालानाओं से पर हुआ हूँ, जाति है। जीत ही हुआ हो है। उत्तर होता है, प्रश्न के भावनाओं से, मंगल मालानाओं से पर हुआ हूँ, जातिन हैं, पाणित हैं, प्रश्न के भावनाओं से पर हुआ हूँ, जाति हैं। के आवयास जो किरणी का जिल आता है किरिल्यान की फोटोपाफी से, चह रिट्मिक, लयनद्व, सुन्यर, सिम्पिट्टकल, सानुगतिक और एक और हो व्यवस्था में निर्मत होता है। किरिल्यान का अयोग सानी तीस वर्षों की सेहतत ।

किरलियान का कहना है कि बहुत जल्दी ही वह समय आने वाला है जब बीमारी के छ: महीने पहले ही हम बताने में समर्थ हो जायेंगे कि आदमी बीमार होने वाला है। क्योंकि इस ने पहले कि शरीर पर बीमारी उतरे. बह जो बिद्यत का बर्तन है उस पर बीमारी उतर जाती है। मरने के पहले. इसके पहले कि जादमी मरे, वह विद्यत का वर्तल सिक्डना शुरू हो जाता है और मरना गुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी की, उस विद्युत के वर्तल में ही हत्या के लक्षरा शुरू हो जाते हैं। इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति कहला से भरे, उस विद्यत के वर्तन में करुए। प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पडने लगते हैं। किरलियान का कहना है कि केंसर पर हम तभी विजय पासकेंगे, जब शरीर को पकड़ने के पहले हम केसर को पकड लें। और यह पकडा जा सकेगा। इसमें कोई विधि सम्बन्धी भूल अब नही रह गयी है, सिर्फ प्रयोगों के और फैलाव की जरूरत है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसरास एक आभागद्दल लेकर, एक ऑरा लेकर चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तल, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड प्रत्येक आदमी के आसपास चलता है। व्यक्ति के आसपास ही नहीं, पशओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी।

असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही। फ़र्क किया जा सकता है। जिसकी आसपस आधामडल है वह जीवित है और जिनके पास आधामंडल नहीं है वह मृत है। जब आदमी मरता है तो मरने के साथ ही आधामंडल श्रीए होगा शुरू हो आसा है। बहुत आस्पर्य और संयोग की बात है कि जब भी कोई आवामी मरता है तो तीन दिन नगते हैं उसके आमामंदल को विवर्णित होने में । हवारों साल से सारी दुनिया में मरने के बाद तीसरे दिन का बढ़ा मृत्य रहता है। जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को इतना मृत्य दिया था, जर्हें किसी न किसी तरह इस बात का अनुमब होना ही चाहिए, क्यों कि बास्तविक मृत्यु तीसरे दिन चटित होती है। इन तीन दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज छेगे, तो आवाभी को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। जब तक आधामङल नहीं को गवा तब तक जोवन सभी सोय है। हुट्य की धड़कन बंद हो जाने से जीवन समाम नहीं होता। इसांतर पिछले महायुद्ध में कम में छः व्यक्तियों को हुट्य की धड़कन बंद हो जाने से जीवन समास नहीं होता। इसांतर पिछले महायुद्ध में कम में छः व्यक्तियों को हुट्य की धड़कन बंद स्वार्ण स्वार्ण को निर्माण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण का स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण को स्वार्ण स्वार

जब तक आमामंडल वारों तरक है, तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी भी जीवन मे वापिस लीट सकता है। जमी केतु कायम है, अभी रास्ता बना है वापल लीटने का। जो व्यक्ति जितना जीवन्त होता है उसके आसपस उतना बड़ा जाभागडल होता है। हम महावीर की भूति के आसपस आपर एक आमामझल निमंत करते हैं, या कृष्ण, या राम, या काइस्ट के आसपास हा तो वह सिर्फ कल्पना नहीं है, वह आयागडल देखा जा सकता है। और झब सक तो केवन वे ही देख सकते ये, जिनके पास बोडी गहरी और सूक्ष्म दिष्ट हो यानी मिस्टम्स, सत्ता। लेकिन १६३० में एक ज्येज वैज्ञानिक ने सैमिकल, रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी, जिससे प्रस्थेक अस्तित उस नाम्यम से, उस यंत्र के माध्यम ने दूसरे के आसामडल को रेख सकता है।

### (६) मंत्र का क्या काम होता है ?

बाप सब यहाँ बैठे है। प्रत्येक का अपना एक निजी जायामंडल है। जैते बापके जमूठे की छाप निजी हैं। कैरी बापको जमूठे की छाप निजी हैं। कैरी बापको जमामंडल माने संबंध में वह सब कुछ कहता है, जो जाम निजी है। अपने निजी जाने हैं। अपने नहीं जाने हैं। आपको जायामंडल आपके सबस में वे वार्ते में कहता है, जो जमी माने कि साम के स्वार्त होंगी। आपका जायामंडल वे वार्ते में कहता है जो जमी आपके सहन अवेतन मन में निमंत्र हो रही है, बीज को चांति कल सिखेंथी और अकट होंगी। मंत्र बायामंडल में वे वामूल प्रक्रिया है। बायके सायामंड से से से सायामंडल में के स्वार्त में इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड कायापास की सेसे, और जायामंडल में पाड एक महामत्र है। बीन स्वार्त में प्रक्रिया हो। केरी सेस, और जायामंडल में पाड एक महामत्र है। बीन

परंपरा के पास नमस्कार है। ब्राववर्यजनक घोषणा :—एसी पंच नमुक्कारो, सब्ब पावपणासणी । सब पापों का नाता कर है, ऐसा महामंत्र है नमीकार । ठीक नहीं लगता । नमोकार से कैसे पाप नष्ट हो वायेगा नमीकार से साथ पाप नष्ट नहीं होता है। ठीकन नमोकार से आपके आसपास इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड रूपान्तरित होता है और पाप करना असम्भ्रय हो जाता है। क्योंकि पाप करने के लिए आण के आसपास एक बाल उरह का आमामंडल बाहिए। उसके विना आप पाप नहीं कर सकते। यह आभामंडल अगर स्थान्तरित हो जाये, तो असम्भ्रय हो आयेगा पार करना। यह नमोकार कैसे इस आमामंडल को बरलता होगा?

सह नमोकार जो है वह नमन का धाव है। नमन का अब है समर्थण। सह धार्मिक नहीं है। ये धाव नहीं हैं। यह भाव है। आर प्राणों से यह भाव स्थार्मिक नहीं है। ये धाव नहीं हैं। यह भाव है। आर प्राणों से यह भाव समन हो जाय कि अदिहों के। नमस्कार करता हैं तो इसका अर्थ नया होता है? इसका अर्थ होता है, जो जानते हैं उनके चरणों में सिर रखता है। जो पहुंच गये हैं, उनके चरणों में समर्थित करता है। जो पा गये हैं उनके इटर पर मैं मिखारी वनकर खड़ा होने को तैयार हैं।

किरिलयान की फोटोग्राफी ने यह भी बताने की कोशिया की है कि आपके भीतर जब भाव बरलते हैं तो आप के आसपास का वियुत्तमहरू बरलता है। और अब तो यह फोटोग्राफ उपलब्ध है। अगर आग अप भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपका आभामंडळ और तरह का हो जाता है, उदास, करण, जूनो रंगों से भर जाता है। आप किसी गिर मये को उठाने जा रहे है, आपके आभामंडल के रंग तत्काल बदल जाते हैं।

# (७) 'स्लीपिंग ऑफेट '

रूस में एक महिला है नेल्या मिलायकोवा। इस महिला ने पिछले पंत्रह बचों में रूस में आपूल कॉलि बड़ी कर दी। बौर यह जान कर हैरानी होगी कि मैं रूस के इस देशानिक के नाम क्यों के रहा हूँ। कुछ कारण हैं। आज से पालीस साल पहेले अमरीका के एक बहुत बड़े प्रोफेट एइशर कायसी, जिनको अमरीका का 'स्कीपिंग प्रॉफेट' वहा जाता है, जो कि सो जाते से गहरी तंत्रा में, जिसे हम समाधि कहें और उसमें बड़ को भाविष्याणियां करते में, जिसे हम समाधि कहें और उसमें बड़ को भाविष्याणियां करते में, जिसे हम समाधि कहें और उसमें बड़ के जीवन का एक नियम है कि जीवन एक तरह का संजुलन निर्मित करता है। जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होने बर हो जाते हैं उस देश में बड़े कास्तिक भी पैदा होने बन्द हो जाते हैं। जीवन एक सम्मुनन है। जीर जब क्स में इतनी प्रगाव नास्तिकता भी तो जदरपाउड़, खिले मानों से आस्तिकता ने पुन आविकार करना गुरू कर दिया। स्टालिन के मरने तक मारी सोजबीन छिप के चलती थी। स्टालिन के मरने के बाद वह सोजबीन प्रकट हो गई। इस्तिन बुद की बहुत हैरान था।

## (८) ध्यान से वस्तु गतिमान

बह बात स्पष्ट करूं कि मिलायलोवा पढ़ वर्ष से रूस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। क्योंकि मिलायलोवा लिक व्यात से किसी भी वस्तु को गतिमान कर पाती है। हाष से नहीं, सरीर के किसी प्रयोग के नहीं कहां दूर कहां हुई कोई भी चीज हो, मिलायलोवा लिक उत्तर एकायजित होकर उसे गति दे देती हैं या तो उसे अपने पास चीज वाती है, कस्तु जलना शुरू कर देती है या अपने से दूर हटा पाती हैं या सेगनेटिक नीडिक लगी हो तो उसे पूमा पाती हैं या पड़ी हो तो उसके काटे को तेजी के सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो उसके काटे को तेजी के सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो उसके काटे को तेजी के सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो कर पताती हैं। सैकड़ों प्रयोग। किसी कि सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो उसके काटे को तेजी के सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो कर पताती हैं। सैकड़ों प्रयोग। किसी कि सक्तर दे पाती है, या पड़ी हो तो कर कर पताती हैं। सैकड़ों प्रयोग। किसी की सिंह है कि आगर मिलायलोवा प्रयोग कर रही हो और सासपास सर्वेह्सीक लोग हों, तो उसे पांच रहे का ताते हैं, तब वह हिका

पाती है। अगर आसपास मिन हों, सहानुमृतिपूर्ण हों तो वह आये घंटे में हिला पाती है। आसपास अद्धा से भरे हुए लोग हों तो पांच मिनिट में। और एक भन्ने की बात है कि जब उसे पांच घंटे लगते हैं किसी बस्तु की हिलाने में, तो उसका कोई दस पाँड बनन कम हो जाता है। जब उसे आधा चंटा लगाता है। तब गोई तीन पाँड बनन कम होता है। और जब पांच मिनट क्यते हैं तो उसका कोई वसन कम तोता है। और जब पांच मिनट क्यते हैं तो उसका कोई बनन कम नहीं होता है।

पंद्रह सालों में बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हैं। दो मोदेल प्राइल वित्तर देशानिक डा० बासिसएस और काधिनएस और सालीस और कोटो से क्यानिक ने हुन रों प्रयोग कर के इस बात की घोषणा की है कि मिलायलोशा जो कर रही है, वह तत्य हैं। और तब उन्होंने यन विकसित किये हैं जिनके द्वारा निर्माय काशिय साथ विद्याल के अस्तरास क्या घटित होता है वह रेकाइं हो जाता है। तीन बातें रेकाई होती हैं। एक तो और ही मिलायलोशा क्यान एकाप्र करती है उनके आसपास का आभामंडत सिकुक्कर एक घारा में बहुने लगता है। जिन बर्दु के उत्तर वह क्यान करती है, उनके आसपास लेसर रे के तरह, एक विद्युत की किरण की तरह, संग्रहीत हो जाता है। और उनके चारो तरफ किरण की तरह, संग्रहीत हो जाता है। और उनके चारो तरफ किरण की तरह संग्रहीत हो जाता है। और उनके चारो है। शिर उनके चारो है। शिर उनके चारो है। और वे तरण चारों तरफ फैनने लगती है। उन्हीं तरों के घक्के संवत्तु हुए हुटवी हैं या पास लोंची जाती है। विकं भावना कि वस्तु मेरे पास आ जाग, वस्तु पास आ जाती है उनका मान कि इर हुट जाये, वस्तु हुर चली जाती है।

इससे भी हैरानी की बात जो तीसरी है वह यह है कि रूसी वैज्ञानिकों का क्याल है कि यह जो इनजी है, यह चारो तरफ जो ऊर्जा फैलती है, से संग्रहीत किया जा सकता है। इसे यंगों में संग्रहीत किया जा सकता है। इसे यंगों में संग्रहीत किया जा सकता है। किया सकता है। कोई भी ऊर्जा संग्रहीत की जा सकती है। कोई भी ऊर्जा संग्रहीत की जा सकती है। और इस प्राप्त ऊर्जी का, जिसको योग प्राप्त कहता है। यह ऊर्जा जार यंगों में साम्ब्रीत हो आये, तो उस समय जो मूल माव मा क्याल का, जह मूण उस संग्रहीत हो जाये, तो उस समय जो मूल माव मा क्याल का, जह मूण उस संग्रहीत हो के में भी ना रहता है। असे जैसे मिलायलीजा जगर किसी करने का उपनी तरफ सौंच रही है उस समय उसके घरीर से जो ऊर्जा निरार ही जिसमें उसके साम उसके घरीर से जो ऊर्जा निरार ही जिसमें उसके साम उसके घरीर से जो ऊर्जा निरार ही जिसमें उसके साम उसके घरीर से जो ऊर्जा निरार ही जिसमें उसके साम उसके घरीर से जो उन्हें कर ही जो जो समझी है। ऐसे सिस्टिंड

चंब्रहीत हो जाती है। फिर यदि उस यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाय स्वीर आप कमरे के भीतर आमें तो वह यंत्र आपको अपनी तरक खीचेगा। सापका मन होगा उसके पास जायें। यंत्र है, आदमी वहाँ नहीं है।

मंत्र की भी सही पूल आधारिशला है। जब्द में, विवार में, तरंग में भाव संवहीत और समाजिय हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहना है नमी सिर्हितामम्, मैं उन सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को, उनकी सारण में खोहता हैं, तब उक्का जहकार तत्काल विश्वित होता है। और जिन-जिन जोगों ने इस जगत् में बरिहतों के धरण में अपने को छोड़ा है, उस महाधारा में उनकी शांकि धांम्मतित होती है। उस मगा में वह भी एक हिस्सा हो जाता है। और चारों तरफ आकाश में इस अरिहत के भाव के सामात जो एक मिंगित हुए हैं, रोच में, आकाश में जो तरगें संप्रहीत हुई है, उन सपहीत तरंगों में आपकी तरग भी चोट करती है। आपके चारों सार एक वर्ष हो जाते है। अपने चारों स्वार तह सार को मिलित हो जाते है। इस भीर के लाय, इस आपकी हो जाते हैं। स्वार के लाय, इस आपकी हो जाते हैं। स्वार के लाय, इस आपकी हो जाते हैं। सो को के लाय, इस आपकी के लाय आप दूरने तरह के क्यांकि हो जाते हैं।

महामंत्र स्वयं के बातपास की आभा को स्वयं के आसपास के आभागंवल को बदलने की कीनिया है। और अगर कोई व्यक्ति दिन-रात, जब भी उसे स्मरण का अवसर मिले, तभी नमीज में इब्बता रहे तो वह एक दूसरा अपित होता है। वह स्वकता, जो होता है। पोच नमस्कार हैं। अरिहत को नमस्कार। अरिहत को नमस्कार। अरिहत को नहीं होता है जिसके सारे धनु विनय्ह हो गये, जिसके भीतर अब कुख ऐसा नहीं रहा है जिससे उसे सहना पढ़ेगा। सड़ाई समाप्त हो गयी। भीतर अब कोश मही, जिससे सड़ना पढ़ेग भीतर काब नहीं, जिससे सड़ना पढ़ेग भीतर काब नहीं, जिससे नहना पढ़े, अत्र काद नहीं जिससे नहना पढ़े, अशान नहीं जिससे नहना पढ़े। वे सब समारा हो गये। जिनसे लड़ाई थी।

#### (६) अरिष्ठंत को नमस्कार

अब एक नानकानिप्तत्रद्ध, एक निर्वथ अस्तित्व शुरू हुन्ना। अस्हित् चित्रद है, जिसके आये यात्रानहीं है। अदिहत मजित है, जिसके आगे फिर कोई यात्रानहीं है। कुछ करने को न बचा जहाँ, कुछ पाने को न बचा जहाँ, कुछ छोदने को भी न बचा जहाँ, जहाँ सब समाप्त हो गया। जहाँ खुद अस्तित्य रह गया, प्योर एक्बरटेंस जहाँ रह गया, जहाँ मंब मात्र रह गया, जहाँ होना भात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहंत । अद्युत है यह बात भी कि इस सहामंत्र ने कियो क्यांति का नाम नहीं किया । महानीर का नहीं, पार्थनाथ का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। जैन-परपरा का को कोई नाम नहीं। व्योक जैन-परपरा यह स्वीकार करती है कि अरिहंत जैन-परपरा में ही नहीं हुए, और सब परंपराओं में भी हुए हैं। इसलए अरिहंत जैन-परपरा में ही नहीं हुए, और सब परंपराओं में भी हुए हैं। इसलए अरिहंतों को नमस्कार है, किसी अरिहंत को नहीं। यह नमस्कार बड़ा विराह है। संसवता विद्या की की से मात्र की स्वीच प्रमान विकास नहीं है, किया महामत्र, इतना सर्वागीएा, इतना सर्वस्थां महामंत्र विकासत नहीं किया है। व्यक्ति का जैसे क्याल भी नहीं है, केवता विद्या हो। वर पर पर प्रमान ही नहीं है, वह जो बरूप क्या है। वरिंगी को स्वागत ही। अरिहंतों को नमस्कार।

महावीर को जो प्रेम करता है, उसे कहना चाहिए यहावीर को नमस्कार। बुद्ध को ओ प्रेम करता है, कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार। राम को जो प्रेम करता है, कहना चाहिए राम को नमस्कार। पर यह मंत्र बहुत अनुठो है, बेजोड़ है। और किसी परस्परा में ऐसा मंत्र नही है, जो सिर्फ इतना कहता है विरहेलों को नमस्कार, उन सबको नमस्कार जिनको मंजिल आ गयी है। असल में प्रजिल को नमस्कार। वह जो पहुच गये उनको नमस्कार।

लेकिन अरिहंत राष्ट्र निगेटिय है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके यात्र समाप्त हो गये। यह पाजिटिय नहीं है, वह विधायक नहीं है। असल में इस जगत् में जो अंद्रुजन अवस्था है, उसको नियेष से ही प्रकट किया जा सकता। उसका महार्य है। सभी विधायक सब्दों में सीमा जा जाती है, नियेष में सीमा जात्र ही सभी विधायक सब्दों में सीमा जा जाती है, नियेष में सीमा नहीं होती। अगर में कहता हू ऐसा है, तो एक सीमा निर्मित होती है। अगर में कहता हू ऐसा है, तो कोई सीमा नहीं है। 'नहीं' को कोई सीमा नहीं, 'है' को तो सीमा है। तो 'है' तो बड़ा छोटा सब्द है। 'नहीं' बहुत विपाद है। उपहों से सूर्य हमा हो यो, जिनके अंतर्ड विस्ता ही कहा है कि विनके सब यह सुमार्स हो यथे, जिनके अंतर्ड विस्ता हो गये, नकारात्मक हो यथे। जिनके ले जो जी जी मा है। तो 'है', मोह नहीं, काम नहीं। स्था है सह सहारात्मक हो यथे। जिनके ले बा यू समार्स हो यथे, जिनके लंतर्ड हो थे। जिनके ले को नहीं, मोह नहीं, काम नहीं। स्था है सह नहीं कहा, स्था नहीं है जिनके सह सहार्थ को जा नहीं। स्था है सह नहीं कहा, स्था नहीं है जिनके सह सहा

# (१०) सिद्ध कीन है ?

स्पतिए अस्ति बहुत बायबीय, ऐयस्ट्रैक्ट बाब्ट है और शायद पकड़ में साथिदिव का उपयोग किया है :—नमी सिद्धाणम् । सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहत का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहत का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहत का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। अरिहत का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया। किकन च्यात रहे, जिन्होंने सो दिया उनको जपर देश पर ला है। विद्या उनको जपर देश पर ला है। व्यों? सिद्ध अरिहन वे छोटा नही होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहीं ने पा लिया उनको नवर दो पर रखा है। व्यों? सिद्ध अरिहन में छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहीं अरिहन पहुंचता है। जिल्हा माया में पाजिटिव नम्बर दो पर रखा जायेगा। सिकन सिद्ध के सम्बन्ध में सिर्क इतनी ही सूचना है कि पहुंच गये, और कुछ नहीं कहा है। विशेष वाच अरिहन भी हमें बहुत दूर समा अरिहन भी हमें बहुत दूर समा हो पहुंचता है जायेगा। विद्या हो पथे, निर्वाण को पा गये, मिट गये, मही रहे। विद्ध के पा लिया। लेकिन क्या? और पा लिया। तो हम की जाने ? क्योंकि सिद्ध होना अनिभिग्नत भी हो सकता है ।

युद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये दस हमार मिला है, आप बुद्ध कर को में । हमों से और कितनों ने बुद्ध कर को पा लिया। दुढ कहते है बहुतों में । लेकिन वह पूछने बाला कहना है, दिखायी नहीं पढ़ते । तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हैं, वे अपकट । वे अपने में ही बिपो है जैसे बीज में बुख खिपा हो। तो सिद्ध नो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता हैं कि पाने के विच्या पदती है और बहुत होती है कि प्रकट करने की केण्या भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं, सभी कार्यिंह बोलते नहीं, इसनी लेकि सो हो हो हो के बाद जीने भी नहीं। इसनी लीज मों हो सकती है चेतना उस उपलब्ध में कि तत्स्वण घरीर खूट जाय। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी न आ सकेणा। और मत्र तो ऐसा चाहिए पो पहली सीबी से लेकर आ बिसी शिवस पत्र कर बही थो है, वही से पकड़ में कार्य वारा वारा पढ़ कराया। वार बहुत लाहा हो बहीं से यावा कर सके। इसलिए तीसरा सुक कहाँ कार्य को नमस्कार।

#### (११) आचार्य यह जिसने .....

आचार्यका अर्थहै वह जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्यका अर्थहै जिसका ज्ञान और आचररण एक है। ऐसा नहीं पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि इस उनको नमस्कार करते हैं, जिनका ज्ञान उनका आचरएा है। यहाँ भी कोई विदेषण नही है। आखिर वे कीन ? वे कोई भी हों।

एक ईसाई फकीर जापान गया था। और जापान के एक जेन निक्तु के सिलने गया। उसने पूछा जेन निक्तु के कि औसस के सम्बन्ध में आपका नियाल है। उस पिल्लु ने कहा मुझे जीसस ना हुछ भी पता नहीं है जुम हुछ कहा ती कि में क्यान बना सकूं। तो उसने वहा, जीसस ने कहा है जो तुम्हारे बाल पर एक चांटा मारे तो जुम दूसरा गाल उसके समने कर देना। तो उस जेन सकार ने कहा, आवाभं को नमस्कार। वह ईसाई फकीर हुछ समझ न सका। उसने कहा जीसस ने वहा है कि जो अपने को मिटा देना वही गयीगा। उस जेन एकीर ने कहा सिद्ध को नमस्कार। वह इस समझ न सका। उसने कहा जीसस ने कहा हि को आपने को मिटा देना वही गयीगा। उस जेन एकीर ने कहा सिद्ध को नमस्कार। वह हुछ समझ न सका। उसने कहा, त्याकह रहे हैं। उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सुली पर मिटा दिया। वे झूम्य हो गये। मृत्यु को उन्होंने पुषपाथ स्वीकार कर लिया। वे निराकार में को गये। उस जेन फतीर ने कहा सिर्ह्स के नमस्कार। आवश्य और झान लहीं एक हो आये, उसे हम का परिहंद ने नमस्कार। अवश्य और आव जहाँ है कहा बीहे कि सी हो सहसाई, वह बाद ही है। सहसाई की है सकता है। वह बादे ही । वह सिर्ह्स की नमस्कार। अवश्य की हो सकता है, वह बाद हुछ सो है सकता है।

# (१२) महाबीर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीस्ड

एक दिन एक राह से गुजरते हुए एक आ ही में चादर उलझ गयी। अब इसलिए कि झाड़ी के फल न गिर जायें, पत्ते न टट जायें, कांटों को चोट न लग जाय, आ ची चादर फाडकर वहीं छोड़ दिये। आ घी रह गयी शरीर पर। फिर वह भी गिर गयी। वह कब गिर गयी, उसका महाबीर को पतान चला। लोगों को पता चला कि महाबीर नम्न खडे हैं। आवरण सहना महिकल हो गया। आचरण के रास्ते सक्ष्म है। और हम सबके बाचरण के संबंध में बधे-बधाये रूपाल हैं। ऐसा करो---और जो ऐसा न करने को राजी हो जाते है वे करीब-करीव मर्दा लोग हैं। जो आपको मानकर आच-ण कर छेते हैं उन मदों को आप काफी पूजा देते हैं। इसलिए कहा है आचायों को नमस्कार । आप आचरण तय नहीं करेंगे उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है, वह यह भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है जान, क्या है आचरण । लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता है और बहता है, उनको मैं नमस्कार करता हैं। अभी भी बात सुरुम है इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार । उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे को जानते हैं, जानकर बैसा जीते है और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं। उपाध्याय का अयं हैं वह जो बताता भी है। वयोकि हम मीन से न समफ पायें तो ! आचार्य भीन हो सकता है। वह मान सकता है कि आचरण काफी है और जगर गुरु वाचरण दिलाई नहीं पहता, तो गुम जाने। उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वह बोलता भी है। वह आपको कह कर भी बताता है।

## (१३) चार की परिधि से परे

ये चार स्पष्ट रेखाएँ हैं। लेकिन जानने वाले इन चार के बाहर भी छट जायेंगे । क्योंकि जानने वालों को केटैगरों से बाँघा नहीं जा सकता । इसलिए पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमी लीए सन्व साहए। नीक में जो भी साध है उन सबको नमस्कार । जगत में जो भी साध है, उन सबको नमस्कार। जो इन चार में कही भी छट गये हो उनके प्रति भी हमारा नमन म छट जाये क्योंकि उन चार में बहुन लोग छट सकते है। जीवन बहुत रहस्यपुरां है। 'केटैगराइज' नहीं किया जा सकता है, खाचो मे नहीं बाटा जा सकता है। इसलिए जो शेष रह जायेंगे उनको सिर्फ साधु कहा है। वे जो सरल हैं। साधु का एक अर्थ और भी है। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में सकोच करे। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी खिपाये। पर उनको भी हमारे नमस्कार पहचने चाहिए। सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उनको कुछ कायदा होगा। सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपान्तरित करता है। न अरिहतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न बाचायों को, न उपाध्याओं को, न साधुओ को । पर आपको फायदा होगा । यह बहत मजे की बात है कि हम सोचत है कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए अथवा अरिहंतों के लिए कछ कर रहे हैं। तो इस भूल में न पड़ें। आप उनके लिए कुछ भी न कर सकेगे या आप जो भी करेंगे उपद्रव ही करेंगे। आपकी इतनी ही क्रपा काफी है कि आप उनके लिए कछ न करें। आप गलत ही कर सकते हैं। तो यह नमस्कार अरिहतों के लिए नहीं है। अरिहतों की तरफ है। लेकिन आपके लिए हैं। इसके जो परिस्माम है, वे आप पर होने वाले हैं, जो फल हैं वे आप पर बरसेगे । अगर कोई व्यक्ति इस भौति नमन से भरा हो, तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असभंव है।

लेकिन नहीं, हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अगर अरिहंत सामने सदा हो तो हम पहले इस बात का पता लगायेंगे कि अरिहंत हैं भी ? महावीर के बारे में भी बोध यही पता लगाते-लगाते जीवन नच्ट करते रहे। अरिहंत है भी? शीर्षेकर हैं भी? उन बातों का बागको पता नहीं है। इसलिए आप सोचते हैं कि तत तत हो गया। महाबीर के तक में बात इतनो तव न थी। और भी भीमें भी, जीर भी लोग थे, जो कह रहे वे ये विख्त नहीं हैं। अरिहंत और है। गोषालक हैं अरिहंत। ये तीर्थकर नहीं हैं। यह राजा झूटा है।

लेकिन महाबीर का तो कोई दावा नहीं था। हां, जो महाबीर को जानते में, वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी भी अपनी कठिनाई है। महाबीर से समय चारों ओर यही विवाद था। लोग जॉव करने आते हिस सहाबीर अरिट्ट्रेंत हैं या नहीं, तीर्थकर है या नहीं, वे भगवान् हैं या नहीं ! बड़ी आरब्द की बात है—आग जॉव भी कर लेंगे और सिख भी हो जायगा कि महाबीर मगवान् नहीं है तो आपको क्या मिलेगा ? लेकिन महाबीर मगवान् न भी हों और आप उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें कि 'ममे करिंद्रताणम्ं तो आपको कुछ मिलेगा। महाबीर के भगवान् होने से कोई फर्क नहीं पदता।

असली सवाल यह नहीं है कि महायीर भगवान हैं या नहीं। सबली सवाल यह है कि कहीं भी आपको परावान दिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी आपको दिख सकें तो आप नमन को उपलब्ध हों जायें। स्रस्ती राज तो मुक जाने में है। वह जो सुक जाता है। उस को पीज गपको दिख सकें तो आप नमन को उपलब्ध हों जायें। सस्ती राज तो है, उसकें भीतर सब कुछ बदक जाता है। वह आपमी हुदरा हो जाता है। वह सवाल नहीं है कि किसी दिव यह तब हो सकें। विक समूही है और इसका कोई उपाय की नहीं है कि किसी दिन यह तब हो सकें। लेकिन यह वात ही इर्जिंग्वर है, अर्थात है। इसकें कोई संबंध ही नहीं है। न रहे हों सह बीर भागवान् इससे स्था फर्क पहला है। केंकिन स्थार मार्ग्य हो हो को सिंह सुक से की स्थार केंद्र पहला के लिए किसी स्थार कर हो कारण है कि सकती है या नहीं, यह से सोचें और समझें। वे सरिहर कभी है या नहीं, यह से सोचें और समझें। वे सरिहर कभी है या नहीं, यह से सोचें और समझें। वे स्थार हो तो एक ही कारण महीं हैं। अपके लिए वितित होने का अपर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है दो सार्थ से देश ती स्थार से जीवन को उपलब्ध हो तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है तो आप से जीवन को उपलब्ध हो जायें।

यहनमोकार इसकी चेष्टा है कि अस्तित्व में कोई कोना न बचे। जहां-जहां सिर सुकाया जासके, अक्वात, अनजान, अपरिचित हर कोना।

#### (१४) ब्राहकता बनाम कृत्रिम पुनर्जन्म

लेकिन वासिनिएव ने एक और अनठा प्रयोग किया है। उस प्रयोग को वे कहते है 'आर्टिफिशियस रिडनकारनेशन।' आर्टिफिशियस रिडनकारनेशन. कृतिम पुनर्जन्म, कृतिम पुनरुज्जीवन, यह क्या है ? वासिलिएव और उसके साथी एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे। बीस दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जायेंगे। और जब वह गहरी बेहोशी में आने लगेगा तो ई. जी. नाम के यंत्र पर, जिससे जाँच की जा सकती है कि नींद की गहराई कितनी है, अल्फा नाम की 'वेष्स' पैदा होनी शरू हो जाती हैं। जब व्यक्ति नेतन मन से गिर के अनेतन में चला जाता है, तो यंत्र पर जैसे कि कास्योग्राम पर ग्राफ बन जाता है वैसा ग्राफ ई. जी. भी बना लेता है कि अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गये, अब यह नीद में है. अब यह गहरी नींद में है। अब यह असल गहराई में उत्तर गया है। जैस ही कोई व्यक्ति असल गहराई में डब जाता है, उसे सझाव देता था यासिलिएव । समझ ले कि वह एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार है, या चित्रकला का विद्यार्थी है तो वासिलिएव उसे समझायेगा कि तम पिछले जन्म के भाइकलेंजलो या वानगाग हो। कवि है तो वह समक्रायेगा कि तम शेक्सपियर हो या कोई और हो। भीर तीस दिन सक निरंतर गहरी अल्फा बेव्स की हालत में भी लोग यही पता लगाते-सगाते जोवन जच्ट करते रहे। अरिहंत हैं भी? वीर्षेकर हिंभी? उन बार्गों का जामको पता नहीं है। इसलिए आग सोचते हैं कि सब तय हो गया। महाचीर के बक्त में बात इतनी तय न थी। और भी भीमें भी, और भी लोग थे, जो कह रहे थे ये जरिहंत नहीं हैं। जरिहंत और है। गोवालक हैं अरिहंत। ये तीर्थकर नहीं हैं। यह दावा शूटा है।

लेकिन महाबीर का तो कोई दावा नहीं वा। हां, जो महाबीर को जानते के, वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी भी अपनी कठिनाई है। महाबीर के समय वारों ओर यही विवाद था। लोग जीन करने आते हि हाबीर अरिष्ट्रंत है या नहीं, तीर्थंकर है या नहीं, वे भगवान् है या नहीं ! बड़ी आल्बर्य की बात है—आप जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जायगा कि महाबीर भगवान् नहीं हैं तो आपको क्या मिलेगा ? लेकिन महाबीर भगवान् न भी हो और आप उनके चरणों में विद रखे और कह सकें कि 'नमो अरिहताणम्ं तो आपको कुछ मिलेगा। महाबीर के भगवान् होने से कोई फर्क नहीं पडता।

असली सवाल यह नहीं है कि महायीर भगवान् है या नहीं। असली सवाल यह है कि कही भी अगस्तो भगवान् दिख सकते हैं या नहीं। कही भी-तथ्यर में, पहाड़ में। कही भी आपको दिख सके तो आप नमन को उपवच्य हो पहाड़ में। कही भी आपको दिख सके तो आप नमन को उपवच्य हो जायें। असली राख तो नमन में है, असली राख तो मुक जाने में है। वह जो सुक जाता है। यह आपनी दूसरा हो जाता है। यह सवाल नहीं है कि कीन सिख है, कीन सिख नहीं है कि किमी दिव यह तय हो सके। लेकिन यह वात ही रॉकिंग्ट है, असपत है। इससे कोई संबंध होन हों है। न रहे हों महावीर अपना इससे क्या फई पडता है। केकिन अगर आपके लिए सुकते के लिए निमित्त बन यहते हैं तो बात पूरी हो गयी। महावीर सिख है या नहीं, यह वे सोचें और समझें। वे बाहतूंत अभी है या नहीं, यह उनकी अपनी बिला हो। आपके लिए चितित होने का कोई सो तो कारण नहीं है। आपके लिए चितित होने का कोई भी तो कारण नहीं है। आपके लिए चितित होने का हो भी देया नहीं, यह उनकी अपनी बिला हो। आपके लिए चितित होने का हो आपके लिए स्वितित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है इस अस्तित को कहा आपने का जार आपन स्वा अपन हो का है को हो को हो हो तो का स्व रिया नहीं स्व ही को तो हो तो तो अपन ने चीवन को उपनत्य श्री हो जो हो जाये।

यह नमोकार इसकी वेष्टा है कि अस्तित्व में कोई कोना न बचे। जहां-जहां सिर झुकाया जासके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित हर कोना।

#### (१४) ब्राहकता बनाम कृत्रिम पूनर्जन्म

इस बाहुकता के संबंध में एक बात बोर बापसे कहूं। मास्को मूनिवसिदी में १९६६ तक एक बद्दुब्र व्यक्ति या बां० वासिलिएक। वह प्राहुकता पर स्योग कर पहा था। माइक की रिसेन्टिविंट) न की धाहुकता पर स्वाची है। यह करीब-करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और उससे एक खोटा-सा खेद कर रखा हो, और उस खेद के हुग बाहुर के जनत् को देखते हों। यह भी हो चकता है कि भवन की सारी दीवालें मिरा को वोचें वोद हु खुले जाकाश के मीचे समस्त कथ से पहुल करने कोले हो जायें। बताया गया कि इस पर बासिलिएव ने एक बहुत हैरानी का प्रयोग किया है और पहुली करने किया या प्रयोग किया है। उस तरह के बहुत से प्रयोग पूरक में, विशेषकर भारत में, जोते सर्वाधिक विशेषकर महाबीर ने किये थे। लेकिन उनका बाहामंगन, उनका जावाम अलग था। महाबीर ने जाति-सरण के प्रयोग किये थे। प्रयोक व्यक्ति को आमे जगर ठीक यात्रा करनी हो, तो उसे अपने पिछले जनमी को स्मरण और याद कर होना थाहिए। उसकी पिछले जनमी को स्मरण और याद का लगा स्वाहए। उसकी पिछले जनमी को स्मरण और याद करना थाहिए। उसकी पिछले जनमी को स्मरण और याद का जा के स्वाह्म असान डो जावीन।

लेकिन वासिलिएव ने एक और अनठा प्रयोग किया है। उस प्रयोग को वे कहते हैं 'आर्टिफिशियल रिइनकारनेशन।' आर्टिफिशियल रिइनकारनेशन. क्रतिम पुनर्जन्म, क्रतिम पुनरुज्जीवन, यह क्या है ? वासिलिएव और उसके साथी एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे। बीस दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जायेगे। और जब वह गहरी बेहोशी में आने लगेगा तो ई. जी. नाम के यंत्र पर, जिससे जाँच की जा सकती है कि नींद की गहराई कितनी है, अल्फा नाम की 'वेब्स' पैदा होनी शरू हो जाती हैं। जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है, तो यत्र पर जैसे कि कार्डियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है वैसा ग्राफ ई. जी. भी बना लेता है कि अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गये, अब यह नींद में है, अब यह गहरी नीद में है। अब यह असल गहराई में उतर गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति असल गहराई में डब जाता है, उसे सझाव देता या वामिलिएव । समझ लें कि वह एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार है, या चित्रकला का विद्यार्थी है तो वासिलिएव उसे समझायेगा कि तम पिछले जन्म के माइकलेंजलो या वानगाग हो। कवि है तो वह समकायेगा कि तम शेक्सपियर हो या कोई और हो। और तीस दिन तक निरंतर गहरी अल्फा वैक्स की हालत

में उसको सुक्षाय दिया आयेगा कि वह कोई और है पिछळे जन्म का। तीस दिन में उसका विश्व इसको ग्रहण कर लेगा।

तीस दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वह व्यक्ति जो साधारण सा विश्वकार या, जब उसके भीवर भरीसा हो गया कि में माहकलेंजाते हैं, तो तत्काल वह विशेष विश्वकार हो गया। वगर वह साधारण था पुरुकद था और जब उसे भरोसा हो गया कि में शेस्सपियर हूँ तो खेस्सपियर की हैसियत की सकताएँ उस व्यक्ति से पैदा होने लगी। आखिर हुआ क्या? बासिसप्य तो कहता है यह आर्टिफिशियल दिरनकारनेशन है। वह कहता है कि हमा क्या? को समझ रखा है। वह निवंद हो है कि सम अपने से समझ रखा है। वह निवंद के हो ने अपने को समझ रखा है कि हम यह है, क्योंक उतनी ही चुली है। अपर हमें मरोसा दिला जिया जाये कि हम जी रब ह हैं तो खिड़की बड़ी हो जाती है। हमारी जेता उतना काम करने ताती है।

बासिलिएव का कहना है कि जाने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे। कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो। सब तो यह है कि सिलिएव के अनुसार सी में से कम से कम नवने बच्चे प्रतिभा की, जीनियस की समता लेकर पैदा होते हैं, हम उनकी सिकड़ की छोटी करते हैं। मां-बाए, स्कूल, शिक्षक सब मिनजुनकर उनकी सिक्ड़ की छोटी करते जाते हैं। बीस-पण्चीस सास तफ हम एक सामारण आदमी सब्दा कर देते हैं जो कि समता वही लेकर आया था। लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, कि छोटा करते जाते हैं, किर छोटा करते जाते हैं। बासिलिएव कहता है सभी चच्चे जीनियस को नदह पैदा होते हैं। पुछ जो हमारी सरकीबो से बच्च जाते हैं वे जीनियस का नदह पैदा होते हैं। पुछ जो हमारी सरकीबो से बच्च जाते हैं के जीनियस का नाह है बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर उसका कहना है कि ससनी सुन है रिसेप्टिविटी। इतना पाहक हो जाते हैं। जाता चाहिए चिन्त, कि जो उसे कहा लाये, वह उसके भीतर महत्ता से प्रवेश कर जाये।

इस नमोकार मत्र के साथ हय शुरू करते हैं महावीर की बाणी पर चर्चा। नयों कि महन होगा मार्ग, सुरूम होगी बार्जे। अगर आप ग्राहक हैं, नमन से करें, अदा से करें, तो आपकी उस जतन महराई में बिना किसी यत्र की सहायता के अल्का वेक्स पैदा हो जाती हैं। जब कोई अदा से भरता है तो अल्का वेक्स पैदा हो जाती हैं। आप हैरान होंगे जानकर कि गहन सम्मोहन में, महरी निदा में, ज्यान में या अदा में ई. जी. की जो



में उसको सुझाव दिया आयेगा कि वह कोई और है पिछळे जन्म का। तीस दिन में उसका वित्त इसको ग्रहण कर लेगा।

सीस दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वह व्यक्ति जो साधारण सा विजकार था, जब उसके भीतर धरोसा हो गया कि मै माइकर्नेजनो हूँ, ती तत्काल वह विशेष विजकार हो गया। जगर वह साधारण सा मुकब था जीर जब उसे घरोसा हो गया कि मैं शेक्सियन र हूँ तो शेक्सियन की हैसियत की कदिताएँ उस व्यक्ति से पैदा होने लगी। आजित हुआ क्या? बासिसिएव तो कहता है यह आर्टिकिशियल रिइनकारनेशन है। यह कहता है कि हमारा चित्त तो बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी खिड़की खुली है, उतने से हमने अपने को समस रखा है कि हम यह है, क्योंकि उतनी ही खुली है। अतर हमें करोसा दिला दिया जार के हम तीर बड़े हैं तो खिड़की बड़ी हो जाती है। हमारी चितना उतना काम करने नगती है।

वासितियव का कहना है कि जाने वाले घिष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे। कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो। सकती यह है कि साितियद के जनुसार सी में से कम से कम नव्ये बच्चे प्रतिमा की, जीनियस की समया लेकर पैदा होते हैं, हम उनकी सिड़की छोटी करते हैं। घो-चार, स्कूल, सिक्षक सब मितवुलकर उनकी खड़की छोटी करते जाते हैं। बीस-पच्चीस साल तक हम एक साचारण आदमी खड़ा करते जीते हैं। कि समदा बड़ी लेकर आया था। लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं। किर छोटा करते जाते हैं। बार्सिलएक कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते हैं। कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते है वे जीनियस कता जाते हैं। बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर उसका कहना है कि असली सुन है रिसेन्टिविटी। इतना प्राहक हो जाना चाहिए चित्त, कि जो उसे कहा जाये, वह उसके भीतर

इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की बाजी पर चर्चा। क्योंकि गहन होगा मार्ग, मुक्त होगी बातें । क्यर आप प्राहक हैं, नमन से करे, अदा से करे, तो आपकी उस जतल गहराई में बिना किसी यत्र की सहायता के अल्का क्या पैदा हो जाती है। जब कोकर सद्या से भरता है तो अल्का क्या पैदा हो जाती है। आप हैरान होंगे जानकर कि गहन सम्मोहन में, गहरी निदा में, ध्यान में या अदा में है, जी, की जो

पर्युषण ज्यास्थानमाला, बम्बई, दिनांक १६ अगस्त, १६७१ भाव-जगत के रहस्य और मंगल व लोकोत्तम सूत्र

पर्युषण व्याख्यानमाला, बम्बई, दिनांक १६ अगस्त, १६७१ भाव-जगत के रहस्य और मंगल व लोकोत्तम सूत्र

# (१) भाव से प्रारंभ कर अनुभव की ओर बहाबीर ने कहा है जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिये।

क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएँ। जिल्हे हमने देखा नहीं, उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो, उसकी भावना करनी प्रारम्भ कर लेनी चाहिए। क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है, जिसके लिए मिलने के भी पहले हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इन्तजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहत को निभित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षाण स्वयं भी केवली बन जाना हो तो उसे देखने, उसकी भावना करने. उसकी आकांका और अभीप्ता की तरफ चरण उठाने शरू करने जरूरी है। महाबीर से ढाई हजार साल पहले चीन में एक कहाबत प्रचलित थी। वह कहावत लाओत्से के द्वारा कही गयी थी और बाद में संप्रहीत की गयी चितन की चारा का पूरा का पूरा सार है। वह कहावत थी 'दि सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स दि इल नेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड' जो भेष्ठ चिकित्सक है वह बीमारी के प्रकट होने के पहले उसे ठीक कर देता है। 'दि इनफीरियर फिजिशियन ओनली केअसे फार दि इलनेस व्हिच ही बाज नाट एबुल टु प्रिवेंट':-- जो सामारण चिकित्सक है वह केवल बीमारी को दूर करने में थोडी बहुत सहायता पहुँबाता है, जिसे वह रोकने में समर्थ नहीं था।

हैरान होंगे आप यह बात जानकर कि महावीर से ढाई हजार साल 'बहुके पानी बाज से पाँच हजार साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी और नैसे प्रमासित करती हैं। जाप पूरे समय पड़ोची की वारणाओं से ध्रम्योज किये जा रहें हैं। कायको पता ही नहीं कि जामको जो कोख जाया है, जकरी नहीं कि जामको जो कोख जाया है, जकरी नहीं कि जामको हो हो । यह अपने पड़े पड़ी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मोकों पर बापको क्याज नहीं रहता। भीड़ में एक जासमी जमा का नहीं रहता। भीड़ में एक जासमी जमा का कहना है कि जो धारणा एक के मन में पेता हुई, उसके वर्तन जासपास चके गये और जासर दूसरों को पक्त किया। जब स्वके लिए उसने यंत्र निर्मात किये हैं, जो बताते हैं कि यारणा आपको कब पकरती है और कब आपमें प्रवेश कर जाती है। अपनी घारणा से तो अपनित का प्राए-सरोर प्रमायित होता ही है, दूसरे की दारणा से भी प्रमायित होता है।

#### (४) मैसिंग का चमत्कार या घारणा का असर

१६१० में जर्मनी की एक ट्रेन में एक पहरू-सोलह वर्ष का युक्त बेक नीचे किया पढ़ा था। उसके पास टिकट नहीं था। वह पर से भाग खड़ा हुआ था। उसके पास पिकट नहीं था। वह पर से भाग खड़ा हुआ था। उसके पास पिकट ने का काट लाने पर दो लाख मार्क को बोयला की हिटकर ने उसके सिर को काट लाने पर दो लाख मार्क को घोयला की थी। स्टानिन और आईस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए थे। उस आदमी का बाद में नाम हुआ बुस्क-सींचा। छेकिन १६१० तक तो उसे कोई नहीं जानता था। बुस्क मींचन की भी पनी आरमक्वा लिखी है "एवाउट माई सेस्क," जो कस में प्रकाशित हुई है और वड़ा समर्थन मिला है। उससे उसने छिला है कि उस दिन मेरी जिन्दगी बदल गयी। उस ट्रेन में नीचे फड़ा दे पि उस पिन मेरी जिन्दगी बदल गयी। उस ट्रेन में नीचे फड़ा दे पि उस मुन के नी नहीं स्वाट मुक्त का कार मेरी सिक्ट के कारण। मींतग ने लिला है कि वे बच्च मुक्ते कभी नहीं मुक्त की एक्सी ने का छूट जाना, उंडी सुबह और पिर उसको मेरे पी सबराहट और पर उसके मेरे, योर टिकट।

मैं तिंग के पास तो टिकट बी नहीं। लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कानज का दुकड़ा, अवस्वार की रद्दी का टुकड़ा मैं तिंग ने हाथ में उड़ा लिया। आ लें बन्द की ओर सकल्प किया कि यह टिकट है और उसे उठाकर टिकट चैकर को दे दिया। मन में उस समय सोचा कि है परमारमा उसे टिकट दिखायी पड़ जाय।

## (१) भाव से प्रारंभ कर अनुभव की ओर महाबीर ने कहा है जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिये। क्यों कि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएँ। जिसे

हमने देखा नहीं, उसे पाने का भी कोई उपाय नही। जिसे खोजना हो, उसकी भावना करनी प्रारम्भ कर लेनी चाहिए। क्योंकि इस अगत में हमें वहीं मिलता है, जिसके लिए मिलने के भी पहले हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इन्तजाम कर लेते है उसके स्वागत का। अरिहत को निर्मित करना हो स्वय में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षशा स्वय भी केवली बन जाना हो तो उसे देखने, उसकी भावना करने, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। महावीर से ढाई हजार साल पहले चीन में एक कहाबत प्रचलित थी। वह कहावत लाओरसे के द्वारा कही गयी थी और बाद में

संग्रहीत की गयी चितन की घारा का पूरा का पूरा सार है। वह कहाबत थी 'दि सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स दि इलनेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड' जो

श्रीष्ठ चिकित्सक है वह बीमारी के प्रकट होने के पहले उसे ठीक कर देता है। 'दि इनफीरियर फिजिशियन ओनली केजस फार दि इलनेस क्रिक ही बाज नाट एबुल टू प्रिवेट':- जो साधारए। चिकित्सक है वह केवल बीमारी को दूर करने में थोडी बहुत सहायता पहुँचाता है, जिसे वह रोकने में समर्थ नही था। हैरान होंगे आप यह बात जानकर कि महाबीर से ढाई हजार साल

पहले यानी आज से पाँच हजार साल पहले चीन मे चिकित्सक को बीमारी

और नैसे प्रमापित करती हैं। जाप पूरे समय पहोसी की बारणानों से सम्मोज सिये जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो कोस जासा है, जरूरी नहीं कि आपको हो हो। वह आपके पहोसी का भी हो सकता है। से में हमें सह तम के पिता हो। की स्वाप्त हो हो। में हमें तह तम के पिता हो। की सम्माप्त के ता है, दस आदमी उसी लग अवन्य-अलग कोनों में बैठे हुए जन्हा है लेगा हुए कर देते हैं। सिलोज का कहना है कि वो धारणा एक के सन में पैया हुई, उनके वर्तृक आतमा कले गये और आकर दूवरों को चक्क निया। अब सत्त के तिल उतने यंत्र निर्माण किये ही, जो बताते हैं कि घारणा स्वाप्त हो तो और कर वनदरी है और कर अपने सारणा से भी स्वाप्त का प्रमुख्य होते हैं। अपनी सारणा से भी स्वाप्त का प्रमुख्य होते हैं। अपनी सारणा से भी स्वाप्त का प्रमुख्य होते होते होते होते होते हैं। अपनी सारणा से भी स्वाप्त का सारणा से भी स्वाप्त होता है। है, दूबरे की सारणा से भी सम्बादित होता है।

#### (४) मैसिंग का चमत्कार या घारणा का असर

१९१० में जमंनी की एक ट्रेन में एक पंद्रह-सीलह वर्ष का युक्त बेंच के नीचे दिया पड़ा था। उसके पाछ टिकट नहीं था। वह पर से प्राप जहां दुक्षा था। उसके पाछ देकाट नहीं था। वह पर से प्राप जहां दुक्षा था। उसके पाछ देकाट नहीं जा। वह में वह बहुत प्रसिद्ध आवनी हुआ और हिटलर ने उसके खिर को काट लाने पर वो लाख मार्क को पोपेखा और प्राप्त का प्राप्त मार्क को पोपेखा जो थी। स्टामिलन और आहंदिन और गांधी सब उससे मिलकर को पायेखा को बात में नाम हुआ हुस्क-मैंसिंग। लेकिन १९१० तक तो उसे कोई नहीं जानता था। हुक्क मैंसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है "एवंडट माई सेन्स," जो कस में प्रकाशित हुई है और बहा समर्थन मिला है। उससे उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिन्दगी दत्त गांधी। उस हमें मैं निक को पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वे सब्द मुफे कभी नहीं मुसले—टिकट केकर का कमरे में प्रवेख, उसके जुतों की आवाज और मेरी सीं का ठहर जाना और सेरी पबराहट और परीने का छूट जाना, ठंडी सुक्ह और फिर उसका मेरे पास आकर पुछना—चंग मैन, मोर टिकट।

मैंसिंग के पास तो टिकट पी नहीं। लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैंसिंग ने हाथ में उठा जिया। अखि बन्द की बीर संकल्प किया कि यह टिकट है और उसे उठाकर टिकट चेंकर को दे दिया। यन में उस समय सोचा कि है परमारमा उसे टिकट किया पर आय। छत्तने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटायी और कहा कि 'हुवेन यू हेच गाट दि टिकट, ह्याई यू बार साइंग अंदर दि सीट?' पामल हों। जब टिकट तुम्हारे पास है तो नीचे क्यों पहे हों? मैंसिंग को खुद भी सरोता नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिन्दगी बदन दी। इस पटना के बाद पिछले पचास वची में जमीन पर वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी रहा, जिसे धारणा के सम्बन्ध में सर्वाधिक जनुषद थे।

मैसिन को परीक्षा दुनिया में बड़े-बड़े कोगों के ली। १६४६ में एक नाटक के मंब पर, जहाँ वह लोगों में विचार सक्रमित करने का काना प्रयोग दिखला रहा था, अवानक पुलिस ने कारक संब का पर्या गिरा दिया और कोगों से कहा कि यह कार्यक्रम समाप्त हो गया। वर्षों कि मैसिन गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसिन को सक्ताक बंदगाड़ी में बालकर केमितन के जाया गया कार स्टामिन के सामने मौड़ा किया गया। स्टामिन ने कहा कि मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी दूसरे की बारणा की सिक्त आन्तर्रिक धारणा से प्रमासित कर सके। कार्योक कमर ऐसा हो सकता है कोई किया हमी कि मुन से स्वार्य कर हमें हिन्द आदमी सिक्त स्वार्य नहीं रह आदमी सिक्त स्वार्य में सिक्त स्वार्य हो हिन्द आदमी सिक्त स्वार्य हो हिन्द आदमी सिक्त स्वार्य है कि तुम मेरे सामने सिक्त करों।

मैसिंग ने कहा-आप कीसा चाहें। स्टालिन ने कहा कि कल दो बजे तक यहीं बत्त रहो। दो बजे आदमी तुन्हें ले जायेगे मास्कों के बड़े बैक में। तुम क्लार्क से एक लाख रुपमा सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा कर ले आजो।

पूरा बैक मिलिटरी से चेरा गया। दो बादमी पिस्तोलें लिये हुए मैसिंग के चीछि-पीछे। ठीक दो बने उसे बैंक में ले जाया गया। उसे कुछ पता नहीं कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाया। और ट्रेजरर के सामने उसकी जहां कर दिया गया। उसने उन दोनों बादमियों के सामने कोरा कागव निकाला। कोरे कागज को दो साल देखा, ट्रेजरर को दिया। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चरमा लगाया, वापस धीर से देखा और फिर एक लाख क्वल निकालकर मैसिंग को दे विये। मैसिंग ने कवल बैंग में अन्वर रखे और स्टालिन को बाकर दे दिये। हैरानी ! वापस मैसिंग लोटा। जाकर स्वर्क के सम्बन्ध में स्वर्क वापस किये और कहा मेरा कागव साल सीटा । जाकर स्वर्क के बार स्वर्क ने वापस कागव देखा पी वह खाली था। उसे हाटे कटक का दौरा

पड़ गया और यह वहीं नीचे गिर पड़ा। बेहोच हो गया। उसकी समऋ के बाहर हो गयी बात कि क्या हुआ।

## (४) स्टालिन के कमरे में मैसिंग !

लेकिन स्टालिन इतने से राजी न हुआ। कोई वालताजी हो सकती है। सकते वौर उसके बीच कोई तालकोल हो सकता है। तो जेमिलक एक कमरे में उसे बन्द किया गया। हनारों सैनिकों का प्रकल्प कर पांच सिनट पर बहु सैनिकों के पहरे से बाहर हो जाय। बहु ठीक बारह बजकर पांच मिनट पर बहु सैनिकों के पहरे से बाहर हो जाय। बहु ठीक बारह बजकर पांच मिनट पर बहु सैनिकों के पहरे से बाहर हो जाय। बीनक अपनो जगह खड़े रहे, बहु स्टालिन के सरोसा नहीं आया। और घरोसा जाने जैसा या भी नहीं। क्योंकि स्टालिन की प्ररोसा नहीं आया। और घरोसा जाने जैसा या भी नहीं। क्योंकि स्टालिन की पूरी किलों सकी, पूरा चिन्तन, कम्युनिस्म की पूरी घारणा सब बिखेर दिये थे उसने। सेकिन स्टालिन प्रभावित जबर इनना हुआ कि उसने किही, कल रात बारह कि तसरो में सेकिन स्टालिन प्रभावित जबर इनना हुआ कि उसने किही, कल रात बारह कि तसरो में वह यह यी कि उसने कहा, कल रात बारह बजे मेरे कमरे सें तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी जनुनति पत्र के ।

सचमुच यह सर्वाधिक किंत बात थी। वर्थीक स्टालिन नितने महन पहरे में रहता या उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई बादमी कभी नहीं हो। रता भी नहीं होता या कि स्टालिन किस कमरे में है क्रेमिलन के। रीज कमरा बदल दिया बाता था, ताकि कोई खतरा ज हो, कोई बम न फेंका जा सके, कोई हमला न किया जा सके। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि पाँच नन्बर कमरे में हैं, दूसरी कता था बानती थी कि छह नम्बर के कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि बाठ नम्बर के कमरे में हैं। अपने सिपाहियों से भी बचने की बकरत स्टालिन को थी। खुद स्टालिन की पत्नी भी स्टालिन के कमरे का पता नहीं एक सकती थी। कमिलन के सारे कमरे, जिनमें स्टालिन ब्रक्तम कता होता या, करीब-करीब एक जैसे थे, जिनमें वह कहीं भी, किसी-भी साम हट सकता था। बारा इन्तवाम हर कमरे में था।

ठीक रात बारह बजे पहरेदार पहरा देते रहे और नैसिंग जाकर स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया, स्टालिन भी कोप गये। बौके-कि तुमने यह किया कैसे? यह असंभव है। मैसिंग ने कहा में नहीं जानता। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया है कि दरवाजे पर जाया और कहा कि आहे ऐम बेरिया। बैरिया, जो क्सी पुलिस का सबसे वड़ा आदमी या, स्टातिन से बाद नंबर दो की ताकत का आदमी। बत मैंने सिर्फ स्टाता से भाव किया कि मैं बैरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुक्ते सलाम बजाने लगे और भी भीतर आ गया।

स्टालिन ने सिर्फ मैसिंग को आज़ा दी कि वह रूस में घूम सकता है। यह प्रमाणिक है। १९४० के बाद अगर रूस में इस तरह के छोगों की हत्या नहीं की जा सकी तो वह सिर्फ मैसिंग के कारणा। १९४० तक रूस में कई लोग जिन्होंने इस तरह के दावे किये थे मार दाले गये। जगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टालिन ने इसपने वैज्ञानिकों को आजा दी कि मैसिंग की बात को परा समक्रने की कोशिश करो, नयोकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा, उस नामोर नामक आयदमी ने कहा है कि जो अस्टिमेट वीपन, युद्ध का आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा. वह मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट के हाथ में घारणा को प्रमाबित करने के मौलिक सत्र आ जायेंगे. उस राष्ट को अग की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अग बम हों, उनको भी घारणा से प्रशादित किया जा सकता है कि वे अपने ऊपर ही फेंक लें। एक हवाई जहाज बस फेंकने का रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस कौट जाय और अपनी ही राजधानी में बम गिरा दे।

नामोर ने कहा कि दि जल्टीमेंट बीपन इन बार इन योइंग ट्वी साईकिक पावर 1 यह घारणा की जो तरिक है, वह क्राजिसी अन्न सिद्ध होगी। इस पर रोज कान बढ़ता चला जाता है। स्टाजिन और लोगों की उल्कुकता तो निर्मेचन ही विनाश की तरफ होगी, पर महाबोर जैसे लोगों की उल्कुकता निर्मोण और सुजन की जोर रही। इसलिए मंगल की बारणा है। महाबीर ने कहा है— भूजकर भी, स्थल में शी कोई बुरी घारणा मत करना, क्योंकि वह बैसा ही मरिणास जा सकती है।

आप राह से गुजर रहे हैं। जन में ख्याल भर जा गया कि इस आ दमी की इस्याकर दूँ। आपने कुछ किया नहीं, अस ख्याल आया यायह सोचाइस दुकान से फलांचीब चुरा हूं। बाप चोरी करने नहीं भी गये, लेकिन क्या आप निश्चित हो सकते हैं कि राह पर किसो चोर ने बापकी घारणा न पकड़ की होगी?

# (६) सावधान, कहीं मोनेन आपके पीछे तो नहीं चल रहा

मास्को में एक ह्या एक के दो साल में प्रबलित हुई है कि कोई भी बायसी स्वप्ते मादन खुनलाने से पहले चारो तरफ देव लेता है। वसीक यह स्थीय दे साल से खब्त रहा ही। बोनेन नाम का जीतालिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है। वह शापके पीछे जाकर मन ने कहेगा—आपकी गर्दन पर कीडा चक रहा है, अपनी गर्दन खुनलाओ जत्दी; बीर लोग खुनलाने मन देव है। उसने हवारों लोगो पर प्रयोग किया है—राह के चीरस्तो पर खड़े होकर, होटल में देवलर, ट्रेन में चड़कर। और योनेन हतान सफल हुवा है कि १८ मतियात सही होता है। विश्व के लीह होता है। विश्व के लोगो के दान कर गार्दी है अपने में मा किया बच्चा हो, तो लोगो मा पहले पेव कर गार्दी है अपने में मी किया बच्चा हो, तो लोगो पहले देव के ते में सिक्त पात हो, तो लोगो पहले देव की है कि सह योनेन नाम का जादमी आत-पास तो नहीं है। जब से मोनेन का प्रयोग सफल हुआ है, तब से मीनियक से बाबत एक नयी जानकारी मिली है और बहु यह है कि मिलाक लामने से जितनी बांक रखता है उसकी चीनी ही का सहरक के पीछे के हिस्से में है।

तो पीछे वे व्यक्ति को जल्दी प्रमाधित किया वा गकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, बार गुना पीछ है। और मैदिन या नेत्या (तस्या नाम की महिला को बस्तुओं को सरका सकती है) जैसे कोगों के मस्तिक के अध्ययन से पता बला है कि इनका मस्तिक पीछे पचास गुनी शक्ति से भरा हुआ है। सामने एक, तो पीछे पचास। योग की निश्तर बारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिक पीछे खिना हुना पडा है। और जब तक यह विकय नही होता तक तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिया को उपलब्ध नही होता।

यह भी हैरानी को बात है कि जगर आप कोई बुरा विचार करते हैं, तो प्रकृति का यह अयुमुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मन्तिष्क का प्रयोक हिस्सा अवना-अनत काम करता है। अपर खापको हस्या करती है, तो उनका विचार जायके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है। और अगर आपको किसी की अहासता करती है तो यह विचार पीछे, विन्तम हिस्से में भवता है। प्रकृति ने इन्तवाम किया हुवा है कि शुभ भी बोर व्याप्त शिक्ष रावित दी हुई है। बातूम की बोर कम शांसित दी हुई है। वेहिन शुभ जनत् में विकाद नहीं हुई है। बातूम की बोर कम शांसित दी हुई है। वेहिन शुभ जनत् में वहुत दिवादों हुई एउता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते। या वगर हम कामना भी करते हैं तो हम तरकाल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है कि बड़ा हो, जिये। लेकिन किती बाण कोब में कह देती हैं कि बहु तो होते ही मर बाता, तो ठीक था। वर्ष पता नहीं है कि चार वर्षा उसने कामना की है शुभ की और एक बका क्षमुख की। तो भी नियासन्ह हो जाता है सक, कट बाती है कामना।

## (७) जहां मात्र जानना रह जाता है

महाबीर अपने साधुजों ते कहते ये कि मंगल की कामना में बूबे रहो, वौबीस मंदे । उठते, बैठते, स्वांक लेते, खोड़ते। स्वसावतः मगत की कामना विकार से गुरू करनी चाहिए। इसिलए वे कहते हैं अदिहंत मंगल हैं। वे नितके आंतरिक समस्य रोग समाज है। गि. वे मंगल है। विद्राह मगत हैं। वो नितके आंतरिक समस्य रोग समाज है। गि. वे मंगल है। विद्राह मगत हैं। वो नितके की कहती है, जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गमें, जहाँ जानवाला भी नहीं रह जाता। जानी जानेवाली बस्तु भी नहीं रह जाता। जानी जानेवाली बस्तु भी नहीं रह जाती। विकार जानना रह जाता है, विकं केवल ज्ञान मह जाता है, जो जोनी नोहंग। जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया। मात्र ज्ञान रह गया है जहीं। जहीं न कोई जाननेवाला बचा, जहाँ कोई तेय न स्वा, जहाँ कोई तु न वचा। जहां सिर्फ जानने की सुद्ध समस्ता रह गयी। य्योर केनेविटी ट नो

इसे ऐसे तमफें कि हम एक कमरे में दिया जलामें। अब दिये की बाती है, तेल है, दिया है। फिर कमरे में दिये का प्रकाश है। और उस प्रकाश से प्रकाश होता होती भीजें है, कुसीं है, फर्नीवर है, दीवाल है, आप है। अगर हम प्रकाशना करना कर कर कि कमरा शूच हो गया है, न वीवाल है, न फर्नीवर है। कुछ भी नहीं है। दिये में तेल भी न रहा, दिये की देह भी न रही, सिफें ज्योति रह गयी। प्रकाश सात्र रह गया। न तो दिया बचा और न प्रकाशित बस्तुएँ वर्षी। प्रकाश सात्र रह गया। न तो दिया बचा और न प्रकाशित बस्तुएँ वर्षी। प्रकाश सात्र रह गया। न तो दिया बचा और न प्रकाशित बस्तुएँ वर्षी। मात्र प्रकाश रहा या। आलोक होतादित । और ऐसा आलोक से सिसी पर नहीं पढ़ रहा है, सुरूम फैस रहा है। ऐसी धारखा है जैने चित्तन की केवती के सम्बन्ध में। वी परस ज्ञात की उपस्वक होती है, वहाँ ज्ञात

सकारण हो जाता है। कोई स्रोत नहीं होता है। जैन परम्परा कहती है कि जिस चीन का भी स्रोत होता है, बह कभीन कभी चुक जाती है, चुक ही लोसी। कितना ही बड़ा स्रोत कयों नहीं। सूर्य भी चुक जायेगा एक दिन। बड़ा है स्रोत, क्षरचों बरसो से रोमनी है। हुई है। बैजानिक कहते हैं लभी और स्थायन चार-पौच हनार साल रोजनी देगा। लेकिन चुक जायेगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है। चुक जायेगा।

#### (=) लेकिन चेतना स्रोतरहित है

महाबीर कहते हैं, वह जो चेतना है, बनंत है। यह कभी चुक नहीं सकती। वह लोतरहित है। इसमें जो प्रमाण है वह किसी मार्ग से नहीं लाता। वह बस है। इट जस्ट इज । नहीं से लाता नहीं, अन्यया एक दिन चुक जायेगा। कितना ही बहा हो, चुक जायेगा। सागर भी चम्मचों से उसीच के सुलाये जा सकते हैं। कितना ही सम्बा समय लगे, महासागर भी चम्मचों से उसीच के कुकाया जा सकता है। एक चम्मच बोहा तो कम कर ही जाती है। फिर और ज्यादा कम होता जायेगा। महाबीर कहते हैं, चैतना स्रोतरहित है। इसलिए महाबीर ने इंत्यर को बातने से इन्कार कर दिया। वसीक लगर इंग्यर को मार्गे तो इंद्यर सो हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जनने वाले दिये हो जाते हैं औ

लच है यह कि महाचीर से ज्यादा प्रतिच्छा आरमा को इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी है। इतनी प्रतिच्छा कि उन्होंने कहा किस पर सिक्ती क्यात्र ने अभी नहीं दी है। इतनी प्रतिच्छा कि उन्होंने कहा किस पर पर स्वाप्त के प्रतिच्छा के अपने के स्वाप्त कि उन्होंने कहा किस पर पर स्वाप्त के सिक्ती के स्वाप्त किस के स्वाप्त के स्वाप्त के सिक्ती के स्वाप्त किस के स्वाप्त के सिक्ती के स्वाप्त के सिक्ती के

नहीं कहा। केवलियल्लालो थम्मो मंगलम्। वे को केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गये, उनके द्वारा थो भी प्ररूपित धर्म है, वह मगल है। जिन्होंने भी खुद ज्ञान को पालिया, उन्होंने यो कहा है, वह मंगल है।

यह मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाये. तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती है। जैसी जो भावना करता है, धीरे-धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं, वह मिल जाता है। लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं। वहीं हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ आँख उठाकर देखते हैं, जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के बासपास भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो यह सिर्फ इसकी सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया है। गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर करते हैं, जो हम होना चाहते हैं। जो हमारे भविष्य का माडल मालम पडता है, जिसमें हमें दिखाई पहता है कि काश मैं ऐसा हो जाऊँ, हम उसी के आसपास इकटके हो जाते हैं। अगर सिने अभिनेता के पास भीड इकटठी हो जाती है तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती है। आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा कि कही-अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साथ मंगलम, तो वे यह कह रहे हैं कि तूम कह ही तब पाओगे, जब तूम अरिहंत होना बाहोगे । या जब तुम यह कहना शुरू करोगे, तो तुम्हारे खरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जायेगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे कदम से शुरू होती है। और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता । धारला पहला कदम है ।

कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते हैं ?

नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से, तो अचेतन में घूमता रहता है कि आप क्या होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं, उसी के प्रति आपके सन से आदर पैदा होगा। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं, उसी के संबंध में आपके मन में चितन के वर्तुल बनते हैं। वही आपके स्वग्धों में उतर खाता है, वही आपकी स्वग्धों में उतर खाता है। हैं, वही आपकी सोसी में समा साता है, वहीं आपकी सुन में प्रवेश करता है। और जब मैं कह रहा हूँ सुन में प्रवेश करता है। और जब मैं कह रहा हूँ सुन में प्रवेश करता है। सीह स्वर्ध में सुन में प्रवेश करता है। सीह स्वर्ध में सुन में प्रवेश कर जाता है, तो मैं कोई साहित्यक सात

## (१) मंगल भावना और खून के कण

इघर अनेक प्रयोग किये गये हैं और चिकत करने वाली सूचनाएँ मिली हैं ﴾ बाक्सफोई युनिवसिटी में डिलाबार प्रयोगशाला में यह प्रयोग किया गया है कि विचारका खून परक्या प्रभाव है। आयकी अपनी धारणा को छोड दें आपकी धारणा का तो पडेगा ही. इसरे की धारणा का यानी अप्रकट वारणा का भी आपके खन पर क्या प्रभाव पडता है? डिलाबार लेबोरेटरी के प्रयोग का दस वर्ष का निष्कर्ष यह है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपके प्रति मगल की भावना रखता है. तो आपके खन में सफेद कण १५०० की मादात में तत्काल बब जाते हैं। दरवाजे के बाहर आपके खुन की परीक्षा की जाये और फिर भीतर आ जायें और मंगल की कामना से भरे हुए क्यक्ति के पास बैठ जायें और फिर आपके खन की परीक्ता की जाये. तो माइट ब्लड सेल्स १५०० बढ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दर्भाव रखता है, उसके पास जाकर १६०० कम हो जाते हैं तत्काल, इमी जिएट कम हो जाते हैं। और मेडिकल साइस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मुल बाधार सफेद कणों की अधिकता है। ये जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं. उतनाही आपका स्वास्थ्य सरक्षित है। वे आप के पहरेदार हैं। आपने देखा होगा सगर ख्याल नहीं किया होगा कि चोट लग जाती है तो चोट सगकर पक जाने पर जो मवाद पह जाती है, वह मवाद सिर्फ रक्षक है आपके शारीर के खन के सफेद करागें की। वे सफेद कण फीरन एक पर्त पहरेदारी की खडी कर देते हैं। जिसको आप मबाद समक्रते हैं वह सवाद आपकी दश्मन नहीं है। वे खन के सफेट कण है जो तत्काल दौड़ कर धाव को चारों सरफ से घेर लेते हैं जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया हो। क्योंकि उनके पर्तको पार करके कोई भी कं।टाण कारीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, वे. कण रक्षक हैं।

हिलाबार प्रयोगगाला में किये गये प्रयोगों ने चिकित कर दिया है बैजानिकों को कि बया धुम की मानना से करे व्यक्ति का हतना परिएाम हो सकता है कि हुसरे के सून का अनुगात बदल जाये ? आयतन बदल जाय ? खून की गति बदल जाय ? हुदय की गति बदल जाय ? रक्तवाप बदल जाय ? यह समब है। अब तो दससे हकार करना कठिन है।

# (१०) पौधे भी आपके साथ इंसते-गाते हैं

डा० जगदीधचंद्र वसुके बाद दूसराएक वड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बेकस्टर का। जगदीधचंद्र ने तो कहा वा कि पौजों में प्राण है। बेकस्टर ने सिद्ध किया है कि पौधों में भावना है और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है सौर माली को भी। और अगर मालिक भर जाता है तो पौषे की प्राण-धारा कीण हो जाती है, वह बीमार हो जाता है। पौथों की स्मति को भी बेकस्टर ने सिद्ध किया है कि उनकी भी मेमोरी है। जब आप अपने गलाब के पौधे के पास जाकर प्रेम से लड़े हो जाते हैं. तो वह कल फिर उसी समय आपकी प्रतीक्षा करता है। वह याद रखता है कि बाज बाप नहीं आये। या जब आप पौचे के पास प्रेम से भरकर खडे हो जाते है और फिर अचानक एक फुल तोड लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती है, बड़ा कन्ययुवन हो जाता है। इस सबकी प्राण धाराओं को रिकार्ड करने वाले यंत्र तैयार किये गये हैं कि पौधा एकदम कल्प्युज्ड हो जाता है। उसकी समक्ष में नहीं आता है कि जो बादमी इतने प्रेम से खडा था. उसने फुल कैसे तोड लिया। पौचे की समक्त में बिलकुल नहीं आता कि यह हो क्या गया । बेकस्टर कहता है कि हमने हजारों पौधों को कत्पयुज किया, उनकी बड़ी परेशानी में बाला। वे समभ ही नही पाते कि यह हो क्या रहा है ? जिसको सित्र की तरह अनमन कर रहे थे वह एकदम शत्र की तरह हो जाता है। बेकस्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं, वे हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएँ छोडते हैं।

बेकस्टर ने सुफाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन को, कि सी प्र हैं हम विशेष तरह के परिजों को विशेष तरह के पीचे के पास से जाकर ठीक करने में समये हो जायेंगे—अगर उन पौद्यों को हमने प्रेम दे, पास से, स्वाद ते, से, प्रार्थना है, ज्यान से उनको हतना प्राप्यक्ति से घर दिया कि उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। किर हर पौधे में अपनी-अपनी प्राप्त-कर्जी की विशेषताएँ हैं। जैसे रेड रीख यानी कि लाल गुनाव कोशी सोगों के तिए यहे फायदे का है। हो सकता है एंडित नेहरू को इसीलए उससे प्रस्त रहा हो। बेकस्टर के हिसाब से कोच के तिए रेड रीज बहुत फायदे का है। यह कोघ को कम करता है। यह बकोध की द्वारणा को वपने चारों तरफ फैलाता है। उसका अपना आभागंडल है। पौधों के पास मी हृदय है, माना कि वे जीशित हैं, लेकिन तुक्य कोता चना जाता है। हिस कित होता पसा जाता है, लेकिन हुक्य कोता चना जाता है।

यह धारणा, मंगल की धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती है।

निश्चित ही हम इतने कमजोर है और अगंगन हमें इतना सह यह कि हम अरिहंत पर भी मंगन धारणा कर पार्ये, तो जमकार है। हम यह भी कह पार्ये कि अरिहंत मंगन हैं, तो भी मिर्देश्त है। परपर मंगन है, यह कहते में तो कठिनाई एवेगी। युस्मन मंगल है, इसके कहते में तो बहुन कठिनाई एवेगी। महाबीर आपको अपनी मंगल है कि जो अंद्रुतम है उस पर भी आपको मगल के धारणा करने में कठिनाई एवेगी। इससिए वे उसते शुरू करते हैं कि अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना, उनके द्वारा प्रक्षित धर्म मंगल है।

# (११) आखिर घर्म है क्या ?

धर्म का जैन परपरा में ऐसा अर्थ नही है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का है या उर्दे के मखहब का। और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिन्दू के धर्म का। जैन परंपरा में धर्म का जो अर्थ है वह समक्त लेना चाहिए। वह बहुत खुबी का है, विशिष्ट है और जैन इप्टिको एक नये आयाम में फैलाता है। मजहब का अर्थतो होता है की ह, एक मत, एक पंच। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ करीब-करीब वही है, जो योग का अर्थ होता है। वह जिस सुत्र से बना है, रिलिगेयर से उसका अर्थ होता है जोडना । आदमी को परमात्मा से जोडना । योग का भी बही अर्थ होता है. आदमी को परमात्मा से जोड़ना । लेकिन जैन चिन्तन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता। इसलिए आप यह जानकर हैरान होगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते। जैन कहते हैं केवली अयोगी होता है-अयोगी, योगो नहीं। इसलिए महाबीर को कुछ मूल से भरे लोग नासमभी में महायोगी कहते है। गलत कहते हैं। जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जोड़ना नहीं है किसी से। जो गलत है उससे टूटना है, अलग होना है-अयोग, संसार से अयोग; तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है । योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता है। महाबीर कहते हैं स्वरूप तो उपलब्ध ही है। जो हमें पाना है, वह हमें मिला ही हुआ है। सिर्फ हम गलत बीजों से विपके खडे हैं, इसलिए दिखायी नहीं पड़ रहा है। जरूरत है कि गलत को खोड़ दें, अयुक्त हो जायें। इसलिए जैन परंपरा मे अयोग का वही मुख्य है जो हिन्दू परंपरा में योग का है। धर्म का बड़ा अनुठा अर्थ जैनों का है। महाबीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है, 'नेवर' है, वही धर्म है। धर्म का महाबीर का बढ़ी अयं है, जो साओत्से के साओं का है।

# (१२) कौन कहता है घुआं आग से पैदा होता है

वस्त का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिशाति है, वही धर्म है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज आचग्गा कर पाये, तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए प्रभाव को महावीर अच्छी बात नहीं मानते हैं । किसी से भी प्रभावित होना बँधना है । सब इप्रेसस बाँपने वाले हैं । पुरातया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना है। इस निजता को, इस स्वयं होने को वे बमें कहते हैं। केवली प्ररूपित धर्म का अर्थ होता है. जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता है तब वह जैसे जीता है, वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हलन-चलन, उसका सोना, उसकी अंख की पलक का उठना, हिलना उसके समस्त बस्तित्व मे प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं, वही बमें है। जैसे अपन अगर अपने शुद्ध रूप में जलती हो, तो घआं पैदा नहीं होता। आप कहेंगे, अग्नि तो जहाँ भी जलती है, वहाँ घआं पैदा होता है। तक की किताबों में लिखा हुआ है, जहाँ-जहाँ घड़ां वहाँ-बहाँ अस्म । लेकिन घड़ां अस्म से पैदा नहीं होता, केवल इंघन के गीलेपन से पैदा होता है। अग्नि से उसका लेना-देना नहीं है। अगर ईंघन बिल्कुल गीला न हो, तो घओ नहीं पैदा होगा । घओ अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंधन का प्रभाव है । ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है, इसलिए कहना चाहिए कि घटां पानी से पैदा होता है, वह अग्नि से पैदा नहीं होता । अग्नि जब अपने शद्ध रूप में होती है जब उसमें कोई दूसरा विजातीय तस्व, फारेन एलिमेन्ट नहीं होता, उसमें कोई हकां नहीं होता ।

महाबीर कहते हैं जब कोई बुजां नहीं है तब अग्नि अपने पने में है। जब बेतना दिक्कुल बुज होती है और पदार्थ का कोई प्रमाद नहीं होता, तब महाबीर कहते हैं कि जान लेना बेतना अपने धर्म में हैं। इस्तिए सहावीर कहते हैं, प्रत्येक का अपने धर्म में हैं। इस्तिए सहावीर कहते हैं, प्रत्येक का अपने धर्म में हैं। इस्तिए सहावीर कहते हैं, प्रत्येक का अपने धर्म हें। हो विन का अपना है, जान अपने धर्म में, जान है। शुद्ध हो जाना अपने धर्म में, जानन है। अशुद्ध रहना अपने धर्म में, हुआ हो। तो घर्म का यहाँ वर्ष है स्वभाव अपने स्वभाव में अले जाना, शार्मिक हो वाना है। और अपने स्वभाव के बाहर मरफते रहना अपने स्वभाव के स्वहर मरफते उसने अपने स्वभाव के स्वहर सरफते स्वस्त स्वभाव के स्वहर सरफते स्वभाव के स्वहर सरफते स्वस्त स्वस्ता स्वस्त स्य

इस सूत्र में इन वारों को लोक में उत्तम भी कहा गया है। बरिहंत उत्तम है लोक में, सिद्ध उत्तम है लोक में, साधु उत्तम है लोक में, केवली प्ररूपिक बमें उत्तम हे लोक में । लेकिन सबन कह देने के बार उत्तम कहने की बबा करता है? कारण है हमारे भीतर । ये बारे दूस हमारे मनत् में कैजर बामान तित हैं। ये हमारे मन की बहराइयों से अध्ययन पर सामारित हैं। यो हमारे मन की बहराइयों से अध्ययन पर सामारित हैं। उन्हें भी हम बंगलकर पान सकते हैं। उन्हों भी हम बंगलकर पान सकते हैं। इनारों भागनाएँ ऐसी हैं कि बो योग में निकृष्ट हैं उन्हों भीत हम सामान का बार्य है नीचे सी तरफ बहता हुए। ऐसा भी कह सकते हैं कि बायाना का बार्य है नीचे सी तरफ बहता हुए। जो मिकृष्ट हैं उनकी तरफ बहता है।

रामकव्या कहा करते से कि चील आकाश में भी उहे तो यह मत समझना कि उसका ध्यान आकाश में होता है। वह आकाश में उडती है लेकिन उसकी कबर तीचे किसी कड़े-कबाइ पर किसी कचरा घर में पड़े मांस पर किसी सड़ी मछली पर लगी रहेगी। उड़ती रहेगी आकाश में और उसकी हिष्ट कही नीचे, किसी मांस के टकडे पर रहेगी। इसलिए रामकृष्ण कहते ये कि भल में मत पह जाना कि चील आकाश में उड रही है इसलिए आकाश में ध्यान होगा। च्यान तो उसका नीचे रूगा है। इसलिए महावीर का यह जो ग्रंगलसत्र है. यह तत्काल जोडता है---अरिहत लोगलया । अरिहंत उत्तम हैं। सिद्ध उत्तम है, साध उत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि शिखर है जीवन के। श्रेष्ठ हैं, पाने योग्य हैं, चाहने योग्य हैं, होने योग्य हैं। सबित्जर से किसी ने पूछा, सबिरजर क्या है पाने योग्य, क्या है आनन्द ? तो सबिरजर ने कहा---ट्बी मोर ऐण्ड मोर, ट बी डीप ऐण्ड डीप, टबी इन एण्ड इन, एण्ड कांस्टैटली टानिय इन ट समयिंग मोर एण्ड मोर । कळ ज्यादा ऋपान्तरित होते रहना, जुछ श्रेष्ठ में बदलते रहना, कुछ गहरे और गहरे जाते रहना, कुछ ज्यादा और ज्यादा होते रहना। लेकिन हम ज्यादा तभी हो सकते हैं, जब ण्यादा की, श्रेष्ठ की, उत्तम की धारणाहमारे निकट हो। शिखर दिखायी पहता हो, तो यात्रा भी हो सकती है। शिखर ही न दिखाई पडता हो, तो यात्रा का कोई सवाल नहीं । भौतिकवाद कहता है, कोई आत्मा नहीं है । यानी वह शिखर को तोड़ देता है। और जब कोई ऐसा मान लेता है कि आतमा नहीं है, तो आत्मा की पाने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता।

#### (१३) जपराध से मुक्ति—या अपराध माव से

फायड बरि कह देता है कि आदमी बासना के अतिरिक्त और कुछ मी नहीं हैं, तो आदमी ता बासना है ही। वह तत्काल मान लेता है। फिर वह कहता हैं, अब बाखना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो बात सदस हो बसी। एक व्यक्ति किसी से कह रहा चा कि मैं बहुत परेशान चा,क्योंकि मेरी कांक्रियम मुझे बहुत पीड़ा देती थी, मेरा अंत.करण बहुत पीड़ा देता या। मूठ बोलूँ तो, चोरी करें तो, किसी स्त्री की तरफ देखं तो, बड़ी पीडा होती थी। किर मैं मनोचिकित्सक के पास गया और इलाज करवाया, मैं दो साल में बिल्कुल ठीक हो गया।

खतके मित्र वे पूछा कि क्या अब चोरी का भाव नहीं उठता है ? स्त्री को देखकर वासना नहीं जगती है ? सुन्धर को देखकर पाने का भाव पैदानहीं होता ?

उसने कहा----नहीं, नहीं; तुम मूझे गलत समझे । दो साल में मनोचिकि-त्यक ने मुक्के मेरी कांसियंस से छुटकारा दिला दिया। अब पीड़ा नहीं होती, अब चिन्ता नहीं होती, अब अपराध अनुभव नहीं करता हैं।

पिछले पचास सालों में परिचय का मनोचिकित्सक लोगों को अपराध से मुक्त हों करवा रहा है। यह कह स्वा है, यह तो स्वामाविक है। यह तह हो हा हो हो हो हो। अगर आज परिचय में मांच हो सह तो हो। अगर आज परिचय में जीवन ऐसे नीचे तल पर सरक रहा है, (चन रहा है कहा) अगर आज परिचय में जीवन हो ती से तल पर सरक रहा है, (चन रहा है कहा) अगर आज परिचय के मनोचेजानिक को है। च्योंकि यह निक्ठप्ट को कहता है कि पिछल के मनोचेजानिक को है। चयोंकि यह निक्रप्ट को कहता है कि प्रही स्वमाव है। और कठनाई यह है कि निक्रप्ट को स्वमाव मांन लेना हमें आपता है, वयोंकि हम उससे परिचित हैं और यह दलील हमें ठीक लगती है।

जब महाबीर कहते हैं, अरिहल लोगुतामा, दी समक्ष नहीं पहला लोगों को। बरिहलं को हम जानते नहीं, जिब्ब को हम जानते नहीं। कोन है ये ? अपने भीतर तो हमने सिख जेता कभी कोई साण जनुमय नहीं किया। आरिहलं नहीं हमने मिल कोने हफ़र नहीं जाना। आरिहलं नहीं हमने कभी कोई आप नहीं जाना। आरिहलं नहीं हमने कभी कोई आप नहीं जाना, केवलीप्रक्पित समें में हमने कभी प्रवेश नहीं किया। मया ये हमा की बातें हैं। जीर जगर हम मान भी लें तो भजबुरी में मानते हैं। उस मजबुरी का नाम हमने समें रखा हुआ है। किसी समें में पेवा हो गये, या नाजीवित जैन पर में में पेवा हो गये तो मजबुरी हैं, आपका कोई कु य नहीं हैं। पर्यूपण है, मजबुरी हैं। अपल जाते हैं, उपवास कर लेते हैं, हम कर तेते हैं, उपवास कर लेते हैं, हम कर सेते हैं, स्वत्यूप हैं। किसी का कसूर नहीं, जाप पंचा हो गये जैन सर में। इसमें फिसी का कोई हम जर हों है सहप स्वर्ध हैं। सिसी का कसूर नहीं, बाप पंचा हो गये जैन सर में।

सोपयों में घर गया है, उसको निपटा छेते हैं। बाकी कहीं स्पुरणा नहीं है उसमें, कहीं वोई ऐसा सदस बाब नहीं है। क्या बागते कथी क्यान किया है कि मन्दिर बाते क्वा बात्य दें पे, और सिनेमा में जाते बक्त आपके पैरो की गति में बुनियारी में होता है गुनासक, कर किटेटिय मेर। मन्दिर जैसे बाय पसोटे बाते हैं। मिनेमगाह बैसे नहीं जाते हैं। मन्दिर जैसे एक मजबूरी है, एक काम है। प्रमुक्तता नहीं है परण में, नृत्य नहीं है परण में जाते समय। किसी सरह पूरा कर देना है।

### (१४) नसीहत नसरहीन की

सुना है मैंने मुल्ला नसम्हीन जिस दिन मरा, जस दिन पुरोहित उसे परमानमा की प्रार्थना कराने लाये और कहा कि मुल्ला, पश्चासाप करो, रिंपेन्ट करों उन पापी का जो तुमने किये।

मुल्लाने बांस खोली और कहा कि मैं दूसरा ही पब्चाताय कर रहा हूँ। जो पाप मैं नहीं कर पाया, उनका पब्चाताय मैं कर रहा हूँ। अब मर रहा हूँ। इन्छ और पाप करने का मन दा, वहू नहीं कर पाया।

बह पुरोहित फिर भी नहीं समक्ष पाया, क्यों कि पुरोहितों से कम समक्षवाद कादमी आज जमीन वर इसरे नहीं है। उसने कहा, मुल्ला, यह तुम क्या कहते ही? अगर तुम्हें दोनारा जन्म मिले, तो क्या तुम बही पाय करोते ? बेटा ही जिलों में जैता अभी बिन्ने ?

मुल्ला ने कहा कि नहीं, बहुत फर्क करूँगा। मैंने इस जिन्दगी में पाप बड़ी देर से शुरू किये थे, अगली जिन्दगी में जरा जल्दी शुरू करना है।

यह मुल्ता हम सब सनुष्यों की बाबत खबर दे रहा है। यह व्याप है, यह बावनी पूर अंपय है हम सब पर। हमारी यही मनोरवा है। मरते बनत हमें भी परवातात होगा। गरमाराता होगा उन बौरतों का, जो नहीं मिछी; परवातात होगा उन परो कहीं मिछी; परवातात होगा उन परो का, जो नहीं नाथा; रखातात होगा उन परो का, जो नृक्ष परे परवातात होगा उस सबका जो निकृष्ट था, जो पाने योग्य नहीं था। लेकिन क्या परेत तत परवातात होगा कि बहित न सिछे? केवलीप्रकृष्टित हमें में प्रवेश न मिछा?

हो सकता है नमोकार आयके आस-पास पढ़ा जा रहा हो। लेकिन आयके भीवर उसका कोई प्रवेश नहीं हो पायेगा। क्यों कि जिन्हों ने अधिव भर उसके प्रवेश की तैयारी नहीं की, वे अगर सोचते हों कि छाण में उसका प्रवेश हो जायेगा. सो वे नासमक हैं। जिन्होंने जीवन भर उस मेहमान के आने के लिए इन्तजाम नहीं किया और वे सोचते हों कि अचानक वह भेड़मान भीतर भा जायेगा, तो वे गलती पर हैं। वे दूराशाएँ कर रहे हैं, वे हताश होंगे। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर 'अरिहत मंगल हैं, लोक में उत्तम हैं,' ऐसा सुत्र क्याल में रखता है, भले ही बिना उसे समभ्रे रिच ब्रलिस्टिक रिपिटीशन करता हो, ऐसे ही दोहराये चला जाता है, तो भी गव्ज बनते हैं, चित्त पर निशान बनते हैं। वे निशान किसी भी क्षण, किसी भी प्रकाश के क्षण में सकिय हो सकते हैं। जिसने निरंतर कहा है कि अरिहंत लोक में उत्तम हैं. उसने अपने भीतर एक बारा प्रवाहित की है। कितनी ही क्षणिक हो, लेकिन जब वह अरिहंत होने के विपरीत जाने लगेगा, तो उसके भीतर कोई उससे कहेगा कि तम जो कर रहे हो वह उत्तम नहीं है, वह लोक में श्रेष्ठ नही है। जिसने कहा है साध लोक में उत्तम हैं, उसको किसी क्षण असाध होते बक्त यह स्मरण रोकनेवाला बन सकता है। जानकर, समक्तकर किया गया, तब तो परिणामदायी है ही। न जानकर, न समभकर किया हुआ भी परिणामदायी हो जाता है। क्योंकि रिवाजन रिपिटीशन भी, सिर्फ पुनरुवित भी हमारे चित्त में रेखाएँ छोड जाती हैं। किसी भी क्षण वे सकिय हो सकती है। यह नियमित पाठ के लिए है, यह नियमित भाव के लिए है, यह नियमित धारणा के लिए है।

#### (१४) भगवान् का अर्थ और भगवान् महावीर

दसमें अन्तिय बात योड़ा और ठीक से समफ सें। महावीर ने जिस परंपरा और जिस स्कूल, जिस धारा का जययोग किया है, उसने अंक्टतम पर मनुष्य की ही युद्ध आरमा को रखा है। मनुष्य की ही युद्ध आरमा को रखा है। मनुष्य की ही युद्ध आरमा को रखा है। मनुष्य की ही युद्ध आरमा को राग है। इसकिए महाजीर के हिसाब से इस ज्याद में जितने कोग है, उतने मगवान् हो सकते हैं। जितने लोग हैं, छोग ही नहीं, जितनी चेतनारें हैं, वे सभी मगवान् हो सकती हैं। अहावीर की ही रिष्ट में सगवान् का एक होत सो प्रवाद को ब्याव्य हैं वह नहीं है। अगर ठीक से समझें तो दुनिया के सारे मची में सगवान् की जो सारणा है, वह अरिक्ट है—एक की। सिर्फ महावीर का समें हैं, वह जेनोकेटिक है—एक की। सर्फ महावीर का समें हैं, वह जेनोकेटिक है—एक की। सर्फ महावीर का समें हैं, वह जेनोकेटिक है—एक की। सर्फ महावीर का समें हैं, वह जेनोकेटिक है—एक की। सर्फ महावीर का समें हैं, वह जेनोकेटिक है—एक की। सर्फ महावीर का स्वाद है, वह जोने हक है—एक सी। सर्फ महावीर का स्वाद है। वह जाने, वालों, वह पाये, न पाये; वह जन्म-जन्म मरुके, अनन्त सम्बद्ध फिर पी। इसके कोई कर्क नहीं पड़ता, वह भगवान् है। और किसी क

किसी दिन वह, जो उसमें छिपा है. प्रकट होगा। और किसी न किसी दिन ओ बीज है वह वृक्ष होगा. जो संभावना है वह सत्य बनेगी । महाबीर अनंत भगवताओं को मानते हैं. इनफिनिट डीटीज । और जिस दिन सारा जनत अरिहंत तक पहुँच जाये, उस दिन जगत में अनन्त भगवान होंगे। महाबीर का अर्थ भगवान से है, जिसने अपने स्वभाव को पा लिया। स्वभाव भगवान है। भगवान् की यह अनुठी भारणा है। जगत् को बनानेवाले या जगत् को चलाने बाले का सवाल नहीं है भगवान से। वे कहते हैं, कोई बनानेवाला नहीं है। क्योंकि महावीर कहते हैं कि बनाने की धारणा ही बचकानी है। और बचकानी इसलिए है कि उससे कुछ इल नहीं होता है। हुम कहते हैं जगत को भगवान ने बनाया। फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि भगवान को किसने बनाया। सवाल वहीं का वहीं बना रह जाता है। एक कदम और हट जाता है। भगवान ने जगत को बताया, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं बनाया। महावीर कहते हैं कि जब मगवान को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा मानना ही पड़ता है कि जो कुछ है अनवना है, अनक्षिएटेड है, तो फिर सारे जगत को ही अनक्षिएटेड मानने में कौन-सी अड़बन हैं ? अड़बन एक ही थी मन को कि बिना बनाये कोई चीज कैसे बनेगी ? इसलिए यह समझ लेने जैसा है कि महावीर के पास नास्तिक के लिए जो उत्तर है, वह तयाकथित ईश्वरवादी के पास नही है। क्योंकि नास्तिक ईश्वरवादी से यही कहता है कि तुम्हारे भगवान ने क्यों बनाया ? बड़ी कठिनाई खड़ी होती है। ईश्वरबादी को सानना पहला है कि उसमें बासना उठी जगत को बनाने की। जब भगवान तक में वासना उठती है, तो आहमी को वासना से मुक्त करने का फिर कोई उपाय नही है। भगवान ने चाहना की, डिजायर पैदा हुई, यानी भगवान भी चाहता है और भगवान भी बिना चाह के शान्त नहीं रह सकता. तो फिर बादमी को अचाह में कैसे ले जाओंगे? क्या भगवान परेशान था, जगत नही था तो ? कोई पीड़ा होती थी उसे ? बैसे ही जैसे एक चित्रकार को चित्र न बने तो होती है, सा एक कवि को कविता निमित न हो पाये तो होती है ? क्या ऐसा ही परेशान और जितित होता है भगवान ? क्या उसमें भी जिल्ला और तनाव घर करते हैं।

इंप्लरबाटी दिक्कत में रहता है। उनको स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान् ने चाहा। और तब बहुत बेहुदी बातें उनको स्वीकार करनी पड़ती हैं। उसे स्वीकार करना पड़ता है, बहुता ने को को जन्म दिया और फिर उसी को चाहा। क्योंकि उस बहुता और चाह में कोई ताबसेख बिठाना पड़ेगा। फिर बहुत एम्सड बटना घटी । बहु यह कि बहुगा ने जिसे पैदा किया, उसका पिता हो बया। फिर उसने बपने बेटी को जाहा, फिर बहु संत्रोग के सिए बाउद - बचने के सिये गाय बन पयी, तो बहु ने हो गया। फिर बेटी उससे बनने के जिये कुछ बीर हो गया। तो बहु कुछ और हो गया। कह बेटी जो-जो होती चनी गयी उसी-उसी जाति का नर होता चला गया। जगर बहुगा भी बाहु में ऐसा भाग रहुग हो, तो आग विनेमागृह में जाते हैं तो बिल्कुल बहुस्खरूप हैं, बिल्कुल ठीक चले जा रहे हैं। आपको कोई अइस नहीं होनी चाहिए। आप जिस्म चर्चा हो तो जा जिप फिरम स्वाप जिसा दही कर रहे हैं। बो फिलम अभिनेत्री हो गयी, तो आप फिरम सर्वाक हो गये। तब फिर सारा जगत् वासना का फैलाब हो जाता है।

महावीर ने इसे अड़ से काट दिया। महावीर ने कहा कि अगर लोगों को भगवान् बनाना है, तो भगवान् की बारणा को अलग करो। बहुत अजीब बात है। क्योंकि महावीर ने कहा कि अगवान में भी वाह को रख दोगे पहले, 'डिफायर' को रखदोगे पहले। क्योंकि उसके बिना तो जगत् का निर्माण न होगा। तो फिर आदमी की चाह को शून्य करने का कारण क्या बचेगा? इसलिए महाबीर ने कहा, जगत अनिर्मित है, अनिकएटेड है। किसी ने बनाया नहीं है। विज्ञान के लिये भी यही लॉजिकल है, तर्कयुक्त मालूम पडता है। क्योंकि जगत् मे कोई चीज बनायी नहीं मालूम पड़ती है। और न इस जगत् में कोई चीज नष्ट होती मालूम पड़ती है और न कोई चीज निर्मित होती मालूम पड़ती है, सिर्फ रूपान्तरित होती माल्म पड़ती है। इसलिये महावीर ने पदार्थ की जो परिभाषा की है, वह इस जगत् में की गयी सर्वाधिक वैज्ञानिक परि-भाषा है। मैटर के लिए अद्भुत शब्द महावीर ने खोजा है-पुद्गल। ऐसा शब्द जगत् की किसी भाषा में नहीं है। उन्होंने पदार्थ नहीं कहा, नया शब्द कहा-पुद्गल। पुद्गल का अर्थ है, जो बनता और मिटता रहता है और फिर भी है। जो प्रतिपल बन रहा है और मिट रहा है, और है। जैसे नदी प्रतिपल भागी जा रही है, चली जा रही है, हुई जा रही और फिर भी है। फ्लोइंग रेण्ड इज । बह रही है और है। महाबीर ने कहा जो बीज बन रही है, मिट रही है। न बन के सूजन होता है उसका, न मिटकर समाप्त होती है। विकर्मिंग, पुद्गल का अर्थ है 'विकमिंग'। नेवर बीइंग ऐण्ड बालवेज विकमिंग। कभी भी है की स्थिति में नहीं आती पूरी, कि उहर जाय, वस होती रहती है। और महाबीर ने कहा पूर्वल वह है जो प्रतिपत जन्म रहा है, प्रतिपत्न मर रहा है।

फिर भी कभी निर्मित नहीं होता, फिर भी कभी समाप्त नहीं होता। **चसताः** रहता है। गत्यात्मक पदार्थ है।

## (१६) मैटर, प्रासेस और पुर्गछ

अग्रेजी का मैटर भी डैड वह है, मरा हजा शब्द है। अंग्रेजी के मैटर का कुल मतलब होता है जो नापा जा सके। वह मेजर से बना हवा शब्द है। संस्कृत या हिन्दी के पदार्थ का अर्थ होता है जो अर्थवान है, अस्तित्ववान है, पुदगल का अर्थ है जो हो रहा है। इन दि प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम पुदगल है. किया का नाम पुदगल है। जैसे आप चल रहे हैं। एक कदम छठाया, दूसरा रखा। दोनो कभी आप ऊपर नहीं उठाते। एक उठता है तो इसरा रख जाता है। इघर एक विश्वरताहै तो उधर दूसरा तत्काल निर्मित हो जाताहै। प्रोसेस चलता रहता है। पदार्थ का एक कदम हमेशा बढ रहा है और एक कदम हमेशा मिट रहा है। जिस कुसी पर आप बैठे हैं वह मिट रही है। नहीं तो पचास साल बाद रास कैसे हो जायेगी। जिस दारीर में आप बैठे हैं, बहु मिट रहा है। लेकिन बन भी रहा है। चौबोस घटे आप उसको खाना दे रहे हैं, बाय दे रहे है। वह निर्मित हो रहा है। निर्मित होता चला जा रहा है और बिखरता भी चला जा रहा है। लाइफ ऐण्ड डेब बोब साइमलटेनियसली। जीवन और मरण एक साथ, दो पैर की तरह चल रहे हैं। महावीर ने कहा यह जगत् पुद्गल है। इसमें सब चीजें सदा से हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं। ट्रांसफामेंशन चलता रहता है, न कोई चीज कभी समाप्त होती है न निर्मित होती है। इसलिए निर्माता का कोई सवाल नहीं है। इसलिए परमात्मा में बासना की कोई जरूरत नहीं है।

सारे घर्म परमात्मा को जगत् के पहले रखते हैं। यहावीर परमात्मा को जगत् के जत्त में रखते हैं। इसका फर्क समर्में। सारे घर्म परमात्मा को कहते हैं 'क्लंट', परिणाग है। महाबीर का किर्लूत लें जिस में जिल है। यहांगीर का किर्तूत तिम मंजिल है। व्यक्ति भगवान, तब होता है जब कि उसने सब पा तिया। पहुंच गया वहां, जिसके जाये और कोई यात्रा नहीं है। दूसरे मंत्रा का मनवान् विनित्ता में है, उनिया जब शुरू होती है वहां। जहां दुनिया समात होती है, महाबीर की अपगवत्ता की बारणा वहां है। सब कहते हैं कि इतिया को बात होती है, महाबीर की अपगवत्ता की बारणा वहां है। सब कहते हैं कि

जाने वाला सगवान् है। वन हुगोज वियां हा सहावीर उसे प्रथम नहीं रखते, अंतिस रखते हैं। 'काज' नहीं 'इफेक्ट', कारण नहीं कार्य मानते हैं।

हुनिया का भगवान् बीज की तरह है, महाबीर का भगवान् फूल की तरह है। हुनिया कहती है, भगवान् से सब चीज पैदा होती है। महाबीर कहते हैं वहाँ जाकर सब कुल जाता है, प्रकट हो जाता है, विल जाता है, वहाँ भगवान् है। इस तरह महाबीर की जो अरिहत की, सिव्ह की, भगवान् की, भगवता की घाएगा है, वह चेतना के पूरे खिल जाने की फ्लावरिंग की हैं, जहीं सब बिल जाता है। इस खिले हुए फूल से जो जुनास सरती है, इस खिले हुए फूल से जो जानन्द प्रकट होता हैं, इस खिले हुए फूल का जो स्वभाव है, 'केवनियप्रसोग यम्मो' है, वह केवनी हारा प्रकपित धर्म है। और उसे कहते हैं कि जोक में उत्तम है। वह जो फूल की तरह अंत में खिला है, क्वाइमेक्स

शास्त्र में लिखा हुआ पर्म लोक में उत्तम है, ऐसा महाबीर नहीं कहते। बेद को मानने वाला कहता है, वेद में जो प्रस्तित धर्म है वह लोक में उत्तम है। बाटिबल को मानने वाला कहता है, बादिबल में जो धर्म प्रस्तित है वह उत्तम है। कुरान को मानने वाला कहता है, कुरान में जो धर्म प्रस्तित है वह उत्तम है। गीता को मानने वाला कहता है, शीता में जो धर्म की प्रस्तान हुई है, वह उत्तम है। महाबीर कहते हैं केवलियमतो धर्ममी। नहीं, शास्त्र में कहा हुआ नहीं। केवल जान के क्षण में जो फरता है बही। जीवना। लिखे हुए का मुल्य है। लिखा हुआ पहले तो बहुत सिकुड लाता है। शब्द में वाधाना पडता है।

जीवन्त धर्म क्या है ?

इसके बहुत अर्थ होंगे। केवलिप्ररूपित जो धर्म है, यह शास्त्र में लिख लिया गया है। तो जैन उस शास्त्र को बेसे हो सिर पर डोपे चले जाते हैं, वेसे कुरान को कोई बोता है, गीता को कोई बोता है। यह महावीर के साथ ज्यादती है। ज्यादती इसलिए है कि महावीर ने कभी नहीं कहा कि शास्त्र में 'प्ररूपित धर्म'। ऐसा भी नहीं कहा कि मेरे जास्त्र में कहा हुआ धर्म। बड़ी कठिनाई है। महावीर ने जुद कोई शास्त्र निमित्त नहीं किया। महावीर ने जुद्ध सिस्त्रवाया भी नहीं। महावीर के मरने के सैकड़ो वर्ष बाद महावीर के वचन लिखे गये। बीर भी कठिन बात है बीर वह यह है कि महावीर तो भीन रहे, महाबीर तो बोले नहीं । तो महाबीर की जो वाणी है वह कही हुई नहीं है, सुनी हुई है। महाबीर का जो वर्ष का प्ररूपण है वह मौन, टेलिपेबिक ट्रांसिमियत है। बात पुराण जैसी जरूर रूपती है लेकन वैज्ञानिक आधार उसकी मिलते चले जाते हैं। महाबीर जब बोलते थे तो बोलते नहीं थे, बैटते थे। होट का भी जायोग वे नहीं करते थे, बंट का भी नहीं। जनके अंतर आकाश में जरूर रूपती नहीं। जनके अंतर आकाश में जरूर रूपती नहीं नहीं की स्वार्ण स्व

## (१७) महाबीर की टेलिपैथी

अगर एक साधारण व्यक्ति वैसिंग, जो कोई अरिहंत नहीं है, एक कागज के दुक्के को तिर्फ अन्तरावाणों के द्वारा कह सकता है कि यह टिकट है और टिकट का केन्दर ने, बेकर ने जाना, चुना कि यह टिकट है; या अगर एक कोरे कागज पर छान्न रूपये दिये जा सकते है जो पढ़ा तो गया, लिखा नहीं गया, ट्रेजरर ने पढ़ा कि लाख रुपये देने है, तो महाबीर का टेलिपैथिक कम्युनिकेशन उससे भी गहन प्रयोग था। वै बोले नहीं, सुने गये। ही बाज इर्ष्ट। वे मीन बैठे, और पास बैठे लोगों ने उन्हें सुना। जो जिस भाषा में समझ सकता था, उसने उस भाषा में मुना।

इसमें भी बोड़ा समभ लेना जरूरी है। क्यों कि हम जो भाषा नहीं समभते हैं, उसका कैंस मुने। वहां जानकर भी इक्ट कें पह पा इक्ट कें कर कि समभते हैं उसका कैंस मुने। वहां जानकर भी इक्ट कें में कर कर में तो राम केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद्र केंद्र में तो केंद्र केंद

#### (१८) अचेतन मन और भाषा के प्रयोग

एक चेक वैज्ञानिक डा॰ राज डेक इस पर काम करता है, भाषा और अचेतन पर। बह एक महिला को, जो चेक माथा नहीं जानती है, बेहोध करके बहुत दिन तक उससे चेक भाषा में बातें करता रहा। और वह समस्ती थी। जब वह बेहोश होती तो उससे यह चेक भाषा में कहता कि उठकर वह पानी का जिलास काओ, तो बहु के जाती। केंकिन बड़ी हैरानी की बता है कि जब वह होश में आती और तब उससे कहा जाता तो वह नहीं सुनती।

उसने उस महिला से पूछा कि बात क्या है ? अब तू बेहोश होती है तब तू पूरा समक्रती है । अब तू होश में आती है तब तु कुछ नहीं समक्रती है ।

उस मिहला ने कहा, मुझे भी थोड़ा-धोड़ा स्थाल रहता है बेहोशी का कि मैं समप्रती थी, लेकिन जेसे-जैसे मैं होश में आती हैं तो मुझे चुनाई रवता है, बाह बाह बाह, और कुछ समझ में नहीं आता। तुम को बोलते हो उसमें बाह, बाह, बाह, बाह, मालूम पड़ता है। और कुछ सी नहीं मालूम पड़ता।

तो राज डेक का कहना है कि आदमी की भाषा का अध्ययन उसके अचेतन कें अध्ययन से यह खबर लाता है कि हम महासागर से निकले हुए छोटे-छोटे होपों की भाति हैं। ऊपर से अलग - अलग, नीचे उतर जायें तो जमीन पर जहें हुए हैं। ऊपर हमारी सबकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। लेकिन जितने गहरे उतर जायें, उतनी एक हैं। आदमी ही नहीं, और गहरे उतर जायें तो पश की भी भाषा एक है, और गहरे उतर जायें तो पश ही नहीं, पौधों की भी एक है। जितने हम अपने नीचे गहरे उतरते है उतने हम जडे हए हैं, एक महा काटिनेंट से. एक महाद्वीप से जीवन के और वहा हम सब एक भाषा समभते हैं। तो महावीर का यह जो प्रयोग या नि:शब्द विचार-सचरण का, टेलिपैयी का. यह बानेवाले भीस वर्षों में विज्ञान बतायेगा कि प्राण कथा नहीं है। इस पर काम तेजी से चल रहा है। और स्पष्ट होती जाती है बहुत सी मेंबेरी गलियाँ, बहुत से गलियारे, जो साफ नहीं थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमें किसी व्यक्ति को दूसरी भाषा सिखानी हो तो चेतन नहीं, अचेतन का सहारा उपयुक्त होगा। राज डेक कहता है कि चेतन रूप से सिखाने मे व्ययं कठिनाइयाँ उठाते हो। इसलिए राज डेक ने एक संस्था खोली है। और एक दूसरा वैज्ञानिक है बल्गेरिया में डा॰ लोरेंजो । उसने एक इंस्टीटयुट खोली है-इस्टीटयुट आफ सजेस्टोलाजी । जगर हम उसका ठीक से अनवाद करें तो उसका अर्थ होगा, भंत्र महाविद्यालय । सनेस्टोलॉजी का वर्थ होता है भंत्र । वाप जानते हैं ना, सताह देनेवाले को हम गंत्री कहते हैं, सुजाब देनेवाले को मत्री कहते हैं। भंत्र जा वर्ष है मुकाल, सन्तेवन । कोरेंवो की ईस्टीसूट सरकार के ब्राग स्थापित है और बस्पेरियन सरकार कम्युनिस्ट हैं। इसमें तीस वैज्ञानिक लोरेंबो के साथ काम कर रहे हैं। और लोरेंबो का कहना है कि यो साल का कोसे हम बीच दिन में दूरा करवा देते हैं, कोई भी दो साल का कोरीं । जो भाषा आप दो साल में सीखी बैनन रूप से, वह लोरेंबो आपको सम्मोतित हालत में बीच दिन में पिता देना है।

सब तो यह जल्टा हो गया। बयोकि शिक्षक बेचारा यही तो परेशान है कि विवासी हमको सुन नहीं रहे, तो डंडा बजा रहा है पूरे नकत कि बूसें मुनो के किन छड़के कही बाहर देख रहे हैं। कहीं पशियों को पुर रहें हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं और शिक्षक कह रहा है कि इसें सुनो। बहु जो तीन हवार साल को शिक्षक और विचार्यों का झगड़ा है, वह अपनी चरम शोमा पर महैंब पाता है कि हमें सुनो। और नोरेजो कहता है कि जब कोई व्यक्ति सबेदन कर से मुनता है, तो उसका करयी मन सुनता है। इसीलिए वह कहता है कि उसपी मन को तो लगा सो संगीत सुनने में तब भीतरी मन का द्वार सुनता हुया। और इस तरह दो साल का कोर्स वह बीस दिन में पूरा कर देता है किसी भी माया का कोर्स।

बात क्या है ? बात कुल इतनी ही है कि नीचे सहरे में हमारी वही क्षय-साए िक्यों है। बार करने वर से सही तक आये हैं। बार आप पैरल जनकर क्या दें हों, तो करना बार बता सकते हैं कि रास्ते पर कितनी दिल्हों और स्वस्मे पड़े ? बार कहेंगे मैं कोई पागल हैं ? मैं उनकी कोई पिनती नहीं करता। लेकिन बारको बेहोज करके पूछा जाये, तो आप संस्था बता सकते हैं, किल्डुक ठीक सस्था बता सकते हैं। बार जब चले आ रहे थे इसर, तो आपका जान मन तो इसर आने में लगा था। हाने बल रहा था, उससे लगा था, कोई टकरा न जाये उसमें लगा था। वेकिन आपके नीचे का मन सब कुछ रिकार्ट कर रहा था। और रास्ते पर पड़े हुए लेम्प पोस्ट भी, लोग निकरि से भी, हार्ग बना बहु भी, कार का नमच दिखालाये पड़ा बहु भी। बहु सब नोट करता रहा। बहुी सब आपको बाद हो गया। आपके चेतन को कोई पता नहीं। कहना चाहिए कि आपको बोर हो गया। बारके चेतन को कोई पता नहीं। कहना चाहिए कि आपको कोई पता नहीं। वह जो पानी के जरर निकला हुआ द्वीप, 'आइलैंड' है, उसको कुछ पता हहीं है, लेकिन नीचे जो बुडी हुई मुग्ते का विस्तार है, उसे सब पता है।

## (१९) महाबीर को सुनने की कीमत

महावीर बोले नहीं, बुपवाप बेठे। और यहां कारए। है कि महावीर का समें बहुत व्यापक नहीं हो वाया। बहुत लोगों तक नहीं पढ़ें पाया। क्यों के महावीर बोले तो पत्त के लोगों तक नहीं पढ़ें पाया। क्यों के महावीर बोले तो पत्त के सिक्स में लाता। महावीर वोले तो पत्त हो के लो तो वार बे। इसिल्ए महावीर के सावक 'वोलेन पत्न' है। बोल का तवार के महावीर के सावक 'वोलेन पत्न' है। बोल का वाया के बेह महावीर को सुन पाये। वे श्रेण्ठतम लाहे पीयों में हो, वाहे पत्नुलों में हो, वाहे पत्नुलों में हो, वाहे शाविकारों में। इसि कोई फर्क नहीं पहता। महावीर को मुक्त के पहले कई प्रशिक्त को मुक्त पत्र पत्न के प्रक्रियालों से पुरुष्तों महावीर को सावन की प्रक्रियालों से सुन के स्वापन को प्रक्रियालों से पुत्र तो पहले के स्वापन को प्रक्रियालों से सुवरता। पहली का सावना को प्रक्रियालों से सावन के प्रक्रियालों से सावन के प्रक्रियालों से सुवरता। पत्न का सावना हो लाये। और कापन सावना के सुवरता पत्न का सावना हो लाये। अपन का सावना हो लाये। अपन सावना हो सहावीर की सावनी का पत्न । स्वत्र हो सके स्वापन के पत्न का पत्न है सहावीर की सावनी का पत्न । स्वत्र हो सके स्वापन हो सिक्स पत्न है सहावीर की सावनी का पत्न पत्न कर है स्वति हो सावना हो सावन का पत्न है सहाविर के सावन हो सिक्स पत्न है सिक्स पत्न स्वत्र है सिक्स पत्न पत्न हम हमें हो सिक्स पत्न पत्न हम हमें हो सावना स्वत्र हम हम्स हमें हम सावना हम स्वत्र हम हमें हम सावना सावना हम सावना

मीजूद में, जो महाबीर के शरीर के निर जाने के बाद भी महाबीर के सन्देश केने में समर्थ में। जब ऐसे लोग भी समाप्त होने लगे, तब पबराहट फैसी; और तब संबहीत करने की कोशिश की गयी। इसलिए जैनों का एक वर्ग----दिगम्बर----महाबीर की किसी भी वाणी को आर्थेटिक नहीं मानता।

उसका मानना है कि चूंकि वह उन लोगों के द्वारा संप्रहीत की गयी है को दुविबा में पठ गये थे और जिन्हें कक पैदा हो गया था कि महाबीर से अब संबंध जोड़ना संभव है या नहीं, इसिनए वह प्रामाणिक नहीं कहीं जा सकती। इसिनिए दिगम्बर जैनों के पास महाबीर का कोई शास्त्र नहीं है। स्वेताम्बरों के पास भी जो शास्त्र हैं, वे भी पूर्ण नहीं हैं। क्योंकि जिन्हों ने संप्रहीत किया, उन्होंने कहा—हम थोड़ी सी बातें मर प्रामाणिक निख तक हैं, बाकी और अग को गये है। उनको जाननेवाले कोई भी नहीं हैं। इसिनए वह भी अधूर है।

लेकिन महाबीर की पूरी वाणी को कभी भी पुन: पाया जा सकता है। उसके पाने का बंग यह नहीं होगा कि महाबीर के ऊपर जो किताबे लिखी रखी हैं, उनमें सोजा जाये। इसके पाने का यही होगा—वैसा पुन, वैसा स्कूल, वैसे में दे से लोग जो बेतना को उस महराई तक के जा सकें, जहाँ से महाबीर से आब भी संबंध जोड़ा जा सकता है। इसकिए महाबीर ने कहा—कैक किपनत्तो धन्म, पाइ नहीं। वहीं वमें उत्तम है, जो तुम केवनी से संबंधित होकर जान सकी। वैचा में माइ से संबंधित होकर नहीं। और केवनी से संबंधित होना हो तो बड़ी महरी हो साइ बारा में मिल जाते हैं। मैकली से संबंधित होना हो तो बड़ी महरी कीमत वृक्तानी पडती है। क्यां के सोवर बहुत कुछ रूपातरित करना पड़ता है। महाबीर कहते वे, बिना कीमत वृक्ताने कुछ भी नहीं मिलता है। और लितनी बड़ी चीज पानी हो, उतनी बड़ी कीमत वृक्तानी एतती है।

इसलिए जब वे बार-बार कहते हैं कि आरिहंत उत्तम हैं, सिद्ध उत्तम हैं, सामु उत्तम हैं, केवली प्ररूपित वसं उत्तम हैं, तब वे यह कह रहे हैं कि हतने उत्तम को पाने के लिए सब कुछ चुकाने की तैयारी रखना। क्योंकि इसका मूच्य है, मुम्त नहीं मिल सकेया। हम सब मुक्त केने के बादी हैं। हम कुछ मी चुकाने को तैयार वहीं हैं। सबी-मानी चीज को सादिने के लिए हम सब कुछ चुकाने को तैयार हैं। वमें मुक्त निजन चाहिए। जसक में इससे पता जलता है कि हम मुक्त उसी भीज को लेने को तैयार होते हैं, जिसको हम केने को तैयार होते हैं, जिसको हम केने को बाबहचील नहीं हैं। जिसको हम कहते हैं कि मुक्त देते हैं तो दे रें, बरना क्षमा करें। महाचीर कहते हैं कि जो इतना उत्तम है, जोक में जो सबं- अंदर्ध है जसे पात के लिए सब कुछ बोना परेगा, स्वयं को भी। और जब भी कोई स्वयं को सी। और जब भी कोई स्वयं को सी। और जब भी कोई स्वयं को सोने को तैयार होता है, तो केन्छी प्रकरित कमें से सीमा, बाइरेस्ट संयुक्त हो जाता है। बही धर्म जो जाननेवाले से सीधा मिसता हो, बिना मध्यस्य के प्राप्त होता हो, बही बेच्ट है।

प्युंबण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २० अगस्त, १६७१

शरण आये हैं हम तुम्हारी

तीसरा प्रवचन

"अरिहंते सरखं पवज्जामि।

सिद्धे सरगं पवज्जामि।

साहु सरशी पवक्जामि।

केवलिपञ्चतं धम्मं सरशं पवल्लामि।"

अर्थ-

अरिहंत की शरण स्वीकार करता हैं।

सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ।

साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ।

केवलीपरूर्पत अर्थात् आत्मज्ञ-कथित धर्म की शरण स्वीकार

करता हैं।

# (१) में शरण में आता हूँ कृष्णु ने गीता में कहा—'सर्व वर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम क्रज'

बोल रहेथे, वह युग अत्यन्त सरल, मृदुल श्रद्धा का युग था। किसी के मन में ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे अहंकार की बात कह रहे हैं, कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ। अगर कोई घोषणा अहकारप्रस्त माखूम हो सकती है, तो इससे ज्यादा अहंकारग्रस्त घोषणा दूसरी मालूम नही होगी। अर्जुन से यह कहना कि छोड़ देसब, आामेरी शरण में। लेकिय वह युग अत्यन्त श्रद्धाका युग रहा है, जब कृष्ण बेझिमक सरलता से ऐसी बात कह सके और अर्जुन ने सवास भी नहीं उठाया कि क्या कहते हैं आप ? आपकी शरण में, और मैं काऊँ? बाप बहंकार से भरे हुए मालूम पड़ते हैं। लेकिन बुद्ध और महाबीर तक आदमी की जिल-दशा में बहुत फर्क है। इसलिए जहाँ हिन्दू जिन्तन 'मामेकम् शरणम् बज' पर केन्द्र मानकर खड़ा है, वहाँ बुद्ध और महावीर को अपनी दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना पड़ा। महावीर ने नहीं कहा कि तुम सब छोड़कर मेरी शरण में बा जानो, न बुद्ध ने कहा । दूसरे छोर से पकड़ना पड़ा सूत्र को। जो बुद्ध का सूत्र हैं, वह साधक की तरफ से है; जो महाबीर का सूत्र है वह भी साधक की तरफ से है। तिछ की तरफ से नहीं। अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्ध की शारण स्वीकार करता हूँ, केवलीप्ररूपित धर्म को स्वीकार करता है-यह इसरा छोर है शरणायत का। दो ही छोर हो सकते हैं। या तो सिद्ध कहे कि भेरी शरण में आओ, या साधक कहे कि में जापकी शरण में जाता है।

अर्जन तुसब धर्मी को छोड़कर एक मेरी ही शरण में आ। कृष्ण जिस युग मे

## (२) शरण में जाने से पहले

हिन्दू और जैन विचार में भोलिक घेट गहीं है। हिन्दू विचार में सिक कह रहा है आ जाजों मेरी घरण में—जैन विचार में साधक कहता है कि में आपकी चारए में आता हूं। इससे बहुत वातों का पता चलता है। पहली तो इसी बाठ का पता चलता है कि कृष्ण जब बोल रहे है, तब बहुत जक्षा का गुग था। और जब महासीर बोल रहे हैं, तब बहे तर्क का गुग है। महाबीर कहें, मेरी मरण में आ जाजों, तो तरकाल जोगों को लगेगा कि बड़े लाईकार की बात है।

दूसरे छोर से बात शुरू करनी पड़ेगी। बुद्ध की परंपरा में भी सुत्र है-बद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरशाम गच्छामि, घम्मम् शरणम् गच्छामि । धर्म की शरण में जाता हैं, बुद्ध की शरण में जाता हैं, सथ की शरण में जाता हैं। लेकिन महाबीर और बद के सुत्र में भी योडा फर्क है, वह स्थाल में ले लेना जरूरी है। ऊपर की ओर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते हैं। गच्छामि हो या पवज्जामि हो, शरण में जाता हुँ या स्वीकार करता हूँ, एक से ही मालम पढते हैं, पर यह भेद है। जब कोई कहता है--बद्धम शरणम गच्छामि, बद्ध की शरण जाता है तो यह शरण में जाने की शब्आत है, पहला कदम है और जब कोई कहता है कि 'अरिहते शरराम पवज्जामि' तब यह शरण जाने की अन्तिम स्थिति है। शरण स्वीकार करता है। अब इसके आगे और कोई गति नहीं है। जब कोई कहता है कि शरण में आता है, तो वह पहला कदम उठता है। और जब कोई कहता है शरण स्वीकार करता है, तो बह अन्तिम कदम उठाता है। जब कोई कहता है शरण में वाता है, तो बीच से लौट भी सकता है। यह भी हो सकता है, यात्रा का प्रारम्भ है, यात्रा पूरी न हो, यात्रा के बीच में व्यवधान हो जाये। यात्रा के मध्य में ही कोई तर्क समसाये और बाबस लौटा दे । क्योंकि तक शरण में जाने का नितास्त किरोधी है। बुद्धि शरण में आने के नितांत विरोध में है; बुद्धि कहती है, तुम और किसी की शरण ? बुद्धि कहसी है सबको अपनी शरण ले आ । किसी की शरण में आ जाओ तो अहंकार को पीड़ा होती है।

#### (३) प्याइंट भाफ नो रिटर्न

महावीर का सूत्र है अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ । इससे ज़ौटना नहीं हो सकता। यह प्वाइंट बाफ नो रिटर्न है। इसके पीछे जौटने का उपाय नहीं है। यह टोटस है। यह एमझ खलांग है। सरण में जाता हूँ नहीं, तो अभी साल का व्यवदान होगा। अनी समय लगेगा सरण तक पहेल्ति-सहैली। सभी अभी कहता है दरण में जाता है, हो सकता है वह कितने जम्मों के बाद चरण में पहुँच तक । अपनी-अपनी गति पर निर्मंद होगा। लेकिन वहुँच जाते के सुत्र को चूची पही है कि वह सहेन जपन है। समें नी वा में समय का व्यवदान नहीं है। 'व्यक्तिक करता हैं सह समें वी वा में का समय का व्यवदान नहीं है। 'व्यक्तिक करता हैं' यानी जिसने मरण क्योकता करता हैं सारण का वा का नहीं हो सकती। अपने का लिए सारण करता हैं हो सारण का वा नहीं हो सकती। अपने को स्वीकार करते हैं, तो शाय अपने को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप अपने को स्वीकार कर सकते हैं, करता है सुता वा पहुंची हैं।

यारण की स्वीकृति जहकार की हत्या है। धर्म का जी भी विकास है चेता में, यह अहंकार के विसर्वन से गुरू होता है। जब पुग होते हैं अब्रा के, तो किंद्र कहते हैं कि मेरी गुरूपमा में आ जा, और जब पुग होते हैं अब्रा के, तो किर साधक को हो कहना पड़ता है कि मैं आपकी सरण स्वीकार करता है। महाधीर बिल्कुल चुप हैं। वे यह भी नहीं कहते कि तुममें जो मेरी गएण आये हैं, मैं उन्हें आफिशा करता हूँ। वे यह भी नहीं कहते क्यों कि स्वतर तर्क के गुग में गृह है कि अगर महाबीर ने इतना भी कहा, किर भी हिता दिया कि हां स्वीकार करता हूँ, तो भी दूसरे का अहंकार किर खड़ा ही आता है कि मह तो अहंकार हो गया। महाबीर चुप ही रह आते हैं। एकरपा है। स्वाचक की तरक से

निश्चित ही बड़ी किटनाई होगी। इसिलए जितना आसान कृष्ण के यूग में स्वयं को उपलब्ध कर छेना है, उतना आसान महानीर के युग में नहीं में जादा और हमारे युग में तो जरपिक किटनाई बड़ी हो जाती है। ने सिख कह सकता है कि मेरी सरण में आ, मिं साधक कह सकता है कि मैं आपकी करण आता हैं। महाबीर चुग रह गये। आज अगर साथक किसी सिख की सरण में जाये और सिख मीन रहे, इक्तार नहीं करें कि नहीं किसी की सरण में जाने की जरूरत नहीं, तो साधक समझेगा अच्छा है। मीन सम्मति का सक्षण हैं। इस गर आग सारण स्वीकार करते हैं।

आज महावीर अगर वृप भी बैठ जायें और आप जाकर कहें कि अरिहंत की शरण आता हैं और महावीर चुप रहें, तो आप जर लौट कर सोचेंगे कि यह जायमी चूप रह गया। इसका मतछव रास्ता देखता था कि मैं गरण जाऊ, प्रतीक्षा करता था। मीन तो सम्मति का सवण है। मतकव कि यह जारमी तो जहकारी है। तब फिर खरिहंत कैंसे होता? नहीं, उन्हें एक करम और नीचे खराना पड़ेगा। महाबीर को कहना पड़ेगा कि नहीं हुम किसी की सरण मरु जाजो। जब महाबीर जोर देकर इन्कार करें कि नहीं, गरण मैं जाने की जरूरत नहीं, तो ही वह साबक समसेगा कि जहकारी नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं कि इस अस्वीकार में साबक के सब द्वार बन्द हो

कुरण कहते हैं सब धमं छोड़कर मेरी चरण में जा बाजो । हमारा पूरा बाडबारिशक इंदिर से किसी को सहयोग पहुंचाने की इंदिर वही कठिनाई का यूग है। बुलाकर सहयोग देना तो कठिन है, जैसे कुष्ण देहे वही कामये हुए को तो सहयोग देना और भी कठिन है, जैसे महाचीर देते हैं। और कुछ आश्चर्यन होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक से, कि बायकी चरण में बाता है, स्वीकार करो । खायद ;तभी साधक माने कि ठीक है, यह आश्चरी ठीक है। यह आस्पारिमक स्वीकृति है। शरण का जनना मुख्य क्या है। हो हम दो तीन दिवाजों से समझने को कोशिया करें।

#### (४) कभी आपने सोचा कि आप लेटते क्यों हैं ?

पहले तो बारीर को ही समझने की कोशिश करे। मैं बल्गेरियन बाक्टर कोबानों के इस्टोट्यूट आफ संबेटियाओं को बात कर चुका है। तोखानों के ने शिक्षा पर अनुदेश श्री को हैं। उससे अब रिश्के एक कन्दरियों सम्मेलन में पूछा गया कि तुन्हें इस अद्युत कान्तिकारी शिक्षा के आयाम का कैसे स्साप आया, किस दिखा से तुन्हें सकेत मिला? तो लोबानोंव ने कहा कि मैं योग के, आरसीय योग के बवासन का प्रयोग करता था। उसी से मुझे यह दिल्ट मिली।

धानासन की खूबी क्या है? शवासन का अर्थ है पूर्ण स्वर्धित सपीर की दशा, जब आदमी ने सपीर को बिल्कुल छोड़ दिशा हो। जब आप सपीर को पूरा 'रिलैक्स' की स्थिति में छोड़ देते हैं। और सपीर को बसार पूरा रिलैक्स छोड़ना हो, तो समीन पर जो भारतीयों की पुरानी पढ़िति है साम्दाग प्रणाभ की, उस स्थिति में पड़कर ही छोड़ा जा सकता है। बह सप्रणा-गति की स्थिति है सपीर के लिए। अगर आप भूमि पर सीवा पढ़ जायें सब हाय पैरशीने छोड़कर सारे अंग श्रीम को झूने लगें तो यह तिफ नमस्कार भी प्रक विधि नहीं है, यह बहुत ही जर्मुल वैकानिक सत्यों से परा हुझा प्रभीग है। तोजानोय कहता है कि रात निवार्य है हो जिलानोय कहता है कि रात निवार्य है हो जिलानोय करता है। लोजानोय कहता है कि जब हम समुद्रत पृथ्वी के साथ समझल लेट जाता है। लोजानोय कहता है कि जब हम समुद्रत पृथ्वी के साथ समझल तर लेट जाते हैं तो जगर भी सालित हमने सहन ही प्रजेश कर जाती है। जब हम खड़े होते हैं तो तरीर ही ही सहन होते हैं तो स्वीर हम हम केट जाते हैं तो प्राप्त है। जब हम खड़े होते हैं तो सारीर ही जब हम खड़े होते हैं तो सारी है। जब हम खड़े होता जीता है। जब हम खड़े होता है। जब हम खड़े होता ही एक हम केट जाते हैं तो प्ररीप ही नहीं लेटता है, उसके साथ खहंकार भी केट जाता है। हमारे किनेस्व के तरफ गिर जाते हैं, हमारी जा पुरक्षा के जायोजन है जिनहे जब जबत को रेसिस्ट करते हैं विगर जाते हैं। हमारे किनेस्व के तरफ गिर जाते हैं, हमारी जा पुरक्षा के जायोजन है जिनहे जब जबत को रेसिस्ट करते हैं विगर जाते हैं।

चेक युनिवर्सिटी प्राग में एक ब्यक्ति अनुठे प्रयोगों पर पिछले दस वर्षों से अनुसंधान कर रहा है। वह व्यक्ति है राबर्ट पावितटा। यके हए आदमी की पुत: शक्ति देने के उसने अनुटे प्रयोग किये हैं। आप जिल्कुल चके टूटे पढे हैं। वह आपको स्वस्थ गाय के नीचे लिटा देता है जमीन पर । पाँच मिनट वह आपसे कहता है, सब छोडकर पड़े रही और भाव करो कि स्वस्थ गाय से आपके क्रमर शक्ति गिर रही है। पाँच मिनट में यत्र बताना शरू कर देते हैं कि उस आदमी की थकान समाप्त हो गयी। वह ताजा होकर गाय के नीचे से बाहर भा गया। पावलिटा से बार-बार पूछा गया कि अगर हम गाय नीचे बैठें तो ? पाविलटा ने कहा कि जो काम लेटकर क्षणभर में होगा, वह बैठकर घंटों में भी नहीं हो सकता। पावलिटा कहता है, जैसे ही आप लेटते हैं, आपका जो रैसिस्टेन्स है आपके चारों ओर, आपने अपने व्यक्तित्व के आस-पास को मुरक्षा की दीवाल खड़ी कर रखी है, वह गिर जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की बृद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से। यह सब है। सभी पशु पृथ्वी के समानान्तर जीते हैं। बादमी पैर पर वर्टिकल खड़ा हो गया, जब कि सभी पश पथ्वी की दूरी से समानान्तर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का पैर पर कहा हो जाना ही उसकी तथाकवित बद्धि का विकास है। लेकिन साथ ही बुद्धि तो जरूर विकसित हो गयी। पर जीवन के अन्तरतम से कॉसमिक जागतिक शक्तियों से उसके सब गहरे सम्बन्ध शिथिल और सीण हो गये। उसे वापिस लेटकर वह संबंध पूनः स्थापित करना पड़ा। इसलिए अगर मंदिरों में मूर्तियों के सामने, गिरिजावरों में, मस्जिदों में लोग झककर जमीन पर लेट जा रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण है। मुककर, लेटकर ही डिफेन्स टूट जाते हैं। इसलिए कावड ने पहली बार जब मनः चिकित्सा शुरू की तो उछने अपूमव किया कि जगर भीमार को देशकर बात की जाये, तो बीमार को उसने चिकित्स मेजर 'नहीं छोड़ता। इसलिए कायक ने ऐसे कोल किवित्त किये, जहां मरीज को लिटा दिया जाता है और वह डिक्टेन्बलेस हो जाता है। फिर कायड ने अनुमव किया कि जगर उसके सामने बैठा जाये तो लेटकर की वह बीड़ा अकड़ा रहता है। तो एक पर्या डालकर कायड पर के चीछ बैठ गया। कोई सौचूद नहीं रहा। मरीज लेटा हुआ है। वह पाँच-तात मिनट में अपने डिफेम छोड़ देता है। वह ऐसी बाते बोचने लगता है, जो बैटकर वह कभी नहीं बोच करना था। बह सभी नहीं अराध स्वीकार कर लेता है जो बैटकर वह कभी नहीं बोच करने कमी भी स्वीकार नहीं किये होते।

बभी अमरीका के फुछ वैज्ञानिक फायड की खोज के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। वे यह आग्दोलन चला रहे हैं कि यह आदमी को बहुत अवहाय कावकार में जानने की उत्कीत है। उनका कहना ठीक है। आदमी असहाय अवस्था में पड़ जाता है। लेटकर अवहाय इसलिए हो जाता है किउसने अमरी तरफ सुरक्षा का जो इन्तजाम किया था, वह गिर जाता है। रारणागित को हमने बहुत मुक्त दिया है। अगर परमारणा की तरफ, ऑदित की तरफ रिख की स्वक्त के उत्कर, मणवान की तरफ रारणागित हो, तो वह सदा पर्वे के पीछे ही है एक अर्थ में। अगर महाबीर मौजूद भी हों, तो महाबीर की चेतना पर्वे के पीछे होती है। और कोई जब समर्थण कर देता है तो वह अपने को सब भौति छोड देता है, ऐसे अंदे कोई नयी की धार में अपने को छोड दे और सार बहाने लगे; तैरे नहीं, बढ़ने रुपो । तो रारणागित बहाव है, एसोरिस है। और स्वीर स्वीर स्वी चारणागित वहाव है, एसोरिस है। और सहीरिस है। और सार होते लगे; तैरे नहीं, बढ़ने रुपो । तो रारणागित बहाव है, एसोरिस है। और सहीरिस है। और ही कोई बहता है, वैसे ही चित्त के सद तनव खुट आते है।

## (५) भविष्य में दुनिया के अस्पतालों का आकार क्या होगा ?

एक फैन कोजी दिजार के पिरामिकों में दस वधीं तक खोज करता रहा है। उस जादमी का नाम है नीवित । वह एक वैज्ञानिक कोर दर्जोनियर है। पह यह देखनर बहुत दिग दुवा कि कभी-कमी पिरामिद में भूत से कोदि पूढ़ा या विल्ली पुत जाती है, तो फिर निकल नहीं पाती है। भटक जाती है और भर जाती है। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई प्राणी भर जाता है, तो घटता नहीं है। और सड़ता नहीं, हशलिए दुर्गम्य नहीं आती । इस मगीकादक ही जाता है, पुत जाता है, करता नहीं है। यह हैरानी को घटना है और बहुत अद्भुत है। पिरामिट के मीतर इसके होने का कोई कारखा नहीं। और ऐसे पिरामिट के मीतर, जो कि समुद्र के किनारे है, जहाँ कि ह्यूमीविटी काफी है, जहां कि कोई भी बीज सड़ना ही चाहिए, उस पिरामिट के भीतर भीतर के मिल के स्वतान हो। मास छे जाकर रख दिया जाये तो सुख जाता है, दुर्गन्य नहीं देता। मछली ढाल दी जाये तो सुख जाती है, सड़ती नहीं।

बहुत चिंकत हो गया वह । इसका तो कोई कारण नहीं दिखायी पढ़ता है । बहुत लोजबीन की । वालिर यह ध्याक में आना गुरू हुआ कि वायद पिरामिड का जो 'वाय' है, वही हुक कर रहा है। कीलन सका आकार हुख कर सकता है? तो उसने उस छोटा-मा पिरामिड का माडक बनाया। छोटा-सा तीन-वार फीट का बेस लेकर, जोर उसमें एक गरी हुई बिक्ली एस दी। बहु चिंकत हुआ, वह ममीफाइट हो गयी, वह सड़ी नही। तब तो एक बहुत नये विज्ञान का जन्म हुआ और वह नया विज्ञान कहता है—ज्यापिति की जो आहातियों हैं, उनका उज्जों से बहुत सम्बन्ध है। और अब बोदिस की सलाह पर यह कोशिया की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्त में बनाये आये। उनमे गरीज जत्वी स्वस्थ होगा।

## (६) सरदर्द है तो जोकर की टोपी लगाइए

जापने सर्कस के बोकर को, जो टोपी लगाये देखी है, वह 'फूल्स कैय' कहलाती है। जीर जभी बोविस ने प्रयोग किया है फूल्स कैय' के उपरा । उसका कहता है कि जन लोगो को भी सिर दर्द होता है, वे पिरामिक के आकार की टोपी लगाये, तत्वलण उनका सिरदर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार है, वे पिरामिक के आकार की टोपी लगायें उनके मानसिक विकार हुर हो सकते हैं। जनके चिक्तसालयों में जहाँ मानसिक विकार हुर हो सकते हैं। जनके चिक्तसालयों में जहाँ मानसिक विकारा को जाती है, बोचिस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हुआ है कि वह ठीक कहता है।

क्या टोपी के मीतर का आकार इतना भेद ला सकता है? और अगर बाह्य आकृतियाँ इतना भेद ला सकती हैं, तो आन्तरिक आकृतियाँ से कितना अन्तर पड़ सकेगा, वह मैं आपसे कहना चाहता हैं। शरणागित आन्तरिक आकृति को बदलने की चेष्टा है, इनर, ज्योमेट्टकल चेच्छा। जब आप खड़ें से है तो आपके भीतर की चिल्ल-साकृति और होती है और जब आप पढ़ेंगे करण में लेट जाते हैं तो आपके जीतर की जिला आहाति और होगी। जिल में भी ज्योमेट्रिकल फिससें होते हैं। जिल की विधेष आहातियाँ हैं। आपकें सहें होने का स्थाल जमीन से नवे अंग का कोण बनाता है और जब आप अमीन पर लेट जाते हैं, तो आप जमीन से कोई कोण नहीं बनाते; गैरेकल, समाना-नार हो जाते हैं। अगर कोई परिपूर्ण जात से कह सके कि मैं अस्तित की करण आता हैं, तिय की कारण आता हैं, घम की घरण आता हैं, तो यह भाव उसकी बात्तरिक जाहति बचलते ही आपके अन्तर में आपकी बेतना सी कर सकते हैं में ति सकते कारण आता हैं, तो यह अब कर सकती हैं। आप जिस तरह हा साब करते हैं, वेदना उसी तरह का रूप लेती हैं। आप जिस तरह का साब करते हैं, वेदना उसी तरह का रूप लेती हैं।

#### (७) शून्य में टँगा बुआ एक आधुनिक त्रिशंकु

चार साल पहुले परिचय के सारे वैज्ञानिक एक चटना से जितना पहुला स्वाय, उतना शायद पिछले २०० वर्षों में किसी घटना है सही सारे। विनिजी पेतना के पोजनोत्त मान कर एक चेक किसान जमीन से चार फुट ऊपर उठ जाता है और दस मिनट तक जमीन से चार फुट ऊपर उठ जाता है और दस मिनट तक जमीन से चार फुट ऊपर पुरुद्धाकर्यंग् के पार करा रह जाता है। सैकड़ों वैज्ञानिकों के समझ जमेकों बार यह प्रयोग विनिजी कर चुका है। सब तरह सी जांच-पहना कर भी गयी है कि कोई बोखा तो नहीं है, कोई तस्बीद तो नहीं है, कोई

षिनिभी से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राख क्या है, तो वह दो बातें करता है। वह कहता है एक राख तो मेरा समर्थण माव है। मैं परमात्मा के कहता है कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूँ, तेरी चारण आता हूँ। मैं अपनी ताकत से अरर नहीं उठता असकी ताकत से अरर उठता हूँ। जब तक मैं रहता हूँ, तब तक मैं अरर नहीं उठ चाता।

दो तीन बार उसके प्रयोग असफल भी गये। पसीना-पसीना हो गया। सोचिए, सैकड़ों लोग दूर से देखने आये हैं, बहुत दूर-दूर से और बहु ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वासिय में उसने कहा कि क्षया करें। लोगों ने कहा कि क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहे?

उछने कहा--- स्पलिए कि मैं अपने को मूख नही पा रहा हूँ। और जब तक मुझे अपना जरा-सा स्थाल भी बना रहे, तब तक ग्रेविटेशन काम करता है, तब तक जमीन मुझे नीचे खींचे रहती है। जब मैं अपने को मूख जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हूँ, ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है चो तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूँ।

बारणागित का अर्थ ही समर्थण है। विनित्री जो कह रहा है, क्या परमारणा पर खोड़ देने पर जीवन के सामारण नियम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं ? जमीन अपनी कवित्र छोड़ देती हैं ? अपर जमीन अपनी काम किसी खोड़ देती हैं तो क्या आस्वर्य होगा कि जो अयसित आहित की घरण जाये तो तेक्स की किसत उसके भीतर ते छूट जाये, जीवन का सामान्य नियम छूट जाये, सारीर की जो मांग है, वह छूट जाये। क्या यह हो सकता है कि सरीर फोजन मांगम बन्द कर दें ? क्या वह हो सकता है कि सरीर बिना घोजन के क्यों रह जाये ? क्यों नहीं, जगर जमीन किसत होड़ सकती है, अगर प्रकृति का एक नियम टुट सकता है, तो सब नियम टुट सकते हैं।

विनिषी फिर दूसरी बात यह कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता है, तब अपर उठ जाने के बाद जब तक में नीचे न बा जाऊं, मेरे घरीर की जी काकृति होती है उससे में जरा भी फर्के नहीं कर सकता। बार मेरा हाय पूर्वने पर रखा है, तो मैं उसे हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता। मेरा बिर जैसे है, फिर उसको मैं आंडा-तिरखा नहीं कर सकता। मेरा घरीर उस आकृति में बिस्कुल बेंग्र जाता है। और न केवल मेरा ग्रारीर, बल्कि उसके भीवर चेता भी उसी आकृति में बंध जाती है।

बापको क्यान में नहीं होगा (क्योंकि हमारे पास स्थान जैसी चीज हो नहीं बची है) बापके विचार में भी नहीं बाया होगा कि सिद्धाचन परिपासिक का ही आकृति पैरा करना है सरीर में । बुद्ध की, महाबीर की सारी मूर्तियाँ जिस बासत में हैं, बहु पिरामिक्किक है। जमीन पर दोनों पैर की बेस बड़ी हो जाती है और ऊपर सब छोटा होता जाता है। सिर पर खिखर हो जाता है। एक हाएंगल बन जाता है। इस जबस्था में ऐसे जातन की सिद्धासन कहा है। क्यों? क्योंकि उस बाचन में सरसता से प्रकृति के नियम जपना काम छोड़ देते हैं और क्रकृति के ऊपर जो परमास्था के गहन सुक्त नियम हम है के काम करना शुरू कर देते हैं। वह बाकृति महस्व-पूर्ण है। जिनियो कहता है कि जयीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति नहीं बदल ककता। कोई उपाय नहीं, भेरा कोई क्या नहीं रह जाता है। जमीन पर कोटकर ही बाकृति बहक सकता है।

#### (८) शरणागति की ज्योमेट्टी

गरणागित की बचनी बाइति है, बहंकार की अपनी बाइति है। बहंकार को बाप जमीन पर किए हुआ सोच सकते हैं? 'कंगी भी नहीं कर सकते। बहंकार को बाप बादा हुआ हो सोच सकते हैं। नेठा हुआ बहंकार, सोचा हुआ अहंकार कोई अर्च नहीं रखता। अहंकार यहां खड़ा हुआ होता है। मरण के भाव को आप खड़ा हुआ होच सकते हैं? चारण का भाव लेट जाने का भाव हो तसी विराटतर राजित के समझ अपने की छोड़ देने का भाव है। मैं नहीं सु—चड़ मानना इसमें महरी है।

मैंने आपसे कहा है कि प्रकृति के नियम काम करना छोड़ देते हैं, अगर हम परसाला के नियम में अपने को समाधियट करने में ससर्थ हो आये। इस सम्बन्ध में कुछ बाते कहनी करने हैं। महाबीर के सम्बन्ध में कुछ बाते कहनी करने हैं। महाबीर के सम्बन्ध में कुछ बाते कहनी करने हैं। महाबीर के परस्क में महाबीर के रिछे बननेवाला कोई भी व्यक्तिन नहीं समफा गाम कि इसका राख बमा है कि महाबीर ने १२ दर्वों में केवल २६४ दिन भोजन किया। इसका अर्थ हुआ कि ११ वर्ष भोजन नहीं किया। कभी तीन महीने के बाद एक दिन किया। बारह वर्ष के लम्बे समय में सब मिनाकर २६५ दिन, कुल एक वर्ष भोजन किया। बारह वर्ष के लम्बे समय में सब मिनाकर २६५ दिन, कुल एक वर्ष भोजन किया। बारह वर्ष के लम्बे समय में सब मिनाकर २६५ दिन, कुल एक वर्ष भोजन किया। बारह वर्ष के लम्बे समय में सब मिनाकर २६५ दिन, कुल एक वर्ष भोजन किया। बारह वर्ष के कार्य तो वाद दिस में एक दिन भोजना किया और ११ दिन मूखे रहे। लेकिन महाबीर से अपादा स्वस्य पारि स्वोजना मुक्किस है, उत्तर साम में से सारितिक स्वास्थ्य की इंटिट से महाबीर के सामने कोई भी नहीं दिकता है। बहुत हैरानी की बात है कि १२ साल में यह आदमी कुल २६५ दिन घोजन करता है। इसके सारित को तो गिर जाना चाहिए कभी का। लेकिन वया हुआ है कि सारीर गिरता नहीं?

मैंन भभी नाम लिया राबर्ट पावलिता का । उसकी प्रयोगवाला में बहुत अनूठे प्रयोग किये जा रहे हैं। उनमें एक प्रयोग सम्मोहन के द्वारा भोजन हो जाने का भी है। जो आनित इस प्रयोगवाला में काम कर रहा है, उसने चिंकत कर दिया है। याविजता को अपोगवाला में कुछ बोगों को दस-दस साल तक सम्मोहित किया गया है। वह दस साल तक सम्मोहित किया गया है। वह तम उसके उसके सम्मोहन मही जोड़ा जायेगा, वह गहरी सम्मोहन की अवस्था बनी रहेगी। और कुछ बोगों के

तो अपना परा जीवन सम्मोहन के लिए दे दिया है। जो परे जीवन के लिए सम्मोहित किये गये हैं, उनका सम्मोहन जीवन भर नहीं तोडा जायेगा । उनमें एक व्यक्ति है बरफिलाव । उसको तीन सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहित किया गया । और तीन सप्ताह परे समय उसे बेहोश सम्मोहित रखा गया । और उसे तीन सप्ताह में बार-बार सम्मोहन में झठा भोजन दिया गया। जैसे उससे बेहोशी में कहा गया कि तुमें एक बगीचे में ले जाया जा रहा है, देख कितने सुगंबित फल और कितने फल लगे हैं, सुगन्ध आ रही है ? उस व्यक्ति ने जोर सं स्वास खीची और कहा, अद्भत सगन्य है। प्रतीत होता है सेव पक गये है। पावलिता ने उन शुठे, काल्पनिक, फैन्टेसी के बगीओं से फल तोड़े। उस आदमी को दिये और कहा कि लो बहुत स्वादिष्ट हैं। उस आदमी ने चून्य में धून्य से लिये गये शून्य सेवों को साया। कुछ था नहीं वहाँ, लेकिन स्वाद लिया, आनन्दित हआ। १५ दिन तक उसे इसी तरह का भोजन दिया गया। असली पानी भी नही । झठा पानी कहें, झठा भोजन कहे । दस डाक्टर उसका अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया। उसको जो शारीरिक तकलीफ थी, वह पाँच दिन के बाद विलीन हो गयी। उसका शरीर अपने मैक्जिमम स्वास्थ्य की हालत में आ गया। सातवे दिन के बाद शरीर की सामान्य क्रियाएं बन्द हो गयी। पेशाब या पालाना, मल-मुत्र विसर्जन सब विदा हो गया । क्योंकि उसके शरीर में से कुछ जाने को ही नहीं रह गया। तीन सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात थी, वह यह थी कि वह परिपूर्ण स्वस्थ होकर, अपनी बहोशी के बाहर भाया ।

आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसका बजन बड गया था। यह असंसब है। जो सैज्ञानिक वहां अप्यान कर रहा था डा॰ रेजलिव, उसने कहा कि दिव इल साईट्टिकिन्ती हुन्याधिवन । ठेकिन हम्पाधिवन हों या न हो, असंभव हो या न हो, फिर भी यह हुआ है। मैं मौबूद था। और दस रात और दस दिन पूरे बक्त पहरा था कि उस आदमों को कुछ खिला न दिया जाये, कियी तरकीं से उसको इनेक्शन न लगा दिया जाये, कोई दबा न हाल दी जाये। कुछ भी उसके शरीर में नहीं हाला गया और बजन भी बढ़ गया। रेजलिय उस पर साल भर से काम कर रहा है। उसका कहना है कि मानना पड़ेगा कि देयर इज समिंथा शाहक ऐन जानोना एक्स-भोंदी। कोई है एक पत्तित क्यात, (एक्स' नाम की, जो हमारी बैक्सानिक क्य से जानी गयी किन्हों सित्यों में समाविष्ट नहीं होती, बड़ी काम कर रही है । उसे हम कारत में प्राण कहते रहे हैं ।

इस प्रयोग के बाद महाजीर को समक्षना आसान हो जायेगा । इसिल्प्र मैं कहता है कि जिन मोगों के भी उपनास करना हो, ते सपावासिक साध्यों के उपवास के पागलपन में न पड़ें। जन्हे हुक भी पता नहीं है। वे सिर्फ पूखे मरवा रहे हैं। जनशन को जपवास कह रहे हैं। उपवास को तो कोई और ही बैजानिक प्रक्रिया है। और कपर उस मीति प्रयोग किया जाये, तो कन नहीं पिरंग, वन्नव वड़ भी वक्ता है। पर पहाबीर का वह पूखे गया। सम्मव है बैजानिक उस सुत्र को चेकोस्तीवाकिया में किर से पैदा कर कें। लेकिन हम अभागे लोग हैं। हम धर्म की बातों और विवादों में इतना समय नटक करते और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और स्विधा नहीं चच एतो और हम ऐसी बंधी हुई अन्यी गतियों में अटकते रहते है, जहाँ रोशनों की कोई किरण ही नहीं।

प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महाबीर की तरकीय क्या होगी? क्योंकि महाबीर तो सम्मोहित या बेहोच नहीं थे। पार्यकित का जो प्रयोग है वह तो एक बेहोस बीर सम्मोहित आदयी पर है। महाबीर तो पूर्ण जावत पुत्र थे। से तो बेहोस नहीं थे। वे तो उन बास्त लोगों में से थे जो कि निहा में भी जावत रहे, जो नीद में भी सोते नहीं, जिन्हें नीद में भी पूरा होश रहता है।

## (९) सम्मोहन और महाचीर का सूत्र

तो महाबीर ने कैसे किया होगा ? महाबीर का सूत्र क्या है ? असल में सम्मीहत में और महाबीर के पूत्र में एक बांतरिक सम्बन्ध है। सम्मीहित अपित बेहोशी में विवश होकर सर्वाप्त हो जाता है, उसका खहंकार को जाता है। अपने जान में बहु नही खोता, इसलिए उसे बेहोश करता पढ़तार को है। हिता के स्वाप्त के स्वाप्त करता पढ़तार को ते हैं है। सहावीर जानकर उस खांस्पता को, उस अहंकार को जो देते हैं और समित्त हो जाते है। अयर आप होशपूर्वक भी, जाने हुए भी समित्त हो सक्तें, कह सक्तें अदिहस प्राप्त प्रवाप स्वाप्त हो सक्तें, कह सक्तें अदिहस प्राप्त प्रवाप प्रवाप प्रयाप स्वाप्त हो सक्तें कह सर्वे अदिहस प्राप्त प्रवाप प्रवाप प्रयोग करता है। के क्य बेहोशी में प्रवेश कर पार्त हैं। होश में आने पर तो उस आवसी भी मरोसा नहीं रह बाता कि सह हो सकता है। बताबे जाने पर उसने भी मरोसा नहीं रह बाता कि सह हो सकता है। बताबे जाने पर उसने

कहा - जुल न जुल न इस हुई होगी। मैं नहीं मान सकता। होया में आने के बाद तो वह एक दिव भी दिवा पोचन के नहीं रह सका। उसने कहा कि मेर जातेगा। कहंकार वापत जा गया। जहंकार वापत जा गया। जहंकार वापत जा गया। जेंदि हो समक्षा रहा है शक्य ति कि नहीं मरेगा गया जाया कि समक्षा रहा है शक्य ति कि नहीं मरेगा गया कि स क्षेत्र तेरा स्वास्थ्य जीर बडा है। उस जादमी ने कहा कि मुक्के कुछ पता नहीं, मुक्के भीजन में। उसका भय जीट जाया।

ध्यान' रहे, मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है, तब तक मय होता है। मस और खहंकार एक ही ऊर्जा के नाम है। जो जितना भयभीत जावसी, उतना ही भदंकरी; जितना आहंकारी उतना ही भयभीत। यदि आप सोचने हों कि अहंकारी बहुत निर्मय होता है, तो आप शवती में हैं। अहंकारी अस्ति भयातुर होता है। मध्यि अपने भय को प्रकट न होने देने के लिए वह निर्मयता के कबच आहे रहता है, तनवार तिए रहता है हाथ में, एकहम संमक कर रहता है। सहायरि कहते हैं कि अभय तो बही हो सकता है, जो सम्पित है, शरणायत है जिसने अपने को छोड़ा उसके मय का कोई कारण नहीं रहा।

#### (१०) शरणागति : ऊर्जा का खुला हुआ द्वार

यह सूत्र घरणागति का है। इस सूत्र के साथ नमोकार पूरा हो जाता है। नमस्कार से शुरू होकर वह घरणागति पर पूरा होता है और इस अर्थ में नमोकार पूरे वर्म की यात्रा बन जाता है।

 है, द्वार जुला छोड़ देता है, तो सूर्य का प्रकाश उसके रोवें-रोवें, रान-रात तक गहुँच जाता है। उसके हुदस के अध्यकारपूर्ण ककों तक भी प्रकाश की स्वर गहुँच जाती है। यह नमा स्वीर ताजा, पुनस्क्लीयित हो जाता है। डीक ऐसे ही दिवस कर्जी के सीत हैं और इन दिव्स कर्जी के स्नोतों की तरफ स्वयं को सीमना हो तो शरण में जाने के संतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।

### (११) हमें अहंकारी पर दया आनी चाहिए

स्थिलए अर्हनारी व्यक्ति दीन से दोन व्यक्ति हैं, जिसने अपने को समस्त कोरों से तोड़ लिया है। जो सिर्फ खरने पर ही मरोक्षा कर रहा है। वह ऐसा कल है, जिसने जड़ों से अपने संबंध त्याग स्थि, और जिसने सूच्य की तरफ मूँड़ फिरने में जकड़ रिखायी। वर्षा आती है तो जपनी पंजुदिया कर कर लेता है। वह सदेगा। उसका जीवन सिर्फ सड़ने का एक कम होगा। उसका जीवन मरने की एक प्रक्रिया है होगी। उसका जीवन परम जीवन का मार्ग नहीं बनेगा। जीवन रह पाता है कुल जड़ों से, सूर्य से, चरिन्तारों से। अगर फूल मर्पाय है तो मफुल्लित हो जाता है। सब डारों से उसे रोशनी और प्रकाग, जीवन मिलता है।

घरणागित का जो तीसरा और गहनतम रूप है नह है प्रकाश अवधा जीवन जजी के जी परम खोता है, जो एनर्जी होसेंज है, उनकी तरफ अपने को खोलागा पारिता का मैंने नाम लिया, इसके नाम से एक यंत्र बैजानिक जगत में में सिकार है। वह कहलाता है पार्वालाता जैनरेटर। वहें छोटे-छोटी जीजे बनाई यंत्र बताये वये हैं। बहुत सर्वेदनसील पदार्थों से बहुत छोटी-छोटी जीजे बनाई यंत्र बताये वये हैं। बहुत सर्वेदनसील पदार्थों से बहुत छोटी-छोटी जीजे बनाई यात्र है। बहु कहला है कि आप सिक्त अपनी जीव दान यात्र ये पर महाकर लड़े हो जायें पोत्र का लिए; हुछ न करे, सिक्त जोता नाइकर यात्रों के सायने खड़े हो जायें यो कापकी स्वार जायें के सायने खड़े हो जायें यो जायां में सायने खड़े हो जायें यो कापकी स्वार जा सिकार हो। जो काप जायां की सायने खड़े हो जायें यो जायां में सायने खड़े हो जायें यो जायां स्वार जा सहता है। जो काम जापका मन कर सकता था, बहुत हर तक बही काम जाय बर सर सर सकता है।

पांच मिनट पहले आप उस यत्र को हाब में उठाते, तो वह मुदां था। पांच सिनट बाद उसको हाब में उठाये, तो आपके हाब में उस शक्ति का अनुभव होगा। आप जिसे प्रेम करते हैं पांच मिनट पहले अबर आपने वह यंत्र उसके हाथ में दिया होता तो वह कहता या वह स्त्री कहती कि ठीक है एक यंत्र हैं। लेकिन यौच मिनट आप उसे गीर से देखें और आपकी ऊर्जा उससे संयुक्त हो जाये, तब आप उस यंत्र को अपने प्रेमी के हाथ में दें, वह फौरन पहचानेगा कि आपकी प्रतिस्त्रात उस यंत्र से आ रही है। अगर कोष और वृगा से प्रराहुआ व्यक्ति उस यंत्र को देख ले, तो आप उसको हाथ से असम करना चाहेंगे। अगर प्रेम, दया, सहानुपूति से मरा व्यक्ति देख ले, तो आप उसे संप्रात कर रकना चाहेंगे।

#### (१२) भीड़ को भगाने का नया वैज्ञानिक यंत्र

पाविलता ने एक बहुत अद्गुत भोषणा की है। उसने कहा, बहुत-सी भीडों को छाटने के लिए गोली और लाठों की जरूरत नहींगी। हम ऐसे येंच बना सकेंगे कि अगर १४ मिनट वहा पीड़ लड़ी कर दी जाये, तो लोग भाग जायें। १ दत्नी घूणा उनसे दिक्कीिंतुल की जा सकेंगी। कभी तक उसने जो प्रयोग वताये हैं लोगों को करके, वे सफल हुए हैं। जब उसने नवीनतम जो यज बनाया है, वह ऐसा है कि आफ्को रेखने की भी जरूरत नहीं हैं। आप सिर्फ एका विशेष सीमा के भीतर उसके पास से गुजर जायें, वह आफ्को पकड़ रूमा।

## (१३) विना देख छूकर बताइए कि......

मैंने बताया है कि स्टालिन ने एक जायमी की हत्या करवा दी यी— कार्लकाटीविक झीलिंग की १६३७ में । इत जायमी १६३७ में यही काम कर रहा या, जो पावतिका जब कर पाया है। बीत साल, तीत साल क्यम पिखड़ गयी बात । झीलिंग जद्भूत व्यक्ति या। वह जझों को हाल में रखकर बता सकता या कि इस अंडे से ।मुर्गी पैदा होगी या मुर्गी, और इसमें उससे कभी कोई गळती नहीं हुई। पर यह तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंडे में आंखिर फीतर को प्राण है, उसकी स्त्री और पुरुष की विद्युत में कर्क है, उनके विद्युत कम्पन में कर्क है। वह निर्मादन पोलिटिक का कर्क है। तो अपडे के उत्तर अगर सबैदत-धीत व्यक्ति झाल न रखे तो उन्हों कम निकलते रहते हैं, उनसे वह बता सकता है। लेकन झीलिंग बैंके हुए चित्र पर हाथ रखकर बता सकता या कि यह वित्र नीचे की का है कि पुरुष का। झीलिंग का कहना या कि जिसका चित्र वित्रा गया है उसके सिद्युतकण उस चित्र में इतनी देर में समाचिक्ट हो जाते है जितनी देर में बहु लिया जाता है। और इसलिए समाविष्ट हो जाते हैं कि
जब फिली का चित्र तिया जाता है तो बहु कैमरा कांवेस हो जाता है। उसका
स्थान कैमरे एर जटक जाता है जोर बारा प्रवाहित हो जाती है। प्रवाहित कह
स्थान कैमरे एर जटक जाता है जोर बारा प्रवाहित हो जाती है। एसी तरह आपके
विक्र में भी जायकी उज्जी चली जाती है। पर यह तो कुछ भी नहीं है।
सीलिय की वो सबसे जदपूर बात वी वह यह है कि किसी आसिन पर हाथ रक
कर वह बता सकता या कि आलिरी जो स्थानित पर आदिन के सामने से लिकता,
वह जी भी या पुरुष। नवॉकि आदिन के सामने भी जाय मिरर कांसेस है। वात्र
है। जा आदिन के सामने जाते हैं तो जितने एकाब होते हैं शायद और कही
होता आपके वायसम में लगा आदिना आपके संबंध में किसी दिन दता में व उठाकर। वे सम रहस्य कुछ जायेंगे जो आपने किसी को नहीं बताया। जो विक्त आपका वायसम में लगा अदिन जायें को आपने किसी को नहीं बताया। जो

## (१४) क्या सागर गंगोत्री की तरफ वह सकता है?

परने से बचाने में जबते-जबते गिर जाते हैं। तथ गिरने का जो मजा था, उसके भी पूक बाते हैं जोर पोड़ा भी पाते हैं। वारणायित कहती है जड़ो मत, जिस जाते। जोर दूम पालेगे कि जिसकी बरएा में दुम गिर गये हो, उसके दुम पालेगे कि जिसकी बरएा में दुम गिर गये हो, उसके दुम में के लोगा नहीं, पाया है कि सागर गंगों मी की तरफ जाया। वह की अमृत का फोत है बारों तरफ, जोवन का रहस्य कोत है—अरिहंत, विद्व, सामु तो प्रतोक सम्बद्ध हैं। हमारे पास आहति हैं दस जननत जोत की। पर-मारता गिरसकार में खड़ा है।

### (१४) जब हम भूळें तलाशने लगते हैं

लेकिन आकार में भी परमात्माकी छवि बहुत बार दिलायी पड़ती है। कभी किसी महाबीर में, कभी किसी बुद्ध में, कभी किसी काइस्ट में, उस परमारमा की, उस निराकार की खबि दिखायी पडती है। लेकिन हम उस निराकार को तब भी चुकते हैं, क्योंकि हम आकृति में कोई मूल निकाल लेते हैं। कहते हैं---जीसस की आकृति योड़ी कम लम्बी है, यह परमात्मा की नहीं हो सकती। महावीर को तो बीमारी पकड़ती है, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं ? बुद्ध भी तो मर जाते है, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं ? आपको रूयाल नहीं कि ये आप आकृति की भूलें निकाल रहे हैं। और आकृति के बीच जो मौजूद था, उससे चूके जा रहे हैं। आप वैसे आदमी हैं कि जो कि दीये की मिट्री की मुलें निकाल रहे हैं, तेल की भुलें निकाल रहे हैं और वह जो ज्योति चमक रही है उससे चुके जा रहे है। होगी दिये में भूल, नहीं बना होगा पूरी तरह सुघर, पर प्रयोजन क्या है? वह जो ज्योति काफी सुधड़ बीच में जल रही हैं, वह जो निराकार स्रोतरहित ज्योति है, वह मुख्य है। पर उसे देखना कठिन हैं। यद्यपि उसे भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी तो प्रारंभिक चरण में उसे अरिहंत में, सिद्ध में, सामू में, उसे जाने हुए लोगों के द्वारा कहे गये वर्म में देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि अगर कृष्ण बील रहे हों तो हम यह फिक्र कम करेगे कि उन्होंने क्या कहा। हम इसकी फिक करेंगे कि कोई व्याकरण की भूल तो नहीं थी।

हम ऐसे लोग हैं। हम बिह किये बैठे हैं चूकने की। हम जूकते ही चके सार्यों। सबस में जिनको हम बुढिमान कहते हैं उनसे ज्यादा बुढिहीन सोजना मुस्किक है, न्योंकि ने जूकने में सर्वाधिक हुखन होते है। वे महावीर के पास जाते हैं दो कहते हैं कि सब ससण पूरे हुए कि नहीं? पहला सक्षण जो सास्क्र में तिला है बहु पूरा होता है कि नहीं ? वे दिये की नाप जोल कर रहे हैं, तैस का पता लगा रहे हैं और तब तक ज्योति विदा हो जायेगी। जब तक वे तम कर पायेंगे कि दिया बिल्कुल ठीक है तब तक ज्योति जा चुको होगी और तब दिये को वे हजारों साल कर जूनते रहेंगे। इसलिए मरे हुए दियों का हम बड़ा आदर करते है, क्योंकि जब तक हम तय कर पाते हैं कि दिया ठीक हैं सा अपने को तय कर पाते हैं कि चलो ठीक है, तब तक ज्योति तो जा चुकी होती है।

इस जयत में जिन्दा तीर्थकर का उपयोग नहीं होता, सिर्फ मुद्दी तीर्थकर का उपयोग होता है। क्यों के मुद्दी तीर्थकर के साथ मुल पुक निकालने की मुविधा नहीं रह जाती। अगर महायीर के साथ आप रास्ते से चलते हों और देखें कि महावीर भी थककर उस के नीचे विभाग करते हैं, तो आप सक करेंगे—अरे, महावीर तो कहते थे अनन्त ऊर्जों है, अनन्त धार्मत है, अनन्त सीर्थ है, कहीं गई अनन्त ऊर्जों ? ये तो थक गये। दस सील चले और पसीना निकल आया। असल में दिया थक रहा है। महावीर जिस अनन्त ऊर्जों की बात कर रहे हैं, वह ज्योति की बात है। दिये तो सभी के यक जायेगे और पिर जायें।

#### (१६) कारण और शरण का गणित

भीख माँगते देखा. जो खाली है। घर में कोई है ही नहीं। नहीं, वे सर्वज्ञ नहीं हैं। बस बात अत्म हो गयी। घरण से रुकने का उपाय हो गया। शास्त्र कहते हैं कि तीर्थंकरों के लक्षण हैं कि जितने-जितने फासले तक महावीर चलते हैं. बहाँ घणा का भाव नहीं रह जाता. वहाँ शत्रता का भाव नहीं रह जाता। लेकिन फिर महाबीर के कान में ही कोई कीलें कैसे ठोक पाता ? तो ये तीयं-कर नहीं हो सकते। क्योंकि जब शत्रता का भाव रह ही नहीं जाता, जहाँ महावीर चलते हैं उसके मिल्य के इर्द-गिर्द, तो कोई उनके कान में कीलें कैसे ठोक देता है इतने पास जाकर। कान में कीले तो बहुत दूर से नहीं ठीकी जा सकतीं बहत पास आना पडता है। इतने पास आकर भी शत्रता का भाव बच रहता है, तो बात गडवड़ है। सदिश्व है मामला, ये तीर्मकर नहीं हैं। मगर महाबीर तीर्थंकर हैं या नहीं, इससे आप क्या पा लेंगे ? हाँ, एक कारएा आप पा लेगे कि एक अरिहंत उपलब्ध होता था. उसकी शरण जाने आप बच सकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके शरण जाने से महावीर को कुछ मिलनेवाला है, जो जापने रोक लिया। भल रहे हैं आप। शरण जाने से आप को ही कुछ मिल सकताथा, जो आप ही चुक गये। इस तरह ये बहाने हैं, शरण में जाने से बजने के। और आदमी की बद्धिहीनता इतनी प्रगाढ है कि वह बहाने खोजने में बहुत कराल हो गया है । खोज लेता है बहाना ।

बुढ़ के पास लाकर लोग कहते है— जमलकार दिखाली, लगर मगवान् हो । वर्षोक नहा गया है कि भगवान् तो मुदें को जिला सकता है तो मुदें को जिला लगे और जीसस न मदें हाय-पैर कट जाये और जीसस नित्ता रहें तो माने कुछ । किर जीसस न मदें हाय-पैर कट जाये और जीसस नित्ता रहें तो माने कुछ । किर जीसस न मदें । लोग वहें प्रसन्त नीटे—हम तो पहले ही कहते थे, लोगों ने कहा होगा, कि यह आवसी घोला-अड़ी दे रहा है, यह कोई ईक्तर का पुत्र नहीं है। नहीं तो ईक्तर का पुत्र मही है। नहीं तो ईक्तर का पुत्र मही है। नहीं तो ईक्तर का पुत्र महा होगा, कि यह आवसी घोला-अड़ी दे रहा है, यह कोई ईक्तर का पुत्र नहीं है। नहीं तो ईक्तर का पुत्र महा हो या, कि वादिम को मुत्री दो तो देवें। जैसे लोग तरफ लटकाया था तीन बादिमयों को इक्ट्डी मुझी दी। जैसे लोग रम गये वैसे ही जीसस मर गये। तो कुछ क्या राम के बार लगे।

लेकिन जीवस ईस्वर पुत्र हैं या नहीं, इसकी जीच-पड़वाल हमारे मन में क्यों चताती हैं? चताती है इसलिए, कि अगर हों तो ही हम सरण जाये। नहीं हों तो हम परखा न जायें। लेकिन लाप यह क्यों चुलते हैं कि अगर लापको आरण नहीं जाता है, तो आप कारण खोज ही लेंगे न जाने के। और जगर कापको घरण जाना है तो एक पत्थर को मूर्ति में काप कारण कोन सकते हैं कि गरण में जाने पीस्य है। बीर मजा यह है कि गरण में जामें, तो पत्थर को मूर्ति भी कापके लिए उसी परम लोत का बार सोल देगी। जीर शरएण नजी तो हुद सहावीर सामने कड़े रहें, तो भी बार वन्द रहेगा। घर्मिक कावमी मैं उसे कहता है कि जो कही भी शरण में जाने का कारण कोनता ही रहता है। जहीं भी उसे लगता है कि यहाँ शरएा जाने घोष्य है, जहां भी मौका मिलता है, वह अपने को छोडता और तोहता और मिटाता है, बचाता नहीं। एक दिन निस्चत ही उसकी गगोभी में सामर गिरमा खुक हो जाता है। जीर लिखा दिन सामर गिरता है, उसी दिन उसे पता चलता है कि शरणापित का मूरा रहस्य क्या था! इसकी दूरी कोलियों, हसका पूरा चमतकार क्या था!

#### (१७) शरणागति तो तब होती है

एक बात आखिरी है कि अगर जीसस सली पर चमत्कार दिखा दे और तब आप शरए। में जायें तो, ध्यान रखना, वह शरणागति नही है। अगर बद किसी मुदें को जिन्दा कर दे और तब आप उनकी शरण पकड लें तो समक्र लेना कि वह शरशागति नहीं है। क्योंकि उसमें कारश बुद्ध हैं, कारण आप नहीं हैं। वह सिर्फ चमत्कार को नमस्कार है। उसमें कोई शरणागति नहीं है। शरणागित तो तब है, जब कारण आप हों, बद्ध नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, नहीं तो सत्र का राज चक जायेगा। शरकागति तो तब होती है. जब आप शरण गये हैं। और शरणागति उसी मात्रा में गहन होती है, जिस मात्रा में शरणागति जाने का कोई कारण नही होता । अगर कारण होता है. तो वह तो बारगेन हो जाता है, सौदा हो जाता है, शरशागित नहीं रह जाती। अगर बुद्ध मुदें को उठा रहे हैं, तो उसे नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें आपकी खुबी नहीं है, इसमें तो कोई भी नमस्कार कर लेगा। इसमें अगर कोई खबी है तो बढ़ की है। आपका उसमें कुछ भी नहीं है। खूबी आपकी होनी शरू हो जाती है, अगर शरण अकारण हो। जितनी ही वह अकारण होगी. शरण की भावना उतनी गहरी होगी। जितनी सकारण होगी, उतनी उपली हो जाती है शरए। जब कारण बिल्कूल साफ होते हैं, तो बिल्कूल तकंयुक्त हो जाते है। उसमें कोई छलाग नहीं रह जाती। और जब बिस्कूल कारण नहीं होता, तभी छलांग घटिस होती है।

तरतोलियन एक ईसाई फ़कीर ने कहा कि मैं परमात्मा को मानता हूँ, क्योंकि उसके मानने का कोई भी कारण नहीं है, कोई प्रमाव नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अगर तर्क होता, प्रमाण होता, कारण होता, तो जैसे आप कमरे में रखी कुर्ती को मानते हैं, उससे ज्यादा खूल परमात्मा का भी नहीं होता। मानसे मजाक में कहा करता था कि में तब तक परमात्मा को नहीं मानूंगा, जब तक प्रयोगाता में टेस्ट ट्यूब में उसे पकड़कर चिद्ध करते पर कोई प्रमाण निक्त जाये। अब अयोगाताला में टेस्ट हें उसे पकड़कर चिद्ध करते पर कोई प्रमाण निक्त जाये। अब अयोगाताला में उसकी जांव-परत्व कर छेंगे, वसांचिटर लगाकर सब तरफ से नाप तौल कर छेंगे, मैजर्मण्ट छे छेंगे, तराजू पर एक कर तौल लेंगे, एक्सरे से बाहर-भीतर सब उसको देख लेंगे, तब मैं मानूंगा। लेकिन ध्यान एखता, खपर हम परमात्मा के साथ यह सब कर सके, तो एक बात तय है कि बहु परमात्मा नहीं रह जायेगा। बयोकि वस्तु का तौ पूरा प्रमास्त है है

लेकिन इससे क्या होगा ? महावीर के सामने खड़े हो तो, वारीर तौ पूरी तरह होता है, दिसायी पड़ रहा होता है, पूरे प्रमाशा होने है, लेकिन वह लोगित कर लती ज्योति है, वह तो दिसायी नहीं पड़ती। उससे तो आपको छाल मंगित जलती ज्योति है, वह तो दिसायी नहीं पड़ती। उसे तो आपको छाल मंगिती पढ़ती है, तो के बाहर, कारए। के बाहर। और जिल मात्रा में बहु आपको नहीं दिसायी पड़ती है और छलांग लगाने की आप सामध्यं ज्याते है, उसी मात्रा में आप सरण जाते है। अन्यथा सौदे में जाते हैं। एक आदभी आपके भील आफर खड़ा हो जाय, मुदों को जिला है, कोई बीमार हो तो ठीक कर दे, हयारो से घटनाएँ पटने लगें तो आप सब उसके पैरों पर गिर आपों के कर दे, हयारो से घटनाएँ पटने लगें तो आप सब उसके पैरों पर गिर आपों के कर दे, हयारो से घटनाएँ पटने लगें तो आप सब उसके पैरों पर गिर आपों का हो हो जाता है, विसमें कोई चमकार नहीं है। परन्तु जब महावीर जैया आयमी अच्छा हो आता है, विसमें कोई चमकार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप प्यान हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको तत्कात लाम दिसायी पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपके भीतर का पिट लेसा प्रमाण कवा नहीं है। अस तके, सब प्रमाण, तब चलतों की बातें अहकार दे नीचे गिरतें है। सब तके, सब प्रमाण, तब चलतों की बातें अहकार दे नीचे गिरतें है। सब तके, सब प्रमाण, तब चलतों की बातें अहकार दे सैने भी गिरतें है। सब तके, सब प्रमाण, तब चलतों की बातें अहकार दे सैने में पिटत होती है, तो आपके सीतर का प्रमाण के प्रदेगीवें है।

#### (१८) चरण तो बहाना है

बुद के पास एक युवक आया था। चरणों में उनके गिर गया। बुद ने उससे पूछा कि मेरे चरण में क्यों गिरते हो ? उस युवक ने कहा, इस गिरने में बडा राज है। आपके चरण मे नहीं गिरता, आपके चरण तो भात्र बहाना है; मैं गिरता हूँ, क्योंकि खड़े रहकर बहुत देख निया और सिवाय पीडा के और दुःख के कुछ भी नहीं पाया।

बुद्ध ने अपने भिक्षओं से कहा कि भिक्ष, देखों ! अगर तुम मुक्ते मानते हो कि मैं भगवान है और तब भेरे शरण में गिरते हो तो तुम्हें उतना लाभ न होगा, जितना लाभ यह युवक मुक्ते बिना भगवान माने उठाये लिये जा रहा है। यह कह रहा है कि मैं गिरता है, क्योंकि गिरने का बढ़ा आनन्द है। और अभी मेरी इतनी सामध्यं नही है कि जुन्य मे गिर पाऊँ इसलिये मैंने आपको निमित्त बना लिया है। किसी दिन जब मेरी सामर्थ्य आ जायेगी तब मैं शन्य में गिर पाऊँगा, उन बरलों में जो दिखायी भी नहीं पडते, उन बरलों में जिन्हें छमा भी नहीं जा सकता, फिर भी वे चरण चारो तरफ मौजूद है, तब मैं उस काज-मिक, विराट अस्तित्व के निराकार में सीघा ही गिर पाऊँगा। पर अभी जरा मुझे गिरने का आनन्द ले लेने दें। अगर इन दिखायी पड़ते हुए चरएों मे इतना आनन्द है. उसका मझे थोड़ा स्वाद वा जाने दें, तो फिर मैं उस विराट में भी गिर पाऊँगा। इसलिए बद्ध का जो सुत्र है—'बद्धम शरणम गच्छामि'— बह बुद्ध से शुरू होता है। व्यक्तियों से। फिर 'संघम शरणम् गच्छामि' यानी समृह पर चढ़ता है। सब का अर्थ है उन सब साधुओं की शरए। में, उन सब साधुओं के चरणों में। और फिर धर्म पर-- 'धम्मम शरणम गच्छामि'। फिर वह समूह से भी हट जाता है। फिर वह सिर्फ स्वभाव में, निराकार में लो जाता है। वहीं आता है कि अरिहंत की शरण में गिरता हैं, स्वीकार करता है अरिहंत की शरए, सिद्ध की शरण स्वीकार करता है, साधु की शरण स्वीकार करता हैं। और अन्त में -- केवलिपल्ल चम्मम् सरणम् पवज्जामि, धर्म की, जाने हुए लोगों के द्वारा बताये गये ज्ञान की शरण स्वीकार करता है। सारी बात इतनी है कि अपने को अस्वीकार करता है। और जो अपने को अस्वीकार करता है, वह स्वयं को पा लेता है। और जो स्वयं को ही पकड कर बैठा रहता है वह सब तो खो देता है, अन्त में स्वयं को भी नहीं पाता। स्वयं को पाने की यह प्रक्रिया बड़ी पैराडाविसकल, बड़ी विपरीत दिखायी पड़ेगी। स्वयं को पाना हो तो स्वयं को छोड़ना पढ़ता है। और स्वय को मिटाना हो, तो स्वयं को सूब जोर से पकड़े रखना पड़ता है।

दो सूत्र अब तक विकसित हुए हैं, जैसा मैंने कहा है, एक सिद्ध की तरफ से कि मैरी धरए। आ जाओ। दूसरा सावक की तरफ से कि मै तुम्हारी

सरण जाता हूं। तीसरा कोई सुन नहीं है। लेकिन हम तीसरे की तरफ बढ रहे हैं। और इस बढ़ने में हमारे कदम जीवन में जो भी सुम है, जीवन में जो भी सुन्दर है, जीवन में जो भी सत्य है उसे सोने की तरफ बढ रहे हैं। समर्थण सानी अद्धा, समर्थेण यानी बहानीति, समर्थेण यानी अहंकार विसर्जनम्। नमोकार इस पर पूरा होता है।

अब आये हम महासीर की बाणी में प्रवेश करेंगे । लेकिन वे ही प्रवेश कर पायेंग उसमें, जो अपने मोतर सरण की आहति निमित कर पायेंग रूप से दे हैं किए प्रयोग करना। जब भी क्यान आये तो मन में महेंग । १४ दे हें किए प्रयोग करना। जब भी क्यान आये तो मन में कहेंग । अहिंदिते तरताम् प्रवच्चामि, सिद्धे सरणम् प्रवच्चामि, साहू सरणम् प्रवच्चामि, से बोहराते रहृता १४ वेटे। रात से तीत सम्म सर से सोहराकर सो जाना। रात नीय हट क्या ये तो किर से हर से तीत सम्म से सोहराकर सो जाना। स्वात नीय हट सोहरा लेना। महासीर बाणी पर प्रवेश के विश्व आते सक्त से से से स्वात स्वात से से सिर्फा को आहति भीतर बन जामे, तो महासीर की साणों में हम किसी और बंग से प्रवेश कर सकेंगे, जैसा २४०० वर्ष में सम्भव नहीं हुआ है।

पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २१ अगस्त, १६७१ धर्म : अहिंसा और अनुपस्थित हो जाने के आयाम

अर्थ :--

देशा वि तं नमंसन्ति. जस्स धम्मे सया मणो ॥

देवता भी नमस्कार करते है ।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् , अहिंसा संजमो तबो ।

धर्म सर्वश्रेष्ट मंगल है। (कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप-रूप धर्म। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे

### (१) मनुष्य की पीडाक्या है?

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। तो अमंगल बचा है, हु जा बचा है, मनुष्य की पीड़ा और सत्ताप बचा है? इसे बिंद में न समझें तो — बमं मंगल है, यूम है, आनत्व है—एम है सम्भन्ना बातान नहीं होगा। नहाचीर कहते हैं बमं सर्वे श्रेष्ठ मंगल है। जीवन में जो भी आनत्व की सम्मावना है वह घमं के द्वार से ही प्रवेश करती है। जीवन में जो भी स्वतनता उपलब्ध होती है वह बमंके आकाश से ही उपलब्ध होती है। जीवन में जो भी सोन्दर्य के फूल विलवित है। बीच में जी भी सोन्दर्य के फूल विलवित है वह किसी न किसी कर में भो भी ही उपलित होते हैं। बीर जीवन में जो भी दु जा है वह किसी न किसी कप में घमं से ख्युत हो जाने में या अधर्म में संलग्न हो जाने में है। महासीर की टिंट में धर्म का अबंह की में हैं। उस होने में ही जीता, जो मैं हैं उससे कर पा चान के होता ही धर्म होता है को में हैं। उस होने में ही जीता, जो मैं हैं उससे करा भी ख्या हो होता ही धर्म होता है हो होता हो की हैं होता हो कर पा चान होता ही धर्म होता है होता हो स्वी की स्वी की ही होता होता होता है होता होता होता है होता होता है होता होता है होता होता है होता है होता होता है होता है होता होता है होता है होता है होता होता होता है होता होता होता है होता है होता होता है होता होता है होता होता है होता है होता है होता है होता होता है होता होता होता है होता है होता होता है होता है होता है होता है होता होता है होता है होता है होता है होता होता है ह

 मालिक हो सकता हूँ, विसका मैं जाने न जाने जभी भी मालिक हूँ। मृत्यु जिसे मुमते नहीं छोन सकेंगी, वहीं केवक मेरा है। देह मेरी गिर जायेगी, किर भी जो न गिरेगा, वहीं केवक मेरा है। रुग्य हो जायेगा सब कुछ, नष्ट हो जायेगा सब कुछ, कर हो जायेगा सब कुछ, कर भी जो नहीं विस्तीन होगा, वहीं मेरा है। गहन अन्यकार छा जाये, अमायदा आ गाये जीवन में बारों तरफ, फिर भी जो अग्येरा नहीं होगा, वहीं मेरा प्रकाश है। जिस के सब्दे जो भी नहीं हैं विकल्ता, वहीं से सक्ता भी भी नहीं हैं विकल्ता, वहीं से फ़स्ट्रियन, बहीं से विवाद जन्मता है। जो भी हम चाहते हैं वह स्वयं को छोड़-कर सब चाहते हैं, यह हैंएगी की बात है। इस जगत में बहुत कम सोग है जो स्वयं को काली हो हो गायद अगपने इस भीति नहीं सोचा होगा कि आपने स्वयं को कभी नहीं भागा, वारा किसी और को चाहते।

#### (२) स्वयं की पहचान है कि नहीं

वह 'और कोई' व्यक्ति हो सकता है, वस्त भी हो सकती है, कोई पद भी हो सकता है, कोई स्थिति भी हो सकती है: लेकिन सदा कोई और है, अन्य हैं—दि अदर। स्वय को होने को किसी ने भी कभी नहीं चाहा। लगता है जगत में केवल एक ही सभावना है कि हम स्वयं की पा सकते है और कुछ पा नहीं सकते । सिर्फ दौड र कते हैं । उससे दुःख आयेगा, उससे श्मिद्दल्युजन-मेन्ट होगा, कही न कहीं भ्रम टटेगा और तास के पत्तों का घर गिर जायेगा। कही न कही नाव डबेगी, क्यों कि वह कागज की थी। कहीं न कहीं हमारे स्वप्त बिखरेगे और आसु वन जायेंगे। क्यों ? क्योंकि वे स्वप्त थे। सत्य केवल एक है और वह यह कि मैं स्वय के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं पा सकता हैं। हाँ, पाने की कोशिश कर सकता है, पाने का श्रम कर सकता हूँ, पाने की आशा बांध नकता है, पाने के स्वप्न देख सकता है। और कभी-कभी ऐसा भी अपने की भरमा सकता है कि पाने के बिल्कुल करीब पहुँच गया है। लेकिन कभी पहुँचा नहीं। कभी पहुँच ही नहीं सकता है। अधर्म का अर्थ है स्वय को छोड़ कर और कुछ भी पाने का प्रयास । अधर्म का अर्थ है स्वय को छोड़कर 'परे' पर हब्टि। और हम सब 'दि खदर ओरिएन्टेड' हैं। हमारी वृष्टि सदा दूसरे पर लगी है। यहाँ तक कि कभी अगर हम अपनी शक्ल भी देखते हैं तो वह भी दूसरे के लिए। अगर आईने के सामने खड़े होकर अपने को देखते हैं तो यह भी किसी के लिए है: कोई जो हमें देखेगा। स्वयं को हम सीधा कभी नहीं चाहते। और धर्म तो स्वयं को सीधा चाहने से जरपन्न होता है, क्योंकि धर्म का अर्थ है स्वभाव, दि अल्टीमेट नेचर। वह जो अन्ततः, अन्ततीगत्वा मेरा होना है, जो मैं हूँ।

#### (३) 'दि अदर इक हेल'

सार्व ने बहुत कीमती सत्र कहा है। कहा है:-- दि अदर इज हेल। वह जो दुसरा है. वही नके हैं हमारा। सात्रं ने किसी और अर्थ में कहा है। लेकिन महाबीर भी किसी और अर्थ में राजी हैं। वे भी कहते हैं कि दि अदर इज हेल. बट दि इस्फेसिस इज नॉट आन दि बदर इज हेल, बट आन बनसेल्फ ऐज दि हेवेन । दूसरा नकं है, सीधे यह महावीर नहीं कहते है क्योंकि इतना कहने में भी दूसरे को चाहने की आकाक्षा और फिर विफलता छिपी है। सार्त्र के इस वचन को थोड़ा समभ लें। सार्वका जोर है यह कहने में कि दूसरा नर्क है। लेकिन इसरा नर्क क्यों मालम पडता है, यह शायद सार्व ने नहीं सोचा। इसरा नके इसीलिए मालम पडता है, क्योंकि हमने इसरे को स्वर्ग मानकर खोज की। हम दूसरे के पीछे गये, जैसे कि वहाँ स्वगं है। वह चाहे पति हो. चाहे पत्नी, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी, चाहे मित्र, चाहे घन, चाहे यहा, कुछ भी हो दूसरा, वह सब, जो मुक्तसे अन्य है। सार्त्र कहता है कि दूसरा नके है, क्यांकि दूसरों में स्वर्ग लोजने की कोशिश की गयी है। और जब स्वर्गनहीं मिलता, तो नकं मालम पड़ता है। महावीर नहीं कहते कि दूसरे नकं हैं। महावीर कहते हैं कि धम्मो मंगल मक्किटठम-धर्म मंगल है। धर्म असंगल है, ऐसा नहीं कहते हैं, दसरा नके है ऐसा भी नहीं कहते हैं। असल में स्वयं का होना मुक्ति है, मोक्ष है, मंगल है, श्रेयस्कर है।

इन दोनों में फर्क है। इसमें फर्क यह है कि दूसरे नके हैं यह जानना दूसरे में स्वयं को मानने ते दिखाई पढ़ता है। जगर मैंने दूसरे से कभी शुक्ष नहीं चाहा, तो मुझे दूसरे से कभी दुःख नहीं मिल सकता। हमारी अपेकाएँ हो दुःख बनती हैं। ऐक्सपेस्टेशन इच इन्यूजन । अपेशाओं का अभ जब दूटता है, तो विपरीत हाथ लगता है। यानी 'दूसरा' नकें है नहीं। इसिलए अगर महासीर को ठीक समझें, तो सार्च से इतना कहना पड़ेगा कि दूसरा नकें नहीं है। तुमने चूंकि दूसरे को स्वयं माना। इसिलए दूसरा नकें हो जाता है। लेकिन तुम तो स्वयं स्वयं हो। और स्वयं को स्वयं मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं का स्वयं होता स्वयाब है। दूसरे को स्वयं मानना पडता है और ह्यीलिए फिर दूसरे को नमं मानना पडता है और ह्यीलिए फिर दूसरे को नमं भी मानना ही पड़ता है। यह हमारे दे हो मान है। ये के कोई दे तहे ते तक तिकालने में नमा गया हो, तो हसये रेत का तो कोई कमूर नहीं है। जैने कोई शोबार को दरवाजा मानकर निकनते की कोशिया करने कमें तो वीवाल का तो कोई दोष नहीं है। जीर अगर वीवान दरवाजा न स्वय हो जीर तिर हट जाये, जाय सहुन्हान हो जायें, तो क्या जाप नाराज होने ? और कहुँगे कि वीवाल इस्ट है? सामें यही यह रहा है। वह कह रहा है दूसरा नक है। इसमें दूसरें का करवेमनेशन है, इसमें दूसरे की निन्दा और दूसरे पर कीम

महाबीर यह नहीं कहते। महाबीर का बक्तव्य बहुत पाजिटिव है। महाबीर कहते है धर्म मंगल है, स्वभाव मगल है, स्वयं का होना मोक्ष है और स्वयं को मानने की जरूरत नहीं है कि मोक्ष है। ध्यान रहे, मानना हमें वहीं पडता है अहाँ नहीं होता। समऋना हमें वहीं पडता है जहाँ नहीं होता। कल्पनाएँ हमें वहीं करनी होती हैं, जहाँ कि सत्य कुछ और है। स्वय को सत्य या स्वय को धर्म या स्वयं को जानन्द मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं का होना जानन्द है। लेकिन हम जो दसरे पर इंडिट को बाधे जीते है. तो हमें यह पता भी कैसे चले कि स्वय कहाँ है। हमें वही पता चलता है, जहाँ हमारा ध्यान होता है: ध्यान की धारा, ध्यान का फोकस, ध्यान की रोशनी जहां पहली है वही प्रकट होता है। दसरे की ओर हम दीडते हैं. दसरे पर झ्यान की रोशनी पड़ती है तो नर्कप्रकट होता है। स्वय पर ध्यान की रोशनी पड़े तो स्वगंप्रकट हो जाता है। इसरा हमें मानना पढता है, और इसीलिए एक दिन अम टटता है दूरता ही है। कोई कितनी देर अग को खीच सकता है, यह उसकी अप्ते अप को सींचने की क्षमता पर निर्भर है। बुद्धिमान का क्षण भरमें ट्ट जाता है, बुद्धितीन देर लगा देता है। और एक से खटता है अस हमारा तो तत्काल हम दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। जन्मों-जन्मी तक यही पुनरुमित होती है। स्वय में है मोक्ष-यह तब दिखायी पड़मा शुरू होता है. जब ध्यान की घारा दूसरे से हट जाती है और स्वयं पर लौट बाती है। धर्म मंगल है-यह जानना हो तो जहां जहां अमगल दिखायी पड़े. वहां से विपरीत की ओर ध्यान को ले जाना। दि अपोजिट इख दि हाइरेक्शन, वही जो विप-रीत है। धन में अगर नही दिखाई पड़े, मित्र में अगर न दिखायी पड़े, पति- पत्नी में अगर न दिखायी पहें, बाहर अगर दिखायी नहीं पड़े दूसरे में, अगर दिखायी नहीं पड़े तो सबस्टीट्यूट खोजने में मत लग जाना कि इस पत्नी में नहीं मिलता है तो दूसरी पत्नी में मिल सकेगा, इस मकान में नहीं बनता है स्वर्ग, तो दूसरे मकान में बन सकेगा, इस बदन में नहीं मिलता तो दूसरे बक्क में मिलता हो पत्नी मिलता, तो वोड़ी और दो सीवियों चड़कर मिल सकेगा। इस एक सक्स्टीट्यूट है।

# (४) एक इवती हुई नाव से दूसरी पर

यिए एक काणज की नाव कही हुबदी नहीं, तो हम दूसरी काणज की नाव पर सवार होने की तैयारी करने लगते हैं, बिना यह सोचे हुए कि जो करी क लच्छन हुआ है यह इस नाव से नहीं हुआ, वह काणज की नाव से हुआ है। वह इस पत्ती से नहीं हुआ, वह पत्ती भाक ते ही यया है। वह इस पुरुष से नहीं हुआ, वह पुरुष मात्र से हो गया है। वह इस पर से नहीं हुआ, वह पर मात्र से हो गया है। महाबीर की घोषणा कि धर्म मगल है, जोई हाइपोधिटिक ने कि पीरक्ल्यनास्मक सिद्धान्त नहीं है, और नहीं यह पोध्या कोई फिल्डॉसिफक, कोई दार्थनिक वनत्य्य है। महाबीर कोई यार्थनिक नहीं है परिचम के अर्थ में। जिस अर्थ में हीगळ या काट या वहुँक रसेल दार्थनिक हैं, उस अर्थ में महाबीर दार्थनिक नहीं है। महाबीर का यह वनत्य्य सिर्फ एक अनुस्व, एक तय्य की सुक्षना है।

महाबीर सोचते नहीं कि धर्म मंगल है, महाबीर जानते हैं कि धर्म मंगल है। इसलिए यह वक्तव्य विना कारण के दिया गया वक्तव्य है।

और जब पहली बार पूरव के मनुष्यों के विचार परिचम में बहुरित हुए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। क्योंकि परिचम के सोचने का जो अग था जरहरू से लेकर आज तक, अभी भी बही है। बहु यह है कि तुम को कहते हो, उसका कारण भी तो बताओ। इस वक्तव्य में कहा गया है:— प्रम्मो मंगल मुक्तिट्टम्— मर्म मंगल मुक्तिट्टम्— मर्म मंगल में कि ती वार्षोणिक ने यह कहा होता तो दूसरा वक्तव्य होता—क्यों, ह्याय ? लेकिन महाचीर का दूसरा वक्तव्य हाय नहीं है, ह्याट है, महाचीर कहते हैं वमें मंगल है। कीन सा वमें ? महिता सेवा तथो। बह यह नहीं कहते हैं कमें मंगल है। कीन सा वमें ? महिता सेवा तथो। बह यह नहीं कहते हैं कमें मंगल है। कीन सा मंगल है। सहाचीर कहते हैं कमें सेवा है। कीन सा मं मंगल है। सहाचीर कहते हैं कि मैं कहता है कि सो मंगल है। कीन सा मंगल है। सहाचीर कहते हैं कि मैं कहता है कि सो मंगल है। कीन सा वमे—आहिता, संयम और तथ

वाला धर्म मंत्रल है। कोई कारएं नहीं दिया जा रहा है, कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा। अनुपूरित के लिए तर्फें प्रमाण नहीं होता, विद्वान्तों के लिए प्रमाण होते हैं, विद्वान्तों के लिए तर्फें होते हैं। अनुपूर्ति स्वयं ही अपना तर्फ है। अनुपूरित को जानना हो कि बहु सही है या गलत, तो अनुपूर्ति मे उत्तरता पडता है। सिद्धान्त को जानना हो कि सही है या गलत, तो विद्वान्त की जो तर्फ सरणी है, उसमें उत्तरण पडता है। है। हो सकता है तर्फ-सरणी बिन्कुल सही हो और सिद्धान्त बिन्कुल गलत हो और और हो सकता है प्रमाण बिन्कुल ठीक मानून पड़े। केकिन जिलके लिए विये गये है, वह बिन्कुल ठीक न हो। गलत बातों के लिए भी ठीक प्रमाण विये जा सकते हैं। सच तो यह है कि गलत बातों के लिए ही ठीक प्रमाण कोजने पड़ते हैं। सभीकें गत तत्त वें तो सही ही ही सकती। उनके लिए

#### (४) प्रमाण कीन देता है ?

महाबीर जैसे लोग प्रमाण नहीं देते. सिर्फ वक्तव्य देते हैं। वे कहते हैं--ऐसा है। उनके बक्तव्य वैसे ही बक्तव्य हैं जैसे कि आइंस्टीन के या किसी और वैज्ञानिक के। आइस्टीन से अगर हम पूछें कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्यो बना है, तो आइंस्टीन कहेगा कि क्यों का कोई सवास नहीं हैं। बना है, इट इज सो । यह हम नहीं जानते हैं कि नयों बना है। हम इतना ही कह सकते है कि ऐसा है। तो जिस भाँति आइस्टीन कह सकता है कि पानी का अर्थ है एच ट ओ-- हाइडोजन के दो-दो अण और एक अण ऑक्सीजन का. इनका जोड़ पानी है; वैसे ही महावीर कहते हैं कि धर्म अहिंसा, संयम और तप का जोड़ है। यह 'अहिंसा संजमी तवो' वैसा ही सुत्र है जैसे-एचट औ है। यह ठीक वैसाही वैज्ञानिक वक्तव्य है। विज्ञान दूसरे के यानी पर के संबंध में बक्तम्य देता है। धर्म स्वयं के संबंध में बक्तम्य देता है। इसलिए अगर वैज्ञानिक के वक्तव्य को जॉबना हो तो तक से नहीं जॉबा जा सकता, उसके लिए प्रयोगशाला में जाना पडेगा । स्वभावत: उसकी प्रयोगशाला बाहर है, क्यों कि उसके वक्तव्य पर के संबंध में है। और अगर महावीर जैसे व्यक्ति का वक्तव्य जाँचना हो तो भी प्रयोगशाला में बाना पढेगा। निश्चित ही महाबीर की प्रयोगशाला बाहर नहीं है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अपने भीतर है।

थोड़ा-बहुत हम तो यह जानते हैं कि महाबीर जो कहते होंगे, ठीक कहते होंगे। हमें यह तो पता नहीं है कि धर्म मंगस है, लेकिन हमें यह सली मौति पता है कि अवर्ध अमंगल है। कम से कम हमें इतना पता है। यह मी हुख कम पता नहीं है, काफी है और अगर बृद्धिमान वादमी हो तो इतने मान स्वाम तक पहुंच मकता है। हुनें यह पूरी तरह पता है कि अवर्ध कमें कम सम रे स्वाम तहने हैं। इसे पीड़ा सोई मान सम स्वाम है है। इसे पीड़ा सोई । मान साम हो पता है कि अवर्ध को साम हो साम ताते हैं। इसे पीड़ा सोई । मान साम हो पता है कि अवर्ध को साम हो है जा नाते हैं। इसे पीड़ा सोई । मान साम हो आता है तो इसरे के हारा आता हो या नाही आता हो, आपके लिए सदा इसरे के हारा आता हुता मानूस पढ़ता है। चया आपके जीवन में अव कोई पिनता आती है तो कमी आपने च्याल किया है कि पिनता जीतर से मही, बाहर से आती मानूस पढ़ता है । मान सीम तो से मही, बाहर से आती मानूस पढ़ती है ? चया कमी बाप भीतर से चिनतत हुए है । सदा विन्ता का केन्द्र कुछ और रहा है, आपको छोड़कर कुछ अपना । यह हम हो, बीमार निज हो, टुटती हुई हुकान हो, हारा हुवा चुनाव हो, हुट भी हो, सदा इसरा हो होता है। हुट और आरके अलावा आपने हु सा का कारण बनता है।

## (६) पता है, दुःख को आप बुलाते हैं!

लेकिन एक आनित हमारे मन में है, यह टूट जानी जरूरी है। कमी-कमी ऐसा करता है कि हसरा खुल का भी कारण बनता है। उसी के सब उपत्रव जरारे खुता है। ऐसा तो करता है कि दूबरा दुल का कारण बनता है, लिका ऐसा भी लगता है कि दूबरा सुल की कारण बनता है। बिग्ता तो दूबरे के आती है, दुल भी दूबरे से जाता है, लेकिन सुल भी दूबरे के आते हुए साल्झ-पत्र है। स्थान प्रेल बहु जो हुद से सुल आता है वह स्वीतिष्ट आता है आप स्त आति में जीते हैं कि दूबरे से मुल आ वकता है। ये संमुक्त बाते है। और स्वार आप आये पर ही सममते रहें कि दूबरे से मुल आता बना बोनेगा। दूबरे से दुल आता हो इसिंगर है कि दूबरे से मुक्त आता बना वानेगा। दूबरे से दुल आता हो इसिंगर है कि दूबरे से मुक्त आता बना वानेगा। समाना है कि खुल आ सकता है। आता कमी नहीं। आ सकता है सक्की समाना हो हो आ सकता है। आता कमी नहीं। आ ता प्रविच है सकी है। देसे भी भोड़ा लोगें तो आपके जनुकत में कारण विज लागेंगें

कभी किसी क्षण में आपने जाना कि दूसरे से मुख जा रहा है ? सदा ऐसा लगता है कि आयेगा। जाता कभी नहीं। जिस मकान को सोचते हैं मिळ जाने -से मुख जायेगा, वह जब तक नहीं मिळा है तब तक समायना रहती है। वह जिस दिन मिल जायेगा, उसी दिन आप पायेंगे कि उस मकान की अपनी चित्ताएं हैं और अपने दु:ख हैं, वे आ गये। और सुब अभी नहीं आया। और भोड़े दिन में आप पायेंगे कि आप मूल ही गये यह बात कि इस मकान से कितना सुख सोचाथा कि आयेगा, वह बिल्कुल नहीं आया।

लेकित मन बहुत चालाक है वह लीटकर नहीं देखता। वह रिट्रास्पेनिटवनी कभी नहीं सोचता कि जिन-जिन चीजों के हमने सोचा था कि मुल लोगे कर उससे से कुछ जा गयां, लेकिन मुल नहीं जाया। इसी लिए अगर किसी दिल पूर्णी पर एता हो। सका कि आप जो-जी मुल बाहित है वह जापको तत्काल मिल जाये तो पूर्णी कितनी दु जो हो जायेगी। उतनी प्रक तो प्रकेश पहले कभी नहीं थी। इसलिए जिन मुल्क मे जितनी मुल्क की मुक्तिया बढ़ती जाती है उसमें उतना ही इल बढ़ता जाता है। गरीब मुल्क कम दु जी होते हैं। अगी समुक्त ज्यादा दु जी होते हैं। गरीब आदमी कम दु जी होते हैं। मेरे ऐसा कहने से आपको थोडी हैरानी होगी, नयीकि हम तब मानते हैं कि गरीब बहुत दु जी होते हैं। यो या से कहता हो कि करारी बहुत दु जो होते हैं। यो सम्बाद अपनी कम प्रकार के स्थापित अपनी कि सम्यान के स्थापित हैं। जमी नह आयाओं में जी सकता है। अभी सम्योग स्वापों में जी सकता है। अभी सम्योग स्वापों में जी सकता है। अभी सम्योग कर पूरा का पूरा का हुत स्वापा जो ना ना नह तहीं हुईं। करना उसे संभाते रखती है। जेकिन जब उसे सब मितन जाये, जो-जो उसने चाहा था; सी बस, सब आयाओं के सेतु दुट यहे। भ्राविष्ट वहा वा ना उसने चाहा था; सी बस, सब आयाओं के सेतु दुट एक । भ्राविष्ट मुल हुआ।

 न बचे, तो सपने कहाँ सड़े करियेगा? जब शिवष्य न वचे तो कागज की नाव किस सागर में चलारिया हो गांव कि ही सागर में चलती कागज की नाव किस सागर में चलती कागज की नाव किस मुमिय पता बों का मदन बनाइयेगा? अवगर तावों के मदन बनाइयेगा? अवगर तावों के मदन बनाइयेगा? अवगर तावों के मदन बनाइयेगा? अवगर की नीव चाहिए। तो महावीर का जो त्याग है चह त्याग जसन में मदिष्य की समाति से पैदा होता है। जब कोई मदिष्य न बचा, तो महावीर जब कहां जाये ? किस घर पर चर्च जहीं सुख्य मिलेगा? किस की को को को जहीं सुख्य मिलेगा? किस चन की राधि पर सहे हीं जहीं मुख्य होंगा?

#### (७) इटा इआ भविष्य : महावीर का विषाद

इस सबसे महावीर के फाटेशन की, महावीर के विवाद को हुम सोच सकते हैं और इस उन नासमभी को बात भी संव सकते हैं जो महावीर के पीछ तक मार्स के सहार रामें और साम मोर्ग द होता सुझ खोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह वे कोग में जिनका मबिज्य है। वे कह रहे में कि पासत हो। ये हुं हो? यह वे कोग में जिनका मबिज्य है। वे कह रहे में कि किसी दिन मिछ बायेगा, उसे छोड़कर जा रहे हो? दिमान से जायोगा, उसे छोड़कर जा रहे हो? दिमान से जायोगा, उसे छोड़कर जा रहे हो? दिमान से जायोगा, जिस जायोगा, जो जायो है हो गया है? सभी समाने लोगों ने महावीर को समस्तामा, मत जाजों छोड़कर। वेकिन महावीर कोर उनके सीच मार्गा का सबस टूट गया था। वे दोगों अब एक ही माया नहीं बोल सकते थे, व्यांकि जनका मबिज्य अभी बाकी था। और महावीर का कोई मियाय नहीं रहा।

हमें भी जनुभव है, हैकिन हम पीछे जौटकर नहीं देखते हैं। हम आगे ही देखे जात हैं। जो आदमी आगे ही देखे जात जाता है, वह कभी वाधिक महीं हो सकेगा। क्योंकि जनुभव से वह कभी लाभ नहीं हे सकेगा। भाषिय में कोई अनुभव नो बतीत में है, जब आदमी पीछे जौटकर देखेगा। तेकिन पीछे जौटकर देखेगा। तेकिन पीछे जौटकर देखेगा। तेकिन पीछे जौटकर देखेगा। तेकिन पीछे जौटकर देखेगे में भी हम यह मूळ जाते हैं कि हमने पीछे जन स्वागंप पर तब क्या सोचा चा शायां की स्मृति भी बहुत अनुस्तुत है। आपको कथान नहीं पहता है कि जो करवा जात आप पहते हुए हैं, कक बहु कपड़ा आपके पास नहीं या। वह किसी कोर के पास वा या किसी हफान पर बा या किसी सोनियों में या और जाप रात घर नहीं सो सके थे। और न माजूम कितनी गुयुदी माजूम पड़ी भी भीतर कि कल जब यह कपड़ आपके करीर पर होगा, तो माजूम नहीं कीननी कालित पिटें हो जो परी कोरी कोरी की सी

# (=) किस मंजिल पर रहते हो ?

सुना है मैंने कि मृत्ला नसक्दीन एक रात ज्यादा बराब पीकर घर कौटा। टरोलता था रात्ता घर का, मिनता नहीं था। एक मले आदमी ने देककर कि बेचारा राहनहीं लोज या रहा है हाथ पकड़ा। पूछा कि इसी मकान में रहते हो?

मुल्लाने कहा, हाँ। किस मजिल पर रहते हो? दसरी मजिल सर।

उस भने आदमी ने बमुश्किल करीब-करीब बेहोच आदमी को किसी तरह सीढ़ियों से यसीटते-पसीटते दूसरी बजिल तक पहुँचाया। फिर यह सोचकर कि कहीं मुल्ला की पत्नी का सामना न करना पढ़ें—वह सोचेगी कि तुम भी संगी साथी हो, कहीं उपद्रव न हो—पूछा, यही तैरा दरवाजा है ?

मुल्ता ने कहा, हो । उसने दरबाजे के भीतर बक्का दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर बया । नीचे जाकर बहुत हैरान हुजा कि ठीक वैसा ही जादमी थोड़ी और बुदी हानत में फिर दरबाजा टटोल रहा है, ठीक बैसा ही आदमी ! बोड़ा चिकत हुआ। अपनी भी लोलों पर हाथ फेरा कि मैं भी तो कहीं नहीं में नहीं हूँ। फिर आकर पूछा कि क्यों भाई तुम भी ज्यादा पी गये हो ?

उस आदमी ने कहा—हाँ।

इसी मकान में रहते हो ?

उसने कहा--हाँ ।

किस मंजिल पर रहते हो <sup>?</sup> उसने कहा---दूसरी पर।

इस बार और किनाई हुई, क्योंकि वह आदमी और भी तस्त-पस्त था। उसे ऊपर पहुंचाकर कहा, इसी दरवाजे में रहते हो  $^{9}$ 

उसने कहा-हाँ।

बह आवमी बहुत हैरान हुआ कि क्या नसेहियों के साथ थोड़ी सी देर में मैं भी नहों में ही गया हूँ? फिर वस्कारिया और नीचे उतर आया । देखा कि तीसरा आदमी और भी थोड़ी बुरी हालत में है। मझक के निकारे पड़ा रास्ता कोज यहा है। लेकिन टीक वैसा हो। उसे दर भी लगा कि माय जाना चाहिए यह फंकट की बात मालूम पड़ती है। यह कब तक चलेगा? लेकिन आवामी बही गालूम पड़ती है, वर्ग कही हो। योड़ा परेखान हुआ। पूछा कि माई है। योड़ा परेखान हुआ। पूछा कि माई है।

उसने कहा---हाँ।

किस मजिल पर?

दूसरी मजिल पर। ऊपर जाना चाहते हो ?

उसने कहा---हाँ ।

उसने कहा बड़ी मुझीबत है; लेकिन चनो इसको और पहुँचा दें। ले आकर दरवाजे पर धक्का दिया, भागकर नीचे लाया कि चौचा न मिल जाये; लेकिन चौचा आदमी नीचे मौडूद या। उसमें हिलने-चलने की भी गति नहीं मी। लेकिन चैंसे ही वह पास लाया, उस लादमी ने चिल्लाया कि पुन्ने बचाली। यह आदमी मुझे भार डालेगा।

मैं तुक्ते मार डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तू है कौन ?

जसने कहा, तुम मुफे बार-बार ले जाकर दरवाजे से धक्का देकर नीचे पटक रहे हो। बस आदमी ने पूछा कि भन्ने बादमी तीन बार पटक चुका, तुमने कहा क्यों नहीं?

शायद अब की बार न पटकें यह सोचकर---नसरुद्दीन ने कहा।

असस में दूसरा पटकता है, तो हम हंसते हैं, लेकिन हम अपने को ही पटकते चले जाते हैं। जिस्ती भर एंसा जावता है। आजर में हुआ के मंद्र के अविरस्त हमारी कोई उपविश्व महो होती है। जावता है। बाज रह जाते हैं। पीड़ा हो पीड़ा रह जाती हैं। इतना हम जानते हैं कि अवमं है, जमंगल है। और कथमं से मतल्ज समक्ष जेना—इसरे में हुआ लोजने की आकाशाना। इस्क हैं, यहां जमगत है। जीर कोई लमाल नहीं। जब मी दुःल जापको मिले तो जाप जानना कि आपने दूसरे से कही सुल पाना चाहा। अपर मैं अपने तो जाप जानना कि आपने दूसरे से कही सुल पाना चाहा। अपर मैं अपने हो सुल पाना चाहा। अपर मैं अपने सार से उपने हो सुल पाना चाहा। अपर में अपने सार में स्वाचित्र के स्वाच से सार से पाना चाहा। अपने हम पूछते जायें तो के कहेंगे कि जिससे भी दुःल मिल सकता है, जानना कि चह और है। इसे काइटीरियन, इसे मापदंड समझ लेना कि जिससे भी दुःल मिल सकता है, जानना कि चह और है। इसे काइटीरियन, इसे मापदंड समझ लेना कि जिससे भी दुःल मिल सकता है। जानना कि वह सी है। इसे काइटीरियन, इसे मापदंड समझ लेना कि जिससे भी दुःल मिल सकता है। जानना कि वह सी हो। हो कही जानना कि मैं नहीं हूँ।

#### (९) अपने से जुड़ने का वह सुख-क्षण

मुख अपरिचित है, क्यों कि हमारा सारा परिचय 'पर' ते है, दूसरे से है।
पुत्त कि के करपना में ही एक अनुभव है। लेकिन दुःख, जो कि अनुभृत है,
उसे हम भूमाये जाते हैं और पुत्त जो कि करपना है उसके लिए हम दौते
के लोते हैं। महाबीर का यह सुन इस पूरी बता को बदल दोना पहता है
कि हम्मो भँगल मुक्तिहरू । धर्म मंगल है। आनन्द की लावा स्वभाव में है।
कभी अपर आपके ओवन में कोई किरए आनन्द की छोटी-मोटी उत्तरी होगी,
तो यह तभी उत्तरी है, जब आप अनजाने-जाते किसी भाति एक लाण को स्वयं
के संबद में पहुँ- जाते हैं। ठिकिन हम ऐसे खोता है कि वहीं भी हम दूसरे को
ही कारण समस्ते हैं। छामर के तट पर बेंठे हैं, सौक हो गयी, सूर्यास्त होता
है। उलले सूरव में, सामर की तहरा की आवाजों में एकात में अकेले तट पर
वैठे हैं। एक लाण को लगता है जीवे पुत्त की कोई हिस्सा कहीं उत्तरी। दो

भन होता है कि शायद इस सागर, इस हुबते सूरज में सुन्न है। कल फिर बाकर देवेंगे। फिर वह किरण उतनी नहीं नहीं उदरेगी। परसों फिर आकर देवेंगे। असर रोज आकर बज्ते रहें, तो सागर का घोरणुल सुनामी पढ़ना बन्द हो जायेगा। सूरज का हुबना दिखामी नहीं पढ़ेगा।

बह जो पहुंछे दिन अनुभव हमें आया या वह सागर और मूरज की वनह से नहीं था, वह तो केवल एक अजनवी दिवात में, आप पराये से ठीक से सम्बाधित नहीं हो सके और योडी देर को अपने ते अधिक हो ये इसीनिएपरिवर्तन कन्छा जनता है एक क्षण को। वर्षों कि परिवर्तन का, संकमण का, ट्रावियान का जो क्षण है उस क्षण में आप हमरों से सर्वासव होने के पहले और विछले से टूटने के पहले यीच में औड़ से अतराल में अपने से गुजरते हैं।

#### (१०) 'जस्ट ए चेंज'

एक मकान को बदल के दूबरे मकान यें जा रहे हैं। इस मकान को बदलवे और दूबरे मकान में ऐडजरूट होने के बीच एक शाण को ज्ययदिस्पत हो जायें जाएन यह मकान होगा और बीच में अल पर को उस मकान में एडेंच जायेंगे जो आप के भीतर है। जमफर को उस बीच जो बीची सी खुल की फ़लक मिलेगी आप को मेंगि है कि नये मकान में जाने से मिली है, या इस पहाइ पर आने के मिली है, इस एकान्स में जाने से मिली है, या इस पहाइ पर आने के मिली है, इस एकान्स में अने के मिली है, आप फ्रांति में हैं। जगर इस नाटक को देखों ने सिली है। आप फ्रांति में हैं। जगर इस नाटक को देखने से सिली है। आप फ्रांति में हैं। जगर इस नाटक को देखने से सिली है। अगर फ्रांति में हैं। जगर इस नाटक को देखने के सिली है। अगर कार्य कार्य कार्य होता कर हैं। के स्वाप के सिली हैं कार हम नाटक को देखने के सिली हो। कार कार्य मां कि सिली हो हो होते हैं। कर बहु नाटक परिचत हो चुका होगा, परसों कही नाटक एक्सी कर कर इसरी परनी के साथ जो सल्प पर को खुल दिखाओं पड़ रहा है, कह दिखें कर इसरी परनी के साथ जो सल्प पर को खुल दिखाओं पड़ रहा है, कह दिखें कर बरनाहट है। और स्वत्याहर भी सिले इसिलि हि दो चीचों से वीचे से सल भर है। अपर करनाह भी सिले इसिलि हि दो चीचों के बीच से सल भर है।

अनियामें है कि जब मैं एक से हुटूं और दूसरे जुडूँ तो हटने और जुड़ने के बीच में जो गैप है, जो अलगाल है, उसमें कहीं तो रहूँगा उसमें मैं अपने में रहूँगा। वहीं अपने में रहने का अल प्रतिकत्तित होगा और लगेगा कि दूसरे में मुख मिला। सभी बदलाहट अच्छी लगती है। वस वरलाहट यानी 'वेन्ज' को खुल है, वह अपने से क्षण पर को जमानक गुवर जाने का सुल है। इसिल्ट जायभी शहर असल भागता , है, तथाक का आसी शहर लाता है, यारत का आसी गुदेश जाता है और पूरोप का जायमा भारत जाता है। आरतीय को हैरानी होती है पविषमी को देवकर क्यापे बीच में, कि स्वर जाये हो खुल की तलाता में ? स्थर हम जैता मुख या रहे हैं हम हो जातते हैं। पविषमात्य को भारतीय को बही देवकर हैरानी होती है कि तुम गही आये हो खुल की तलाता में ? यहीं जो खुल मिल पहा है उसने हम कित तरह वने, हम हकती लेवडा में नमे हैं। पर दोनों को क्षण भर को खुल मिलता है। योजनिक कहते हैं नयों को भी बीज से व्यव-स्थित होने में थोड़ा असराल पड़ता है। एक रिद्धा है हमारे जीवता में।

#### (११) अस्तित्व की घडी उर्फ कॉजामेक क्लॉक

गाकतिन ने एक फिताब जिल्ती है 'दि कांबिषक क्लांक'। जिला है कि
सारा अस्तित्व एक पड़ी की तरह जलता है। अद्मुत किताब है, बैसानिक
लाधार पर। वह कहता है मनुष्य का व्यक्तित्व एक पड़ी की तरह जलता है। अद्मुत किताब है, बैसानिक
लाधार पर। वह कहता है मनुष्य का व्यक्तित्व एक पड़ी की तरह जलता है।
जल्दी कोई परिचलंन होता है तो पड़ी कममा जाती है। अगर आप पूरव से
परिचम की तरह मात्रा कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व की पूरी पड़ी गडबदा
जाती है, क्योंकि कब बदल्ला है। सुरज के उमने का समय बदल जाता है,
पूरव के दूबने का तमय बदल जाता है। वह इतने तेली से चदलता है कि
आपके छारीर को पता ही मही क्याना। दसलिए घीतर एक व्यक्ति स्थिति
ला देती हैं। क्यानो अनिवार्य कथेण कुछ देर को अपने घीतर से गुजरता
पड़ता है। उसका ही रिफलेक्सन, उसका ही प्रतिबिध्य आपको पुत्र साल्य
पड़ता है। उसका ही रिफलेक्सन, उसका ही प्रतिबिध्य आपको पुत्र साल्य
पड़ता है। अर वस प्रमार पुत्र को आपको सुत्र मानून पड़ता है तो जो
सरा अपने भीतर बीके कसते है, उन्हें ?

अगर महाबीर कहते हैं, वे मंगल की, परम मंगल की, बानन्द को उप-तब्ब हो जाते हैं, हो हम जाग तकते हैं, हम अनुवान कर सकते हैं। हमारा अनुष्व अगर प्रगाद होता चला बादे कि जिसे हमने जीवन समक्ष हैं वह दुल हैं, जिस बोल के पीछे हम बौद रहे हैं वह हमें डिफे नर्क में उतार जाती हैं, जगर हमें यह स्फट हो जाये तो हमें महाबीर की बाणी का बाबा हिस्सा हमारे अनुवद से स्पष्ट हो जायेगा। और स्मान रहे कोई भी सत्य आधा सत्य नहीं होता। सत्य तो पूरा ही सत्य होता है। अगर उसमें से आधा भी सत्य विसायी पड़ जाये, तो शेव आधा आज नहीं कल दिखायी पड़ जायेगा, और समक्त में जा जायेगा।

आपा स्त्य हमारे पास है कि 'दूबरा' ही दुःख है। कामना-वासना दुःख है, क्योंकि कामना और वासना सवा दूबर की तरफ दौडनेवाले जित का नाम-है। वासना का अर्थ है दूबरे की तरफ दौड़नी हुई वेतन धारा। वासना का अर्थ है अविष्य की और उन्मूख जीवन की नीका। अगर दूबरा दुःख है तो दूबरे की तरफ ले जानेवाला जो सेतु है, वह नर्क का सेतु है। उसको वासना कहते हैं महावीर। उसको बुद तृष्णा कहते हैं। उसे हुम कोई थी नाम दें। दूबरे को वाहने की जो हुमारे भीतर दौड़ है, हमारी कर्जा का वर्तन है दूबरे की तरफ. उसका नाम वासना है, बही दुःख है।

और जो मंगल है, आनन्द है, धर्म है, स्वाभाव है, निश्चित ही वह उस क्षण में मिलेगा, जब हमारी वासना कहीं भी न दौड रही होगी। वासना का न दौडना जात्मा का हो जाना है। वासना का दौडना जात्मा का स्रो जाना है। आत्मा उस शक्ति का नाम है, जो नहीं दौड रही है, अपने में खडी है। वासना उस आत्मा का नाम है. जो दौड रही है अपने से बाहर किसी और के लिए। इसलिए इसी सत्र के दसरे हिस्से में महाबीर कहते हैं-कीन सा धर्म ? अहिंसा, संयम और तप । यह अहिंसा, संयम और तप दौड़ती हुई ऊर्जा की ठहराने की विधियों के नाम हैं। यह जो बासना दौडती है दूसरे की तरफ. वह कैसे एक जाये ? न बोडे इसरे की तरफ ? एक जाये तो स्वयं में रमेगी. स्वयं में ठहरेगी. स्थिर होगी। जैसे कोई ज्योति हवा के कम्प में कपे नहीं, वैंसी। उसका उपाय महाबीर बहते है कि धर्म है। धर्म के दो रूप हैं। घर्म स्वभाव है और धर्म विधि है स्वभाव तक पहुँचने की । धर्म का आत्यन्तिक जो रूप है वह है स्वभाव, स्वधर्म। और क्योंकि हम स्वभाव से भटक गये हैं इस-लिए कहने की जरूरत पडती है। स्वस्य व्यक्ति तो नहीं पछता चिकित्सक से. कि मैं स्वस्थ हैं या नहीं। अगर स्वस्थ व्यक्ति भी प्रछता है कि मैं स्वस्थ है या नहीं, तो समक्त लो वह बीमार हो चका है।

#### (१२) छाआत्से ने कहा :

लाओरले के पास कम्प्यूलियस गया या और उसने कहा या घम को लाने का कोई उपाय करें। तो कन्ययुलियस से लाओरले ने कहा घम को लाने का ज्याय तभी करना होता है, जब अधमें आ चुका होता है। दुम क्या करके अधमें को ओहने का ज्याय करो, चयं जा जायेगा। दुम धर्म की लाने का ज्याय मत करो। इसिन्द्र स्वास्थ्य को लाने का कोई ज्याय नहीं किया आ महता, सिक्ते केवल बीभारियों को ओहने का ज्याय किया जा सकता है। जब बीमारियों क्षुट जाती हैं वो जो लेव रह जाता है, दि रिमेनिया, वह स्वास्थ्य !

तो धमें का जाबिरी सुन, परम सुन है स्वभाव । लेकिन वह स्वभाव तो चुक गया है। यह वो हमने वो विया है। वो हमारे निष्य धमें का दूवरा सम्में महाबीर कहते हैं वो प्रयोगात्मक है, प्रक्रिया का है, साधन का है। पहली परिसाषा साध्य के जन्त की। दूबरी परिसाषा साध्य की, 'सी-में की। तभी महाबीर कहते हैं—कीन सा वर्ष ? अहिंसा संज्ञमी तबो। इतना छोटा सूंज सायब हो जगत् से किसी और ने कहा हो, जितमें सारा धमें आ जाये—अहिंसा, स्वस्त, तथ। इस तीन की पहले हम स्वस्ता समफ लें, किर तीन के भीतर हमें प्रयोग करना परेशा।

महिला वर्म की जात्मा है, कहें केन्द्र है चर्म का, सेन्टर हैं। तप वर्म की परिधि से जोड़नेवाला बीच का परिधि है, सर्कमफरेन्स है जोर संवय केन्द्र को परिधि से जोड़नेवाला बीच का सेतु है। ऐसा समक कें कि महिला जात्मा है, तप वार्म है है। सराम प्राण है, वह तीनों को जोड़ता है, जवात है। वनांस हट जाये तो बरोर भी होगा, जात्मा भी होगी, लेकिन लाप न होगे। सयम हट जाये तो तप भी हो सकता है, जीहन बाग नहीं हो सकता। वह व्यमितरन विकार जावेगा। इसके पहले लावेगा। इसके पहले हम व्यवस्था को समझ में किर एक एक ने गहराई में उतरना आसान होगा।

है, तो गलती में हैं, तब बहुत लुद्ध बात कही जा रही है। महाशोर को मानने बाता खिंहता से जैसा मतलब समझता है, उससे ख्यादा बचकाना, चाइल्डिय, कोई बात मालूम नहीं हो सकती। उससे वह मतलब समझता है कि दूररे को दुःज्ञ मत दो। बहुतीर का यह अर्थ नहीं है। क्योंकि सर्थ की परिमाया में दू:ज्ञास आये, यह महाथीर बर्दास्त नहीं करेंगे। इसे थोड़ा समऊँ।

# (१३) क्या आप किसी को दुःख दे सकते हैं ?

मर्म की परिमाण स्वमाव है। यदि धर्म की परिमाण दूसरे से करती पढ़े कि हसरे को दुख मत दो, तो यह वर्म भी दूसरे पर ही निर्भर है और दूसरे पर हो किंदर हो पया है। फिर स्व कही रहा? महावोर यह भी नहीं कहें। कि हसरे को मुख देना हो वर्म है, वर्गों के फिर वह दूसरा जा लड़ा हुजा। महावोर कहते हैं घर्म तो वही है जहीं स्वता है ही नहीं। इसिप एस देते की व्यावधा से नहीं वनेगा। इसरे को दुख मत दो—यह महावीर की परिपाण इसिप भी नहीं हो सकती है, वर्गों के महावीर मानते ही महीं कि मी दूसरे को दुख से तकता हैं। महीं कि मी दूसरे को दुख दे सकता हैं। मौर पर पर को है कि मैं दूसरे के दुख पर वसता हैं। मैं दूसरे के ख़ब पर सकता हैं। मैं दूसरे के ख़ब पर सकता हैं। मैं दूसरे के ख़ब पर सकता हैं। महावीर पर वहीं है कि मैं दूसरे के दुख रा सकता हैं। में स्वार से ख़ब रा महावीर को दुख दे सकता हैं। अगर आप दूसरे को दुख दे सकते हैं तो क्या बाप सोचले हैं कि में दूसरे के दुख रा मतता हैं। में दूसरे के दुख रा महावीर को दुख दे सकते हैं तो क्या बाप सोचले हैं कि में दूसरे के दुख रा मतता हैं। साथ पर सोचले हैं कि में दूसरे के दुख रा मतता हैं। साथ पर सोचले हैं कि में दूसरे के दुख रा मतता हैं। साथ पर सोचले हैं कि में दूसरे के दूसरे के दूसरे के हैं तो क्या बाप सोचले हैं कि में तमार बाप महावीर को दुख से मतते हैं।

नहीं, आप महाबीर की दुख नहीं दे सकते। क्यों कि महाबीर दुख लेने को सैयार ही नहीं है। आप उसी की दुख दे सकते हैं जो दूख लेने की तैयार है। और आप हैरान होंने यह जानकर कि हम इनने उत्सुक हैं दुख लेने की तैयार है। और आप हैरान होंने यह जानकर कि हम इनने उत्सुक हैं दुख लेने की जिसका कोई हिसाद नहीं है, आपुर हैं, प्रापंता कर रहे हैं कि कोई दुख दे। अपर एक आदमी आपकी २४ बंटे प्रशंसा करे, तो आपकी खुख नहीं मिलेगा और एक गाली दे दे, तो जन्म भर के लिए दुख मिल आयेगा। एक आदमी आपकी वसों लेवा करे, आपको खुख नहीं मिलेगा और एक दिन आपके लिलाफ एक सन्द कोल दे, तो आपको इतना दुख मिल आयेगा कि वह सब मख अपसं हो गया। इसोर क्या दिवह होता हैं

#### (१४) दुःख लेने की यह भागावाँडी !

दसने यह कि ब होता है कि आप कुल लेने को इतने आपुर नहीं दिलाया पहते हैं जितना दुख लेने को आपुर दिलाओं पड़ते हैं। यानी आपकी उस्कुकता जितनी पुंच लेने में हैं, उतनी सुल लेने में नहीं है। अगर मुफ्के किसी ने 'ह बार नमस्कार किया और एक बार नमस्कार नहीं किया, तो रैंह बार नमस्कार से मैंने जितना गुल नहीं लिया है, एक बार नमस्कार न करने से उतना दुःस ले लंगा। आस्वयं है। असल में मुक्के कहना चाहिए वा कोई बार नहीं, दिसान अभी मो बहुत बड़ा है। कम से कम बीस बार नमस्कार नहीं करे, तब बराबर होगा दिसान। लेकिन नहीं करा सी बात दुःख दे जाती है।

हम इतने संसिटिब हैं दुःख के लिए, उसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हम दूसरे से जुल जाहते हैं। इतना ज्यादा कि वही जाह उससे हमें इक्त मिनने का बार कम जाती है और तक दूसरे से जुल जो मिनता नहीं (मिल नहीं कह सकते कि बहिंसा का वर्ष है दूसरे को दुःख न देना। दूसरे को कौन दुःख दे सकता है अगर दूसरा लेना न बाहे तो। और जो लेना जाहता है। वहाती कोई भी न देतो भी वह ले लेना—यह भी में आपसे कह देना जाहता है। बह आपके लिए क्का नहीं रहेगा कि आपने नहीं दिया, तब दुःख केंसे ले। कोग साससान से दुःख ले रहे हैं। जिन्हें दुःख लेना है से यह इनवेटर हैं। यह अंग के ते हैं, इतना सांद्रकार करते हैं कि जिसका हिश्य कर्त है। वे आपके उठने से दुःख ले लें, आपके बैठने से दुःख ले लेंगे, आपके कन्नो से दुःख ले लेंगे—किसी भी चीज से दुःख ले लेंगे। अगर आप बोलेगे ती दुःख ले लेंगे, अगर आप चुण बेठने तो दुःख ले लेंगे। किस पार चुर करों बैठे हैं। वे सारण करा स्वास चुण बेठने तो दुःख ले लेंगे। कार चार बोलेगे ती दुःख ले लेंगे, जगर आप चुण बेठने तो दुःख ले लेंगे। किस पार चुर करों बैठे हैं इसका क्या मतलब है ?

# (१४) बताइए, बोर्लू कि न बोर्लू

एक महिला मुक्तवे पूछती थी कि मैं बया करूँ जपने पति के लिए। अगर बोलती हूँ तो विवाद, उपद्रव सड़ा होता है। अगर नहीं बोलती हूं तो पूछता है बया बात है, जोर तब न बोलने से विवाद बड़ा होता है। अगर न बोलू तो से समक्रेत हैं कि नाराज है। अगर बोकू तो नाराजगी थोड़ी देर में जाने ही साठी है, हुए न हुए निकस ही आयेगा। तो मैं बया करूँ ? बोलूं कि न बोर्ज़ ? अब मैं उसको क्या क्लाह दूं ? जितने दुःज जापको मिल रहे हैं, उनमें से ९९ प्रतिवात आपके लामिक्कार हैं। ९९ प्रतिवात ! जरा बोर्जे किस-विकार द्वारा हों जो किस-विकार तरह आप जानिकार करते हैं उस का! कैन-कौन सी उरकीन प्राप्त किस उरह आप के जानिकार के लिए किस हैं। अतल में बिना दुःजी हुए जाप रह नहीं सकते। क्योंकि दो ही उपाय है—या तो आदमी सुजी हो तो रह करता है। युःज भी जीने के लिए काफी अरारा होनों न रह जाते वो जी नहीं सकता है। दुःज भी जीने के लिए काफी कहाना है। वुंज कोण देखते हैं कि आप कितने रस से जीते हैं रहता जरा देखता पढ़ेगा कि दुःजी सीम कितने रस से जीते हैं और जपने दुःज की कथा कितने रस से जीत हैं और जपने दुःज की कथा कितने रस से जीत हैं और जपने दुःज की कथा कितने सा से कैता है में की किस क्यों को की से की किस क्यों की की से की की से लिए काफी की क्या सुने, कैसा रस केता है और कथा की की सो मीनोफाई करता है! सुई लग जाये तो तलवार से कम नहीं ज्यानी जरें।

कभी आपने स्थान किया है कि आप किसी डाक्टर के पास जामें और वह आपसे कह दे कि नहीं, आप बिस्कुल बीमार नहीं हैं, तो कैसा दुख होता है? लगता है— यह डाक्टर ठीक नहीं मालूम पड़ता है, किसी और वहे एस्स-रहें को सोजना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। यह कैसा डाक्टर है! आप जैसे बड़े आपसी और आपको कोई बीमारी ही नहीं?

या कोई छोटी-मोटी बीमारी बता दे और कह दे—समंपानी पी लेना, ठीक हो जाबोगे; तो भी मन में तृष्ति नही विलती । इसलिए डाक्टरों बेचारों को अपनी दबाइयों के नाम लेटिन में रखने पडते हैं, चाहे उतका मतलब होता हो अजवाइन का स्त । लेकिन लैटिन में जब नाम होता है, तब मरीज अकड़ कर पर लौटता है, प्रेस्किच्यन लेकर। तो त्रियेगे कैसे अगर दुःख न हो ? या तो आनन्द हो तो जीने की बजह होती है। आनन्द न हो, तो दुःख तो है ही।

# (१६) बड़ी तीखी है तटस्थता की मार

मार्क ट्वेन लनुमबी लादमी या और मन के गहरे में उतरने की समता और दृष्टि थी उसमें 1 उसने कहा है कि तुल बाहे मेरी प्रशंसा करो या मेरा अपमान करो, लेकिन तटस्य मत रहो, उससे बहुत पीड़ा होती है। तुम बाहों तो गाली भी दे जाना, क्योंकि उससे भी तुल मुझे सानते हो कि मैं कुछ हैं; लेकिन तुस मुझे बिना देखे ही निकल जाजो, न मुझे बाजी दो, न मेरा सम्मान करो, तुम मुझे दिला देखे ही संधातक, कि तथ मैं उसका बदला लिखे बिना नहीं रह सकता। उपेक्षा का बदला लोग निवना केते हैं उतना हुआ का नहीं केते। आप भी अपने ऊपर ब्यास करने तो आपको पता चल जायेगा कि आपको सवसे ज्यादा पीड़ा वह आदमी पहुँचाता है, जो आपकी उजेका करता है, स्वित्य अपर महाबोर या जीसत जैंदे लोगों को हमने बहुत सतामा, तो उसका एक कारण उनका इंडिकरेंस पा। यह बहुत सहरा कारण मा। वे इंडिकरेंस ये। आपने उनको पत्थर भी मारे तो वे ऐसे खड़े रहे कि चनो कोई सात नहीं है। इससे बहुत सह होता है, इससे बहुत पहा होती है।

नीत्से ने कहा (और सनुष्य के इतिहास में बहुत थोड़े से लोग आदमी के सीतर नीत्से इतनी गहराई में उतरते हैं)। उसने कहा कि जीसस ! मैं मुमले कहता है कि अगर कोई लुमले सहता है कि अगर कोई लुमले सामने मत करना। उससे उसने बहुत बोट लेगी। जब कोई दूसरा आदमी पुन्हीर गाल पर एक चांटा मारे ली हता है कि नुम इसरा शास उसके सामने मत करना, नुम उसे एक करारा चांटा देना, जिससे उसके इजल सिले । जब तुम इसरा शास उसके सामने कर दोगे तो नह की इन्जाइ सिले । जब तुम इसरा गाल उसके सामने कर दोगे तो नह की इन्जाइ सिले हो हो नी सह सह से की हा हो सिला हो सामने मत करना। इसे हम न सह सकेंगे।

 कि मृत्यु जसम्भव है। मरता नहीं कुछ। तो महाचीर का यह मतरूव कभी नहीं ही सकता है कि मारता मतु मार सब कालना। क्योंकि महावीर तो सकी-भीति जानते हैं। और अगर इतना भी नहीं जानते तो महावीर के महावीर होने का अर्थ नहीं रह जाता।

# (१७) अहिंसा और चींटी

क्षेकिन महावीर के पीछे चलने वालों ने बहुत साधारशा-साधारशा परिभा-षाओं का ढेर इकटठा कर दिया है। क्या बहिंसा का अर्थ यही है कि मुँह में पट्टी बीच लेना ? अहिंसा का अर्थ यही है कि सँधलकर चलना कि कोई कीडा न सर जाये ? कि रात पानी मत पी लेना, कि कही कोई हिंसा न हो जाय ? यह सब ठीक है, मंह पर पड़ी बाँबना कोई हर्जा नहीं है, पानी खानकर पी लेना बहत अच्छा है, पैर सँभल कर रखना भी बहत अच्छा है; लेकिन इस स्त्रम में नहीं कि आप किसी को मार सकते हैं। मत देना किसी को दु.ख, बहत अच्छा है; लेकिन इस भ्रम में नहीं कि आप किसी को द:ख दे सकते हैं। मेरे फर्क को आप समझ लेना। मैं यह नहीं कह रहा है कि आप जाना और मारना और काटना (क्योंकि मार तो कोई सकते नहीं) यह मैं नहीं कह रहा हैं आप से । महावीर की अहिंसा का अर्थ ऐसा नहीं है । महाबीर की अहिंसा का अर्थ ठीक ऐसा है जैसे बद्ध के तथाता का। तथाता का अर्थ है टोटल एक्सेप्टिबिलिटी--जो जैसा है, वैसा ही हमें स्वीकार है। हम कुछ हेर-फेर नही करेंगे। मान लो एक बीटी चल रही है रास्ते पर। हम कौन हैं जो उसके रास्ते में किसी तरह का हेर-फेर करने जायें ? वह चींटी अभी जाती थी. अपने बच्चों के लिए शायद भोजन बटाने जा रही हो। पता नही उसकी अपनी योजनाओं का जगत है। महावीर कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से बीच में न बाऊँ। जरूरी नहीं है कि मैं ही चींटी पर पैर रखंतब वह मरे। चीटी खुद मेरे पैर के नीचे आकर मर सकती है। वह चीटी जाने और उसकी योजना बाने। महाबीर मानते हैं कि जीवन के पथ पर प्रत्येक अपनी योजना में संलग्न है। योजना छोटी नहीं है, वह योजना बहत बढ़ी है, जन्मों जन्मों की है। वह कर्मों का बड़ा विस्तार है। उसके अपने कर्मों की, फलों की लम्बी यात्रा है। मैं किसी की यात्रा में किसी भी कारण से बाबा न बनें। मैं चपचाप अपनी पग-शंडी पर चलता रहें। मेरे कारण निमित्त के लिए भी किसी के मार्ग पर कोई भ्यवधान खडा न हो। मैं ऐसा हो जाऊँ. जैसे हैं ही नहीं।

# (१८) उपस्थिति बताने की गहन चेष्टाएँ

अहिता का महाबीर का जयं है कि मैं ऐसा हो जाऊं, जैसे मैं हूँ ही नहीं।
यह चींटी यहाँ से ऐसे ही गुजर जाती है जैसे कि मैं इस रात्ते पर चला है
नहीं था। और यह पत्नी इन वृक्षों पर ऐसे ही बैठे रहता है जीते कि मैं इस वृक्षों के नीचे बैठा ही नहीं था। ये लोग इस गाँच के ऐसे ही जीते रहते हैं,
जैसे मैं इस गाँव से गुजरा हो नहीं था, जैसे मैं हूँ हो नहीं। महाबीर अहिंदा का जो गहनतम अयं है वह है ऐसेस, जैसे मैं नहीं हूँ, मेरी प्रजेत को कहीं अनुभव ही न हो, मेरी उपस्थित कहीं अगाढ़ न हो जाये, नेरा होना कहीं कित्री के होने में जरा सा भी अडबन, स्वक्षान न बने। मैं ऐसे हो जाऊँ जैसे कि मैं नहीं हूँ। मैं जीते जी मर जाऊँ।

लेकिन इसके लिए हमारी सबकी चेट्टा कम है। अब इसे चोड़ा और समर्क्ष, वो ब्यान में आसानी से बा जायेगा। इस सबकी चेट्टा क्या है कि हमारी उपस्थित अनुभव हो। दूसरा जाने कि कैं है, मौदूद हूँ। हमारे सारे उपाय प्रतित्त हो। राजनीतिक दा से आपको उपस्थित जितनी प्रतीत हो। राजनीतिक दा से आपको उपस्थित जितनी प्रतीत हो सकती है, इसिंगए राजनीति हो अपन्य हो, मैं कुछ हूँ—मा कुछ नहीं है इसे लोग जानें, मैं चुंद गैर के हिट जाह-जाह अपने हो, मैं कुछ हूँ—मा कुछ नहीं है इसे लोग जानें, मैं चुंद गैर के हिट जाह-जाह जन्मव हो, लोग ऐसे त गुजर जायें कि जैसे नहीं या। और सहादीर कहते हैं कि मैं ऐसे गुजर जाऊ कि स्ता चले कि मैं नहीं या। और सहादीर कहते हैं कि मैं ऐसे गुजर जाऊ कि स्ता चले कि मैं नहीं या। और सहादीर कहते

 उपस्थिति दूसरे को अनुभव हो और दूसरे की उपस्थिति मुक्ते अनुभव न हो। यही हिंसा है, और यह एक ही सिक्के के दो वहलू हैं।

जब में चाहुंगा कि मेरी उपस्थिति आपको पता चले, तो मैं यह भी चाहुंगा कि आपकी उपस्थिति मुखेपता न चले, बर्गोकि दोनों एक साथ नहीं ही सकता। मेरी उपस्थिति आपको पता चले, बहु तभी हो सकता है जब आपको उपस्थिति को मैं ऐसे मिटा दूँ जैसे आप हैं हो नहीं। हम सब की कोशिया यह है कि दूसरे की उपस्थिति मिट आये और हमारी उपस्थिति करें स्टेंड हो जाये। यही हिंसा हैं।

व्यक्ति इससे विपरीत है। इसरा उपस्थित हो और इतनी अच्छी तरह उप-स्थित हो कि मेरी उपस्थिति से उसकी उपस्थिति में कोई बाधा न पडे। मैं ऐसे गुजर जाऊँ भीड़ से कि किसी को भी पता न चले कि मैं था। अहिंसा का गहन अर्थ यही है-अनपस्थित व्यक्तित्व । इसे हम ऐसा कह सकते हैं और महावीर ने ऐसा कहा है-अहंकार हिसा है, निरहंकारिता अहिंसा है। मतलब वही है। इसरे को अपनी उपस्थिति प्रतीत करवाने की जो चेष्टा हैं, उसी कोशिश में हम लगे हैं। शायद सारी कोशिश यही है, ढेंग कोई भी हो। चाहे हम हीरे का हार पहन कर खड़े हो गये हों और चाहे हमने लाखों के बख डाल रखे हों और चाहेहम नग्न खड़ेहो गये हों। कोशिश यही है कि दूसरा अनुभव करे कि मैं हूँ। मैं चैन से बैठने नहीं दुंगा। तुन्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं हूँ। छोटे-छोटे बच्चे इस दिसा में निष्णात होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने ख्याल किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर में मेहमान हों तो ज्यादा गड़बड़ शुरू कर देते हैं। घर में कोई न हो तो अपने बैठे रहेंगे। क्यों ? आपको हैरानी होगी कि यह बच्चा वैसे तो शान्त बैठा था, लेकिन घर में कोई का गया तो वह २५ सवाल उठाता है, बार-बार लौट कर जाता है, कोई चीज गिराता है। वह कर क्या रहा है ? वह सिर्फ अटेंशन के लिए प्रयोग कर रहा है। वह कह कह रहा है कि हम भी यहां हैं। मैं भी हैं। और आप उससे कह रहे हैं कि शान्त बैठो। आप यह कोशिक्ष कर रहे हैं कि तुम नहीं हो। यानी वह बुढ़ा भी वही कर रहा है, और बच्चा भी वही कर रहा है। जब बच्चे से कहा जाता है-शान्त बैठो, वह बच्चा भी हैरान होता है कि जब घर में कोई नहीं होता है तो एक बार नहीं कहता है कि शान्त बैठी। कितना ही जिल्लाओ, भूमो, फिरो, यह आदमी चुप बैठा रहता है। लेकिन घर में कोई मेहमान आते हैं तभी यह

कहता है कि शान्त बैठो । आ खिर बात नया है ? घर में जब मेहमान आ ते हैं तथी तो बस्त है न शान्त बैठने का ।

## (१६) महावीर घर से जाने लगे

महावीर घर छोड़कर जाना चाहते ये तो मौने कहा मत जाजो । मुझे हु ल होगा । महावीर नहीं गये, क्योंक इतनी भी जाने की जिद से होने का पता चलता है। आग्रह पार्क नहीं, जाऊँमा । बगर महावीर की जगह कोई भी होता, तो उसका त्याग और जोश मारता । उसका जोश और बहता । बह कहता कीन ? कौन माँ, कौन पिता ? सब सम्बन्ध बेकार हैं। यह अजब सत्तार है। यांगी अिवन सम्माते, उतना वह सिखर पर चढ़ते । अधिक संसार है। यांगी अपके सम्माते ने जी वबह से ही गये । भूल के भी मत सम्माता । जह कह —आवा हैं तो कहना नमकार । तो बह सादमी जाने के पी मत सम्माता । जह कह —आवा हैं तो कहना नमकार । तो बह सादमी जाने के २५ दका सोचेगा कि जाना कि नहीं जाना । आय पह अधिक स्वाह हो गये। अहा है तो भी । सात्व की साह शुक्त हो गये। सहत्वपूर्ण हो गया, कररी हो गया। अब यह अधिकत्व की साह शुक्त हो गया। इतने स्थानी न हो इतिया से अपने इतना का प्रह न हो न हो ।

और तब दुनियाका बहुत हित हो। क्यों ? इसीलिए कि जो दस प्रतियत वर्षे, जनके त्यागकी एक गरिमाहो। जनका एक वर्षहो। लेकिन आप रोक्ते हैं, वही कारण बन जाता है।

महाबीर रुक गये। भी भी बोही चिक्त हुई होंगी। फिर महाबीर ते रोबारा नहीं बहा कि एक रक्ता और निवंदन करता है कि जाने दो। बात ही छोड़ दो। मा के मरने तक फिर बोले ही नहीं। बहा हो नहीं कुछ। मों ने सीचा होगा, जरूर सोचा होगा कि यह कैसा त्यान है! हमीकि त्यागी तो एकटम बाधकर खड़ा हो जाता है। मां मर गयी। पर छोटते बस्त अपने बड़े माई से महाबीर ने कहा मरघट से छोटते बस्त, कि अब मैं जा सकता हैं। क्योंकि मां कहती थी मुझे दुख होगा। अब तो बात समाप्त हो पायी। अब वह हैं ही नहीं।

भाई ने कहा, तू आदमी कैसा है। इघर इतने बड़े दुःख का पहाड हूट पड़ा हमारे ऊपर कि भाँ मर गयो और तू अभी छोड़कर जाने की बात करता है। मलकर ऐसीबात मत करना।

सहाबीर चुप हो गये। फिर दो वर्षतक आई भी हैरान हुआ कि यह स्थाग कैसा। क्योंकि वे तो अब चुप हो ही गये। उन्होंने फिर दोवारा बात न इस्ही। उपस्थिति को इतना हुटालेने का नाम बहिसा है।

दो वर्ष में घर के लोगों को छुद चिनता होने सभी कि कहीं ज्यादती तो नहीं करते हैं। माई को पोड़ा होने लगी, बर्बोफि देसा कि महाबीर पर मंग हैं तो, लेकिन करीब करों बे ते न हों— एक घोस्ट एकिनस्टिंग हम पर मंग हैं तो, लेकिन करीब करते हो ते ते तुन्दे हैं कि पैर की आवाज न हो। पर में किसी को छुत्व कहते नहीं हैं, सिंधी को कोई तलाह नहीं देते, कोई उपदेश नहीं देते, बेंटे देसते रहते हैं । जो हो रहा है यह हो रहा है। उसमें वे किस तासी हो गये हैं। कर्स-क्षेत्र हो हो जाता कि महाबीर करते हैं । व क्ष्त्र मां करते हैं हैं व वहा महत्व सा । किर क्षोजबीन करते कि महाबीर कहीं हैं तो पलता।

तो माई ने उस समय बैटकर सोवा कि हुम कही ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, वहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम रोकते हैं, इसलिए इक बाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह इसलिए इक बाता है कि नाहक इतनी भी उपस्थिति हमें क्यों अनुभव हो, इमें दतनी पीड़ा भी क्यों हो कि हुमारी बात तोड़कर गया है। लेकिन लगता हमें ऐखा है कि यह वा चुका है। अब यह घर मे है नहीं।

सब ने मिलकर कहा (और यह पथ्वी पर घटी हुई अकेली घटना है) चन सबते, घर के लोगों ने मिलकर कहा कि आप तो जा ही चके हैं एक अर्थ में। अब ऐसा लगता है कि पार्थिय देह पढ़ी रहगती है, आप इस घर में नहीं हैं तो हम आपके मार्ग से हट जाते हैं। क्योंकि इस अकारण आपको रोकने का कारण न वने।

महावीर उठे और चल पडे।

#### (२०) तथाता बनाम महावीर की अहिंसा

यह बहिंसा है। आईसा का अर्थ है गह्नतम अनुपस्थित । इसलिए मैंने कहा कि बुढ का जो उपायता का आज है, वही महाबीर की अहिंसा का भाव है। उपायता का अर्थ है, जैसा है र नेकार है। बहिंसा का भी यही अर्थ है कि इस परिवर्तन के लिए जरा भी खेटा न करेंगे। जो हो रहा है ठीक है। जो हो जाये, ठीक है। जोवन रहे तो ठीक, मृत्यु आ जाये तो ठीक। इसारी ढिंसा किस हो तो ही है। इससे कि जो हो रहा है वह नहीं, जो हम बाहते हैं यह हो तो हिंसा पैदा होती है। हिंसा है क्या ? इसकिए पुग में जितनी क्यारा परिवर्तन की आकांक्षा भरती है, गुग उतने हिंसक होते चेक जाते हैं। बारा पीता होती है। हा प्राप्त है कर का लोकी है। बारा भरती है, गुग उतने हिंसक होते चेक जाते हैं। बारा भरती है जाता चाहता है कि होता हो, उतनी हिंसा कह लोकी।

## (२१) दूसरा गाल सामने करना भी उत्तर है

महावीर की अहिंसा का अर्थ—अगर हम गहरे में कोलें, गहरे में उचाईं, उसकी देख में जायं—तो उसका अर्थ यह है कि जो है उसके किए हम राजी है। हिता का कोई सवाल नहीं है, कोई बदकाइट गही करती है। आपने चौटा मार दिया, ठीक है, हम राजी हैं। हमें अब और कुछ भी नहीं करता है। बात समारा हो गयी। हमारा कोई प्रखुत्तर नहीं है। इतना भी नहीं, जितना जीतस का है। जीतस कहते हैं, हमरा गाल सामने कर दो। महाबीर इतना भी नहीं कहते कि जो चौटा गारे तुम इसरा गाल उसके सामने करता। स्वीकि यह भी एक उत्तर है, ए साटे आफ आनसर। चौटा मारना भी एक उत्तर है। बात जितनी थी उतने से तुमने कुछ न कुछ किया। महाबीर कहते हैं करना ही हिंसा है, कर्म ही हिंसा है, बकर्म बहिसा है। चौटा मार दियाठीक। जैसे एक वृक्ष से सूखा पत्ता गिर गया है, ठीक है, आप अपनी राह चले गये। एक आदमी ने चौटा मार दिया, आप अपनी राह चले गये। एक आदमी ने गाली दी और आपने सुनी और आगे बढ गये। क्षमा करने का सवाल नहीं है, क्योंकि वह भी कृत्य है। कुछ करने का सवाल नहीं। पानी में उठी लहर अपने आप विकर जाती है। ऐसे ही चारों तरफ लहरें उठती रहेंगी कमें की, बिखरती रहेंगी, तुम कुछ मत करना। तुम चुपचाप गुजरते जाना । पानी में लहर उठती है, मिटानी तो नहीं पड़ती है, अपने आप मिट जाती है। इस जगत् में जो तुम्हारे चारो तरफ हो रहा है उसे होते रहने देना, वह अपने से उठेगा और गिर जायेगा। उसके उठने के नियम हैं। उसके गिरने के नियम हैं। तुम व्यथं बीच मे मत जाना। तुम चुपचाप दूर ही रह जाना, तुम तटस्य ही रह जाना, तुम ऐसा ही जानना कि तुम नहीं थे। जब कोई चाटा मारे तो तुम ऐसा ही जानना कि तुम नहीं हो, तो उत्तर कौन देगा, गाल भी कौन करेगा, गाली कौन देगा? क्षमा कौन करेगा? तुम ऐसा जानना कि तुम नहीं हो। तुम्हारे ऐबसेंस में, तुम्हारी अनुपस्यिति में जो भी कर्म की धारा उठेगी, वह अपने से पानी में उठी लहर की तरह खो जायेगी। तुम उसे छ्ने भी मत जाना। हिसा का अर्थ है कि मैं चाहता है कि ऐसा हो।

## (२२) मेरा वश चले तो.....

जमर खय्याम ने कहा है, मेरा वश चले और प्रमृत् मुफे शक्ति दे तो तेरी सारी दुनिया को तोड़कर में दूसरी बना दूं। अगर आपका भी वश चले तो दुनिया को आप ऐसी ही रहने देंगे, अंते है ? बरे, दुनिया तो बहुत वड़ी चीज है। छोटा मोटा भी जैसा हो बेसा न रहने देंगे। जमर खय्याम के दस कराय से सारे मनुष्यों की कामना तो प्रगट हुई ही है, और हिंसा भी। अगर महाबीर से कहा जाये कि अगर आपको पूरी शक्ति दे दी जाये तो दुनिया कैसी हो, तो महाबीर कहेंगे जेंसी है वैसी हो। ऐक इट इक्क। मैं कुछ भी नहीं ककेंगा।

कानोसि में कहा है:—व्येष्ठतम सभार वह है जिवका प्रचा को पता हो नहीं चलता कि वह है भी या नहीं। महाबार की महिला का कर्य है कि ऐसे हो बाजों कि सुन्हारा पता ही नहीं कर जोर हमारी तारी चेप्टा ऐसी है कि हम इस मीति कैसे हो जानें कि कोई न बचे, जिसे हमारा पता न हो। कोई न

क्षे जिससे हमारा पता न चले। सारी अटेंशन हम पर फोक्स हो जाये। सारी दूनिया हमें देखे, हम हों उन असों के बीच में, सब असी हम पर मड जायें, यही हिंसा है। और यही हिंसा है कि हम परे बक्त चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और ऐसा न हो। हम परे बक्त चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं ? बाहने का कारण है। कारण वहीं है जो धर्म की व्याख्या में मैंने आप से कहा है। दौड़ रहे हैं वह मकान मिले, वह घन मिले, वह पद मिले तो हिंसा से गजरना पडेंसा । बासना हिसा के बिना नहीं ही सकती । किसी भी वासना की दौड हिंसा के बिना नहीं हो सकती है और हम ऐसा समऋ सकते हैं कि वासना के सिए जिस कर्जा की जरूरत पडती है, वह हिंसा का रूप लेती है। इसलिए समिभिये कि जितना वासनाग्रस्त बादमी, उतना वायलेट, उतना ही हिंसक । जितना वासनामक्त आदमी उतना ही अहिंसक । इसलिए जो लोग समऋते हैं कि महाबीर कहते है कि अहिंसा इसलिए है कि तुम मोक्ष पा लोगे, वे गलत समभते हैं। क्योंकि अगर मोक्ष पाने की वासना है तो आपको अहिंसा भी हिसक हो जायेगी। और बहत से लोगों की अहिसाहिसक है। अहिसा भी हिसक हो सकती है। आप इसने जोर से अद्विसा के पीछे पड सकते हैं कि आपका पडना बिल्कल हिसक हो जायेगा । जो भोक्ष की बासना से अहिसा के पीछे जायेगा. उसकी अहिंसा हिसक हो जायेगी। इसलिए तथाकथित अहिंसक साधकों की बहिसक नहीं कहा जा सकता। वे इतने जोर से लगे हैं उसके पीछे कि पाके ही रहेगे। सब धाँव पर लगा देंगे, लेकिन पाकर ही रहेंगे। वह जो पाकर रहने का भाव है. उसमें बहत गहरी हिंसा है। महाबीर कहते हैं पाने को कछ भी नहीं है। जो पाने योग्य है, वह पाया ही हुआ है। बदलने को कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि यह जगत अपने ही नियम से बदलता रहता है। क्रांति करने का कोई कारण नहीं है। काति होती ही रहती है। कोई क्रांति-वान्ति करता नहीं. कान्ति होती रहती है। लेकिन कान्तिकारी को ऐसा लगता है कि वह कान्ति कर रहा है। उसका लगना वैसा ही है जैसे सागर में एक बड़ी लहर उठे और एक बहुता हुआ तिनका लहर के मीके पड जाये और ऊपर चढ जाये और कपर चढ़कर कहे कि छहर मैंने ही उठायी है।

# (२३) रथ के आगे चलता हुआ कुत्ता

सुनाहै मैंने कि जगन्नाय का रय निकलता था, तो एक बार एक कुत्ता रय के बागे हो लिया। बड़े फूळ बरसते ये, बड़ी नमस्कार होती थी। लीग खोड-सोट कर जमीन पर प्रचाम करते थे। कुले की जक्त बढ़ती गयी। उसने कहा बाश्यायें हैं, न केवल लोग शमस्कार कर रहे हैं, विस्क मेरे पीछे स्वर्ण रथ भी चलाया जा रहा है। हम सबका चित्त भी ऐसा ही है।

कस में बीजेबल्की को स्टालिन ने कारागृह में डलवा दिया और मरवा दाला. क्योंकि उसने यह कहा कि कांतियाँ बादिमयों के किये नहीं होती, सरज के प्रधाव से होती हैं। और उसके कहने का कारण ज्योतिष का वैज्ञानिक अध्ययन था। उसने हुगारों साल की कान्तियों के सारे ब्यौरों की जाँच पहताल की और सरज के ऊपर होनेवाले परिवर्तनों की जांच पडताल की। फिर उसने कहा हर साढे ११ वर्ष में सरज पर इतना बडा परिवर्तन होता है कि उसके परिणाम से पड़वी पर रूपान्तरण होते हैं और हर ६० वर्ष में फिर उस पर इतने बडे परिवर्तन होते हैं कि उसके परिणाम पर पटनी पर कार्तियाँ घटित हो जाती हैं। उसने सारी कांतियाँ, सारे उपद्रव, सारे यद सरज पर होनेवाले कॉअनिक परिणामों से सिद्ध किये हैं। और सारी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं कि चीजेवस्की ठीक कह रहा था। लेकिन स्टालिन कैसे माने। अगर चीजेवस्की ठीक कह रहा है तो १९१७ की कांति मरज पर हुई किरलों के फर्क से हुई। फिर लेनिन और स्टालिन और टाटस्की का क्या होगा। चीजेवस्की को मरवा शलने जैसी बात थी। लेकिन स्टालिन के मरने के बाद चीजेवस्की का फिर रूस में काम शुरू हो गया। और रूस के ज्योतिष-विज्ञानी कह रहे हैं कि वह टीक कहता है। पृथ्वी पर जो भी रूपान्तरण होते हैं, उनके कारण काँजिमक हैं. उनके कारण में जागतिक हैं। सारे जगत में जो रूपान्तरण होते हैं, उनके कारण जागतिक है।

# (२४) ज्योतिष से वर्ध कंद्रोल

भाग जानकर हैरान होंगे कि एक बहुत बड़ा प्रयोगवाला प्राम में थेक गवनीमंद ने बनाया है। जो एस्ट्रोनािमकल बर्च कंट्रोन का काम कर रही है। बोर उनके परिणाम ६- प्रतिश्वत सही आये। जोर जो आदभी मेहनत कर रहा है वहाँ एक पर, उस आदभी का बाता है कि आनेवाले १५ वर्गों में किसी गरह की गोली, किसी तरह के और क्रियम सायत की, वर्ष कट्टोल के लिए बक्टरत नहीं रहेगी। वह की जिस दिया हुई है, जिस दिन उसका स्वयं का वमीपाण हुआ था, इसकी तारीबें और सुर्यं पर और चौर वोद तारों पर होनेवाले परिवर्तमों के हिसाब से यह तय कर देता है कि यह की किन-किंक दिता में गर्माधारण कर ककती है। वह दिन छोड़ दिया आये सम्मीग के किए, तो पूरे जीवन में कभी गर्माधारण नहीं होगा। दस हवार कियों पर किये गर्मे प्रयोग में ६० प्रतिशत कफल हुआ है। वह यह भी कहता है कि की अगर पाहे कि वच्चा कहता देदा हो या जड़की तो उसकी भी तारीकों तम की खा सकती है, व्यामित वह भी कांजीनक प्रमानों से होता है, वह जी आप से नहीं हो रहा है। ज्योतिय के बड़े जोर से वापस लौट जाने की सम्मावना है। महाबोर कहते हैं कि पटनाएँ यट रही हैं, तुन नाहक उनकी चटानेवाले नत बनी। तुन यह मत दोचों कि मैं यह कर के रहेंगा। तुम इतना ही करोदो तो काफी है कि तुन ना करनेवाले हो जाजो। जहिंसा का अयं है अवन में। ब्रीहर का वर्ष होता है का व्याम स्वार्ण होता।

पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २२ अगस्त, १९७१ में का अकेलापन और महावीर की अहिंसा

पाचवौ प्रवचन

अर्थे :---

देवता भी नमस्कार करते हैं।

धस्मो संगक्षमुक्किटठम , अहिंसा संजमो तवो । देवो वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे स्या मणो ॥

घर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कीन-सा घर्म है) अहिसा, संयम और तप-रूप घर्म। जिस मनुष्य का मन उक्त घर्म में सदा संख्यन रहता है, उसे धर्म संयक्ष है। कीन साधर्म ? बहिसा, खंगम कीर तप। बहिसा बर्म की बात्मा है। कल बहिसा पर बोड़ी बातें मैंने आप से कहीं, बोड़े बीड बायामों से बहिसा को समफ्र लेना जरूरी है।

हिंसा पैदा ही क्यों होती है ? हिंसा अन्म के साथ ही क्यों जड़ी है ?

हिंसा जीवन की पर्त-पर्त पर क्यों फंती है ? जिसे इस जीवन कहते हैं, बहु हिंसा का ही तो विस्तार है। ऐसा क्यों है ? पहली बात, और अप्योक्षक लाघरपुत वात—वह है जीवेचणा। जीने की जी कालांका है, वर्च के ही हिंसा जन्मती है। जीर जीने को हम सब बातुर हैं। जकारण मी जीने को बातुष हैं। जीवन से कुछ कतित भी न होता हो, तो भी जीना पाहते हैं। जीवन से कुछ न भी मिनता हो, तो भी जीवन को लीवना चाहते हैं। सिर्फ राक ही हाय कमें जीवन में, तो भी हम जीवन को दोहराना चाहते हैं।

(१) जीवेषणा बनाम जीने का पागळपन

विन्तेंट वानगाम के शोबन पर एक बहुत अस्मृत् किताब किसी गयी है। किताब का नाम हैं 'ताट कार साहक'— जी बेचता। समर महासीर के भीवन पर को हैं किताब किसनी हो तो किसना पढ़ेगा, 'तो सरफ फार लाइक'— जी वेच पा नहीं। सीने का एक अल्यन्त पामल, विकिन्त जाब है हमारे मन में। समरे के आसित है क्यारे मन में। समरे के आसित है क्यारे मन में। समरे के आसित है क्यारे मां के सीन के की सिक्त करते होती है, जिनमा है हम हमरे के जीवन के सीन के सुल्य पर भी बीना महिते हैं। बाप ऐसा विकास का साथे कि छारे कहते की सुल्य पर भी बीना महिते हैं। बापर ऐसा विकास का साथे कि छारे कहते को सिक्त कर मुक्ते कचने की सुल्य पर भी बीना महिते हैं। बापर ऐसा विकास का साथे कि छारे कहते की सी

बार्ज्या। सबको विनास कर दूं फिर भी मैं वन सकता हूँ दो मैं सबके विनास के लिए तैयार हो बार्ज्या। बोवेवणा को इस विजिन्दता से ही हिसा के सब कप जनसरे हैं। प्रत्ये की आखिटी पड़ो तक भी आपमी जीवन को जोर के पणक लेना चाहता है। विना सह पुछे हुए कि किस लिए? बीकर भी क्या हिमा?

मुल्ला नसन्दान को फाँसी की सजा हो गयी थी। जब उसे फाँसी के तक्ते के पास के जावा गया तो उसने तक्ते पर चढ़ने से इन्कार कर दिया। सिपादी बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा कि क्या बात है?

उसने कहा कि सोड़ियाँ बहुत कमओर मालूम पड़ती है। अगर गिर आर्डे सो तुन्हारे हाथ पैर ट्रटेंगे कि मेरे? फींधी के तक्ते पर चढ़ना है। सीड़ियाँ कमओर है। इन सीड़ियों पर मैं नहीं चढ़ सकता। नयी सीडियों साओ।

उन सिपाहियों ने कहा, पागल हो गये हो । सरने वाले आदमी को इसके क्या प्रयोजन है ?

नत्तक्षांत ने कहा, अपले जगका क्या गरीला! शायद वच आऊँ, घो कंपका होकर नहीं जबता चाहता। और एक बात पक्की है कि जब तक मैं बयर ही नहीं गया हूँ, तब तक मैं जीने की कीशिय कर्षेता। सीढ़ियाँ कथी चाहिए।

नयी सीड़ियों लगायी गयीं, तब वह चढ़ा। तिस पर भी बहुत सैंमस कर चढ़ा। यब उसके गले में फन्दा ही लगा दिया गया, और मिबस्ट्रेट ने कहा, नसददीन तुसे कोई आखिरी बात तो नहीं कहनी है?

नसरुद्दीन ने कहा, 'यस, आर्झ हैव टुसे सर्मोदन । दिस इब गोइंग टु बीए जैसन टुमी।' यह जो फौडी लगायी जा रही है, यह मेरे लिए एक चिका विद्ध होगी।

मजिस्ट्रेट समका नहीं, उसने कहा कि अब शिक्षा से भी क्या फायदा होगा ।

नसक्दीन ने कहा कि अगर योबारा ओवन मिला, तो जिल वजह से फीकी सम रही है, वह काम जता में सेंग्रल कर कहेंगा। दिस इन योइंग टूबी ए बेंगत टूमी। गले में संदा लगा हो, तो भी जादभी दूसरे जीवन की बात सोचला है। हुसरा जीवन निले, तो इस बार जिस भूत-पूक से पकड़े मंगे हैं और फीकी सम रही है, वह मूल यूक नहीं करनी है, ऐसा नहीं; संभन्न कर करनी है।

# (२) अहिंसक बनना है तो जीवेपणा त्यागी

्षेता ही हमारा धन है। फिती की कीमत पर बीना है। महाबीर मही
पूछते हैं कि बीना क्यों है? बड़ा गहन धवाल उठाते हैं। शायब जगद क्यों
है, हमिट किसने रपी, मोज कहाँ है, ये धवाल दतने गहरे नहीं हैं। ये धवाल
वी बहुत क्योरी हैं। लेकिन महाबीर पूछते हैं—जीना ही क्यों है? ह्याई दिख
बस्ट फार काइक ? और दती प्रदन से महाबीर का खारा चितन और छारी
वाबना निकबती है।

महाबीर कहते हैं कि यह जीने की बात ही पागलपन है। जीने की आकांक्षा ही पागलपन है। और इस जीने की आकांक्षा से जीवन बचता हो, ऐसा नहीं है, केवल दूसरों के जीवन को नब्ट करने की दौड़ पैदा होती है। भीवन बच जाता तो भी ठीक या । बचता भी नहीं है । कितना भी चाही बचना, भीत खड़ी है और आ जाती है। कितने लोग इस जमीन पर हमसे वहले जीने की कोशिश कर चूके हैं! वाखिर अन्ततः मीत ही हाय कगती है। इसीलिए महाबीर कहते हैं, जीवन का पागलपन इतना है कि इस दूसरे को विनष्ट करने को तैयार हैं और अन्त में भीत ही हाथ लगती है। महाबीर कहते हैं, ऐसे जीवन के पागलपन को मैं छोड़ता हैं, जिसके लिए दूसरों के जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार होता है और अपना बचा भी नहीं बाता । जो व्यक्ति जीवेषस्ता छोड़ देता है, बड़ी बहिसक हो सकता है । क्योंकि जब उसे कोई आग्रह ही नहीं है कि जीऊँ ही, तब वह किसी का विनाश करने के लिए तैयार नहीं हो सकता । इसलिए महाबीर की बहिसा के प्राण में प्रवेश करना हो, तो वह प्राण है जीवेषणा का त्याग । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि महावीर मरने की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ यह आँति हो सकती है।

फायड ने इस सदी में मनुष्य के भीतर दो आकांकाओं को पकड़ा है।
एक तो जीवेषणा और एक मृत्यूप्यणा। एक को वह कहता है इरोज—
बीवन की इच्छा, और एक को कहता है बानाटोस, मृत्यू की इच्छा। बहु
कहता है कि जब जीवन की इच्छा रुए। हो जाती है तो नृत्यू की इच्छा में बचल जाती है। यह बात टीक है। जी बाराकृत्याएँ भी तो करते हैं। ती क्या महावीर राजी होंने और जात्महत्या करने वालों को कहेंगे कि टीक बे युग? जगर जीवेषणा यसत है तो किर मृत्यू की आकांका और मृत्यू की साने की कोशिश टीक होनी चाहिए। फायब कहता है जिन छोगों की बीवेयणा करण ही बाती है वे फिर मृत्युर्यणा से बर जाते हैं। फिर वे अपने को भारने में सम जाते हैं। छेकिस फायब को उतनी नहरी समक नहीं है जितनी नहाबीर को है। नहाबीर कहते हैं बात्महत्या करने वाला औ

# (३) आत्मइत्या : मरने के लिप नहीं, जीने के लिप

हसे बोड़ा समझना पड़ेगा। कभी जापने किसी जायमी को हस मौंकि जात्वहारणा करते देवा है, जिनकी जीवेषणा नण्ट हो जयों हो ? नहीं। वै बाहता हुँ एक की मुझे मिल बोर नहीं मिलती, मैं जात्महाया के लिए सैयार हो जाता हूं। जगर वह मुझे मिल जाये, तो मैं जात्महाया के लिए सैयार नहीं है। मैं बाहता हूँ। जगर वह मुझे मिल जाये, तो मैं जात्महाया के लिए सैयार नहीं है। मैं बाहता हूँ कि एक बड़ी मिलता, यथ जीर इच्छत के साथ जीते। मैरी इच्चत चली जाती है, नेरी प्रतिच्छा गिर जाती है, तो मैं जात्महत्या करने को तत्पर हो जाता हूँ। मेरी वह प्रतिच्छा गिर जाती है, तो मैं जात्महत्या करने को तत्पर हो जाता हूँ। सेरी वह प्रतिच्छा नाम नौटती हो, सुझे वह इच्चत फिर मिलती हो, तो मैं मित के जाचिर किनारे से वापस लौट कर जा सकता हूँ। किसी का मन को जाता है, पर को जाता है, तो वह मरने को तैयार है। जाबिर उसका अर्थ क्या है।

महावीर कहते हैं कि यह मृत्यूएया नहीं है। वह केवल जीवन का सतना प्रवक्त बायह है कि मैं इस बंग से ही जीऊंगा। जगर यह दा मुझे की मिलता हो मैं में मा वाजेंगा। यह जीने की वाकाला इसनी जायहूर्य है कि इस की के साथ ही जीऊंगा। यह जीने की वाकाला इसनी जायहूर्य है कि इस की के साथ ही जीऊंगा। यह जीने की वाकाला इसनी जायहूर्य है कि इस अपन, इस पर के साथ ही जीऊंगा। वगर यह यह और धन नहीं है, सो मैं नहीं जीऊंगा। जगर यह दा और धन नहीं है, सो मैं नहीं जीऊंगा। जीने की आकाला ने एक विशिष्ट बागहू एकड़ लिया है। वह आयह इसना गहरों है कि आपित प्रविच्छा को ती की वाकाला ने हैं विक्रा मिलता गहरें में यह जीवन की ही वाकाला है इसलिय सूचीने इस वात में अचेक विक्रा कहा है, जिस हों कि मुद्दें परने की बाता भी दूगा, जगर तुनमें बीवेवणा बिल्हुस न हो। वे सिक्क करेले विकार है हारी पूर्वी पर, अपने की बाता भी दूगा, जगर तुनमें बीवेवणा बिल्हुस न हो। वे सिक्क करेले विकार है हारी पूर्वी पर, अपने की बाता में एका, जगर सुनमें बीवेवणा बिल्हुस न हो। वे सिक्क करते विकार की भी बाता दंगा, जगर सुनमें बीवेवणा विल्हुस न हो। वे सिक्क करते ही कि सी बाता मूंगा, जगर सुनमें बीवेवणा विल्हुस न हो। वे सिक्क करते ही कि साम की भी बाता हो, जगर सुनमें बीवेवणा विल्हुस न हो। वे सिक्क करते ही कि सी बाता में साम करते ही सुन की जानो का विल्हुस न रहे। वे सिक्क विल्हुस न रही सिक्क विल्हु

की बाह के पीछे भी जीवन की बाकांका ही होगी। उल्टेशकाराों से बीमारियाँ नहीं बदल जातीं।

## (४) छक्षण एक, बीमारी अनेक

बाज से सी साल पहले चिकित्सा शाकों में एलोपैयी की एक बीमारी का नाम था डाप्सी जो सौ साल में स्त्रो गया। अब उस बीमारी का नाम मेडिकल किताबों में नहीं है। डालांकि उस बीमारी के मरीज बब भी अस्पतालों में हैं, लो नहीं गये। यानी सरीज तो हैं, लेकिन वह बीमारी खो गयी। वह बीमारी इसलिए खो नयी कि पाया गया कि वह बीमारी एक नहीं है, वह सिर्फ सिम्प्टमैटिक है। डाप्सी उस बीमारी को कहते थे. जिसमें मनष्य के शरीर का तरल हिस्सा किसी एक अंग में इकट्रा हो जाता है। जैसे पैरों में सारी तरलता इकट्री हो गयी वा पेट में सारा तरल इब्य इकट़ा हो गया। सब पानी पैरों में बह गया है, या सब तरल ता पेट में इकटी हो गयी है। सारा शरीर सलाने सगा और पेट बढने लगा क्योंकि सारी तरलता पेट में आ गयी। उसकी ब्राप्सी कहते थे। अगर अस्पताल में जामें और देखें कि एक आदमी के दोनों पैरों में तरल द्रव्य इकट्रा हो गया और एक बादमी के ऐश्डामिन में सारातरल इकट्ठा हो गया, तो लक्षण तो एक है। सी साल तक यही समका जाता वाकि बीमारी एक है। लेकिन पीछे पता चला कि इस तरल द्रव्य इकट्ठे होने के अनेक कारण हैं। बीमारियाँ अलग-अलग हैं। यह हृदय की सराबी से भी इकट्टा हो सकता है। यही किडनी की लराबी से भी इकट्ठा हो सकता है। और जब किडनी की खराबी से इकट्रा होता है, तब बीमारी दूसरी है। और जब हदय की खराबी से इकट्टा होता है तो बीमारी दसरी है। इसलिए वह डाप्सी की बीमारी का नाम समाप्त हो गया। अब पण्चीस बीमारियाँ हैं, उनके अलग-अलग नाम हैं। यह भी हो सकता है कि लक्षण, बिल्कुल एक हों और बीमारी एक हो। और यह भी हो सकता है बीमारियाँ दो हों और लक्षण बिलकुछ एक हों। लक्षणों से बहत गहरे नहीं जाया जा सकता।

महाबीर ने संवारा की बाजा थी। महाबीर ने कहा, किसी व्यक्ति में वावर बीवन की बाकांक्षा चून हो गयी हो तो वह मृत्यु में प्रवेश कर सकता है। क्रेकिन पहले वह घोवन छोड़ दे, गाने छोड़ दे—भोवन और पानी छोड़ कर भी बादमी ९० दिन तक नहीं मदरा। कम से कम २० दिन वी सकता है (साझारण स्वस्थ बादमी हो तो) और जिब व्यक्ति की वीवन की बाकांक्षा पानी गयी होती है, बहमसामारण रूप से स्वस्थ होता है। क्योंकि हमारी सारी बीमारियाँ भीने की आस्त्रोंक्षा से पैदा होती हैं। इस तरह ९० दिन तक तो बहु सर ही नहीं सकता। महाबीर ने कहा---बहु पानी छोड़ दे, भोजन छोड़ दे, छेट बावे, में डोज रहे। बात्म हत्याएँ जितनी भी की जाती हैं, खण के आवेस में की जाती हैं। बण खो जाये, तो जात्महत्या नहीं हो सकती।

सरण का एक जावेश होता है। उह आवेश में आदमी इतना पागल होता है कि इस पहता है नदी में, आग लगा लेता है। शायद आग लगाकर व्यव स्पार जलता है तब पख्ताता है, बेकिन तब हाथ के बाहर हो गयी होती है बात। यहर पी लेता है, और जब बहर फेलने कमता है तो तक्कन होती है, तब पख्ताता है। वेकिन तब शायद हाथ के बाहर हो गयी होती है बात। भगीवैज्ञानिक कहते हैं कि सगर आत्महत्या करने वाले को हम जल भर के लिए रोक सर्वे तो वह आत्महत्या नहीं कर पायेगा। नयीकि उस मेजनेस की जो तीवता है, बह तरल हो जाती है, बिरल हो आती है, शीम हो आती है।

महावीर कहते हैं, मैं आज्ञा देता हैं ध्यानपूर्वक सर जाने के लिए । भोजन-पानी छोड़ देना ६० दिन । अगर उस आदमी में जरा सी भी जीवेषणा होगी, तो भाग खड़ा होगा, लौट जायेगा । बगर जीवेषणा बिल्कल न होगी तो ही ६० दिन वह रुक्त पायेगा। ९० दिन लम्बासमय है। मन एक ही अवस्था में ६० दिन रह जाय, यह आसान घटना नहीं है। ६० कण नहीं रह पाता। सुबह सोचते ये मर जायेंगे, साँक सोचते हैं कि दूसरे को मार डालेंगे। इसिलए फायड को मानने वाले मनोवैद्यानिक कहेंगे कि महावीर में कही न कहीं 'स्युसायडल' तत्व हैं, कहीं न कही आत्महत्या वाले तत्व हैं। लेकिन मैं आप से कहता है, ऐसी बात नही है। असल में जिस व्यक्ति में जीवेषणा नहीं है, उसमें मरने की एपरणा भी नहीं होगी। मृत्यु की एचरणा जीवेशणा का दूसरा पहलू है (विरुद्ध नहीं है, उसी का अंग है) इसलिए महाबीर ने मृत्यू की काई चेव्टा नहीं की। जिसकी जीवन की चेव्टा ही नहीं रही हो, उसकी मृत्यु की चेप्टा भी नहीं रह जाती। महावीर कहते हैं, एक हिस्से को इस फेंक दें, दूसरा हिस्सा उसके साथ ही चला जाता है। संयारा का महाबीर का अर्थ है, आत्महत्या नही, जीवेषणा का इतना खो जाना कि पता ही न चले और व्यक्ति श्रुत्य मे लीन हो जाये। आत्महत्या की इच्छा नहीं क्योंकि आहीं तक डब्स है, वहाँ तक जीवन की भी इच्छा होगी।

# (४) महाबीर के पीछे आत्मघाती अनुयायी

लेकिन यह बात जरूर सन है कि महावीर के विचार में बहुत से बात्मघाती उत्सुक हए, बहुत से आत्मघाती महावीर से आकृषित हए। और उन बारमधातियों ने महावीर के पीछे एक परम्परा खडी की, जिसका महाबीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे लोग जरूर उत्सुक हुए महावीर के पीछे, जिनको लगा कि ठीक है, मरने को इतनी सुगमता और कहाँ मिलेगी, मरने का इतना सहयोग कहाँ मिलेगा, मरने की इतनी सुविधा और कहाँ मिलेगी! इसलिए महाबीर के पीछे ऐसे लोग जरूर आये जिनका चित्त करण था, जो मरना चाहते थे। जीवन की जाकांक्षा के त्याग से वे महावीर के करीब नहीं आये बे. मरने की आकांक्षा के कारण वे महावीर के करीब आ गये। लक्षण बिलकुल एक से हैं, लेकिन भीतर व्यक्ति बिलकुल बलग थे। जो मरने की इच्छा से आये, वे महाबीर की परम्परा में बहुत आग्रणी हो गये। स्वभावतः ओ मरने को तैयार है उसको नेता होने में कोई असुविधा नहीं होती। क्या असुविधा हो सकती है उसे ! जो मरने को तैयार है वह पक्ति में कभी भी आगे खड़ा होने को तैयार है और जो अपने को सताने को तैयार है वह लगा कि बड़ा स्थागी है। व्यान रहे, इससे महावीर के विचार को जाज की दुनिया में वहँचने में बढ़ी कठिनाई हो गयी। क्योंकि महाबीर का विचार मालम होता है मेसोचिस्ट है, अपने को सतानेवाला है, आतमपीडक है। लेकिन महावीर की देह को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इस आदमी ने अपनी देह को सताया होगा। महाबीर की प्रफुल्लता देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इस आदमी ने अपने को सताया होगा। महाबीर का खिला हुआ कमल देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस बादमी ने अपनी जड़ों के साथ ज्यादती की होगी। मैं मानता हुँ कि महावीर रंचमात्र भी आत्मपीड़क नहीं हैं। लेकिन महावीर के पीछे भारमपीड़कों की परम्परा इकट्ठी हुई, यह जरूर सच है। वे अपने को सता सकते ये या सताने के लिए उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे।

## (६) सताने वालों का मजा

इस जगत में दो तरह की हिसाएँ हैं। एक वह, जिसे दूसरे को सताने में उत्सक लोग करते हैं और एक और तरह की हिंसा है, जिसे अपने को सताने के लिए उत्सुक लोग करते हैं। अपने को सताने में कुछ लोगों को उतना ही मजा आता है जितना कि दसरे को सताने में। बल्कि सब पछा नाये तो दूसरे को सताने में आपको कभी बतना अधिकार नहीं होता है इतनी सविधा और स्वतंत्रता नहीं होती है, जितनी जपने की सताने में होती है। कोई विरोध ही करने वाला नहीं है। आप दसरे को काँटे पर लिटायें. तो वह अदासत में मुकदमा चलायेगा। आप खुद को कांटों पर लिटायें, तो मुकदमा नहीं चल सकता है, बरन सम्मान भिल सकता है। आप इसरे को भूला मारें तो आप मंग्रट में पड सकते हैं. आप अपने को भूखा मारें तो जलस निकल सकता है, शोभायात्रा निकल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, सताने का जो सुख है, वह एक ही है। महाबीर कहते हैं कि जो अपने को सता रहा है, वह भी दसरे को सता रहा है। क्यों कि वह अपने में दो हिस्से कर लेता है। वह शारीर को सताने लगता है. जो कि वस्तुतः दूसरा है। यह शरीर, जो मेरे वासपास है, उतना ही दुसरा है मेरे लिए, जितना आपका करीर जो जरा दर है। इसमें भेद नहीं है। यह शरीर मेरे निकट है, इसलिए मैं नहीं है। और आपका शरीर जरा दर है. तो त हो गया ! मैं आपके शरीर में काँटे चभाऊँ तो लोग कहेंगे यह आदमी दष्ट है। और मैं अपने तारीर में काँट चन्नाऊँ तो लोग कहेंगे कि यह बादमी महात्यागी है !

मेकिन घरीर दोनो ही स्थिति में दूसरा है। यह मेरा घरीर उतना ही दूसरा है, जितना आपका वारीर। सिर्फ फर्क दिवना है कि अपने घरीर को सताते वस्त कोई कानूनी बाधा नहीं पढ़ेगी, कोई नैतिकता बाधा नहीं बनेगी। दिस्तिए जो होशियार हैं, कुखत हैं, वे सताने का मजा स्थापने ही घरीर को सताक ते हैं। वेकिन सताने का मजा एक ही है। क्या है मजा? जिसको हम सता पाते हैं, जनता है, उसके हम सता पाते हैं, उसके हम सता पाते हैं, उसके हम सता पाते हैं, उसके हम सता हो हम उसके हम सता है। कि सकी हम पर्न दवा पाते हैं, अपना है, इस उसके स्थामी हो पर्म है। महावीर के पीछे मेवीचिवट इकट्ठे हो गये। उन्हीं ने महावीर की पूरी परम्परा को विधानत किया, जहर हास दिया।

बचाप महाबीर का कारण कुछ बौर वा, केविन दार्मुं बहु कारण वर्षाव किया, गंवा। कारण बहु वा कि महाबीर कहते वे कि वब तक मैं वीवन के किय पासक हैं तब तक मवेरा में देख न पाठेंगा। क्योंकि दूवरे के वीवन को नष्ट करने से लिए ही बातुर हो गया हैं। बौर वीवन के लिए पासक होना व्यक्त है। जग के खाब हो मुत्यू प्रवेश कर वाली है। इसलिए वो स्थायित्व है, उसके पीछे सिर्फ पावनपत है। वीवन को वच्यान हैं। वार लिए हो किये पातवपत बड़ा होता है। मृत्यू होगी ही। वह उसी दिन तम हो गयी, विस्त दिन जीवन हुना। इसलिए महाबीर कहते हैं, बीवन के लिए दतनी बाकांका ही हिंसा वन वाली है। इस समस्ता है। इसे समस्ते ही जीवेषणा कुर्य होने कारती है। और जब जीवेषणा सुग्य होने सनती हो जीवेषणा इस्प होने कारती है। और जब जीवेषणा सुग्य होने सनती हो से

मृत्युकी इच्छातो पैदाहोती है जीवेषणाको चोट छने तब, और मृत्यु कास्वीकार पैदा होता है जब जीवेषणा क्षीण हो तब, शान्त हो तब। महाबीर मृत्युको स्वीकार करते हैं। मृत्युको स्वीकार करना आहिसा है। भृत्युको बस्बोकार करना हिंसा है। और जब मैं अपनी मृत्यु बस्बोकार करता हुँ, तो मैं दूसरे को मृत्युको स्वोकार करता हूँ। और जब मैं अपनी मृत्युको स्वीकार करता हूँ, तो मैं सबके जीवन को स्वीकार करता हूँ। यह गणित है। अपने जीवन को स्वीकार करता हूँ, तो मैं दूसरे के जीवन को इंकार करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं बपनो मृत्यु को परिपूर्ण भाव से स्वीकार करता हूँ कि ठीक है वह तो नियति है, तब मैं किसी के जीवन को चोट पहुँचाने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं रह जाता। उसके जीवन को भी चोट पहुँचाने के लिए उत्सुक नहीं रह षाता, जो मेरे जीवन को चोट पहुंचाये । क्योंकि मेरे जीवन को चोट पहुँचाकर ण्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है। मृत्यु तो होने ही वाली है, वह सिर्फ निमित्त बन सकता है। अयर कोई तुम्हारी हत्या भी कर जाय तो वह सिकं निथित है, कारण नहीं है। कारण तो मृत्यु है, वो जीवन के भीतर ही क्रिपी है। इससिए उस पर नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से क्यादा बन्यबाद दिया जा सकता है। जो होने ही वाला बा, उसमें यह सहयोगी हो गया। बगर यह एक बात हमें क्याल में बा जाये कि यह होने ही बाखा या, तो हम फिर किसी पर नाराय नहीं हो सकते ।

महावीर कहते हैं मृत्यु का अंगीकार करो । मृत्यु का अंगीकार इसिक्स नहीं कि मृत्यु कोई महत्वपूर्ण चीज है। बल्कि इसलिए ही कि मृत्यु विलकुल ही गैरमहत्वपूर्ण चीज है। बब जीवन ही गैरमहत्वपूर्ण है, तो फिर मृत्यु महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। ज्यान रहे, मृत्यु का उतना ही आपके मन में मूल्य होता है जितना जीवन का मूल्य होता है। मृत्यु को जो मृत्य मिलता है, वह रिफलेक्टेड वैस्प है। आप जीवन को जितना मृत्य देते हैं उतना ही मृत्य मृत्य की देते ! हैं। अवर आप कहते हैं कि जीना ही है किसी कीमत पर, तो आप कहेंगे कि मरना नहीं है किसी कीमत पर । यह बात साथ-साथ चलेगी । आप कहते हैं, चाहै कुछ भी हो जाये, लेकिन मैं जीऊँगा ही, तो फिर आप यह भी कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाये, मैं मरूँगा ही । बाप जितना जीवन को मुन्य देखें हैं, उतना ही मूल्य मृत्यु में स्थापित हो जाता है । और ध्यान रहे जितना मृत्य मत्यु में स्थापित हो जाता है, उतने ही आप मुक्किल में पड़ बाते हैं। महाबीर कहते हैं, जीवन में मूल्य कोई नहीं है तो मृत्यु का भी मूल्य समाप्त हो जाता है। और जिसके चित्त में न जीवन का मूल्य हैन मृत्युका, क्या वह आपको मारने आयेगा ? क्या वह आपको सताने में रस लेगा ? क्या वह आप की समाप्त करने में उत्सुक होना ? हम किसना मृत्य किसी चीअ को देते हैं, उस पर ही सब निर्भर करता है।

# (७) नसरुद्दीन और चार चोरों की दास्तान

मुना है सैने कि मूलजा नजरहीन एक अवेदी रात में एक गांव से पूजर रहा था। बार जोरों ने उस पर हमता कर दिया। वह जी तो इकर लड़ा। इस वृति तरह रहा कि अगर वे बार न होते तो एकाव की हत्या हो जाती। इस वृति तरह रहा कि अगर वे बार न होते तो एकाव की हत्या हो जाती। किर में बार वेशी हो देर में अपने को वचाने में कग गये, जाकमाण भूत गये। किर में बार वेशी हो किर में अपने को वहां कि सार वेश हमा पर कथ्या पा सके। बीर जब उसकी जैव टरोछी, तो बेबल एक पैसा मिसा। वे बहुत हैरान हुए और वहां कि मूल्या एक पैसे में तो यह हाल था, अगर एकाथ आता पुष्पारे की ते यह तो तो हम वारों की आता की श्रीरयत न थी। एक वैसे के लिए तुम दला खड़े कि हद कर दी। हमने तुम खेसा आदसी नहीं देखा। वस्ता हो तुम।

मुल्ला ने कहा, ससका कारण है। पैसे का सवास नहीं है। आई दि बांट टू एक्सपोज माई पर्सनस काइनेंसियल पोबीशन टूक्बाइट स्ट्रैंजर्स । मैं विस्कुक जवनवियों के सामने वापनी मानी हाकत प्रकट नहीं करना पाहता था। बह सवास मानी हालत के प्रकट करने का है। और तुम ठहरे अजनवी। शवास पंचान नहीं है, सवास पैसे के भूत्य का है। एक पैसा है कि करोड़, यह शवास मही है। जगर पैसे में भूत्य है तो एक में भी भूत्य है और करोड़ में भी भूत्य है। और जगर करोड़ में भी भूत्य है तो एक में भी भूत्य होगा।

सुना है मैंने कि मुल्ता एक अवनधी देश में गया, एक अपरिधित देश में । एक सिपट में सबार होकर जा रहाया। एक अप्रेली सुन्दर बौरत उसके साथ बी। उसने उस स्त्री से कहा कि क्या क्याल है। सी दपने में बौदा रड सकता है?

उस क्लों ने चौंक कर देखा। उसने कहाकि ठीक है। मुल्लाने कहाकि पौच रूपए में बात बनेगी? उस क्लीने कहा, तुम समझते क्याहो सफ्ने?

मुल्ला ने कहा, 'दैट वो हैव विसाइबेट । नाउ इच दि वचेदचन आफ व बैल्यू, प्राइज ।' वह तो हमने तय कर लिया है कि कीन हो तुम, बह तो मैंने की रूपये पूक कर तय कर लिया । जब हम कीमत तय कर रहे हैं। अगर की दपये में एक क्की विक सकती है जो यह सवाल नहीं कि वौच दपये में स्थॉ नहीं बिक सकती ? वह तो तय हो गया कि तया की हो, उसके बाबत चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी जेव पर स्थान करता हूँ कि अपने पास पैसे कितने हैं। उसके अनुसार मृत्य तय कहें।

# (८) जीवन और मृत्यु : मृस्य का समीकरण

हमारी विज्ञानी में जो भी मूल्य है, वह करोड़ का है या एक ऐसे का, यह सवाक जहीं हैं। छन का मुख्य है तो किर एक पैसे में भी मूल्य है, करोड़ में भी मूल्य है। मूल्य ही नहीं है, तो फिर पैसे में भी नहीं है, और करोड़ में भी नहीं है। एक पैसे में जितनी ही पीड़ा है। वह पीड़ा भी उतनी ही पीड़ा है। वह पीड़ा भी उतनी ही मूल्यवान है। वगर जीवन ही निर्मूट्य है तो मूल्यु में क्या मूल्य रह जाता है। जयवा जीवन है संविद्य को सारा मिल्टा है, उसमें क्या मूल्य रह जाता है। जयवा जीवन है। वह उसमें लिए धन का सोई मूल्य होगा है। विवक्ष किए जीवन ही निर्मूल्य है, उसमें लिए धन का सोई मूल्य होगा ? नरोंकि वन का सारा मूल्य जीवन की सुरक्षा के लिए

है। जिसके लिए जीवन ही निर्मल्य हैं, उसके लिए महल का कीई मूल्य होगा ? क्यों कि महल का सारा मृत्य ही जीवन की सुरका के लिए है। जिसके लिए बीवन का कोई मूल्य नहीं, उसके लिए पद का कोई मूल्य होगा ? क्योंकि पद का सार। मूल्य ही जीवन के लिए है। जीवन का मूल्य शस्य हमा कि सारे विस्तार का मूल्य शूल्य हो जाता है. सारी माया गिर जाती है । और जब जीवन का ही मूल्य न रहातो मृत्युका क्या मृत्य होगा? क्यों कि मृत्युर्में उतनाही मूल्य था, जितना जीवन में हम डालते हैं। जितना समता था कि जीवन की बचाऊँ, उतना मृत्य से बचने का सवाल उठता था । जब जीवन को बचाने की कोई बात न रही, तो मत्यु हो या न हो, बराबर हो गया। जिस दिन मेरे जीवन का कोई मुख्य नहीं रह गया, उस दिन मेरी मत्य शुन्य हो जाती है। और महावीर कहते हैं कि उसी दिन अमृत के द्वार खुलते हैं, महाजीवन के, परम जीवन के: जिसका कोई अन्त नहीं है। इसलिए महाबीर कहते हैं, अहिंसा वर्म का प्राण है। उसी से अमृत का द्वार खुलता है। उसी से हम उसे जान पाते हैं कि जिसका कोई अन्त नहीं, जिसका कोई प्रारंत नहीं, जिस पर कभी कोई बीमारी नहीं आती और जिस पर कभी दुःल और पीड़ा नहीं उतरती। वहाँ कोई संताप नहीं, जहाँ कोई मत्य भी चटित नहीं होती. जहाँ रंचमात्र अंधकार के उतरने की कोई सुविधा नहीं, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए महाबीर को मृत्युवादी नहीं कहा जा सकता। उनसे बडा अमृत का तलाश्री नहीं है कोई। लेकिन जमत की तलाश में उन्होंने जीवेषणा को सबसे बडी बाधा पावा ?

जीवेगा इससिए बाबा है कि जीवेगा के चक्कर में आप वास्त्रविक बीवन की खोज से यंचित रह जाते हैं। जोने की इच्छा और जीने की कोश्रिय बाय पता ही नहीं लगा पाते कि जीवन क्या है।

## (९) मुल्ला व्यास्यान देने चले

मुल्ताभागा वारहाहै एक गौत में । उसे व्यवस्थान देना है। यह मस्विव ﴿ में वर्म के संबंध में, ईरवर के संबंध में बोलने वारहाहै। एक बादनी उच्छे पुछताहै कि मृल्ला, ईरवर के संबंध में तुम्हाराक्या विवार है ? मुल्या कहता है, सभी विश्वार करने की फुरस्त नहीं, सभी में स्वास्थान वैने वा रहा हूँ। 'बाई हैव नो टाइस' टूबिक नाउ।' व्यास्थान देने वा रहा है, सभी बक्दास में मत बाको।

बोलने की फिक्र में बक्सर बादगी घोषना भूल बाते हैं और दौनने के स्त्वबात में बक्सर बादगी भंजिल भूल बाते हैं। कमाने की विन्ता में अक्सर बादगी भूल बाते हैं कि किसांतर? जोने की कोशिया में स्थाल ही नहीं बाता कि क्यों? तोचते हैं—पहले कोशिया तो कर लें, फिर 'क्यों' की उसाय कर लेंगे। किसतिय बचा रहे हैं, यह स्थाल ही मिट बाता है। वो बचा रहे हैं उसमें ही इसते संचनन हो जाते हैं कि बही 'यूँड बनदु इटसेल्क', अपना अपने में ही बच्च कर जाता है।

एक आदमी धन इकट्ठा करता चला जाता है। पहले वह शायद सोचता भी रहा होगा कि यह संब्रह किसलिए ? फिर धन इकट्ठा करना ही लक्स हो जाता है और उसे याद नहीं रहता कि किसलिए। यह मर जाता है इकट्ठा करता-करता । लेकिन नहीं बता सकता कि किसलिए इकट्ठा कर रहा है। इतना ही कह सकता है कि अब इकट्ठा करने में गजा आने लगा है। इसी तरह जीने में भी मजा आने लगता है। किसिक्षिए जीना है, क्यों जीना है, जीवन क्या है, यह सब भूल जाता है। महावीर कहते हैं जीवेषणा जीवन की वास्तविक तलाश से वंजित कर देती है। वह सिर्फ गरने से बचने का इंतजाम बन जाती है, अमत को जानने का नहीं। यानी सिर्फ हम डिफेंस की हालत में लगे हैं चौबीस घंटे। मर न आयें बस इतनी ही कोशिश है। सब कुछ करने को तैयार है, कि मर न जायें। लेकिन जीकर करेंगे क्या? तो हम कहते हैं पहले मरने का बचाव हो जाये, फिर सोच लेंगे। इस तरह मृत्यू से अवने की कोशिश अमृत से बचाव हो जाती है। जीवन बचाने की कोशिश वीवन के बास्तविक रूप की, परम रूप की जानने में इकावट बन जाती है। महावीर मृत्युवादी नहीं हैं। महावीर इस जीवेषणा की दौड़ को रोकते ही इसलिए हैं ताकि हम उस परम जीवन को जान सकें, जिसे बचाने की कोई बरूरत नहीं है, जो बचा ही हवा है। जिसे कोई मिटा नहीं सकता. क्योंकि उसके मिटने का कोई उपाय भी नहीं है । उस जीवन को जानकर व्यक्ति अभय .हो जाता है। और जो समय हो जाता है, वह दूसरे को नयभीत नहीं करता ।

#### महाबीर - वाणी

# (१०) महावीर के अर्थ में अहिंसा

हिंसा दूसरे को भयभीत करती हैं। आप अपने को बचाते हैं, दूसरे में भय पैदा करके। आप इसरे को दूर रखते हैं फासले पर। अपने और इसरे के बीच में अनेक तरह की सलवारें जाप अटका रखते हैं। और जरासा भी किसी ने आप की सीमा का अतिक्रमण किया कि आपकी तलवारें उसकी खाती में घस जाती है। अतिक्रमण न भी किया हो. बस आप शंकित भर ही गये हों कि अतिक्रमण किया है तो भी तलवारें घस जाती हैं। व्यक्ति भी ऐसे ही भीते हैं, समाज भी ऐसे ही जीते हैं, राष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इसलिए सारा जगत हिंसा में जीता है, भय में जीता है। महाबीर कहते हैं सिर्फ अहिंसक ही अभय को उपलब्ध हो सकता है। और जिसने अभय नहीं जाना, वह अमल को कैसे जानेगा? भय को जानने वाला मृत्यू को ही जानता रहता है। महाबीर की अहिंसा का आधार है जीवेपणा से मक्ति । जीवेयणा से मक्ति मृत्यु की एवणा से की मुक्ति हो जाती है। और इसके साथ ही जो घटित होता है चारों तरफ, हमने उसी को मल्यवान समझ रखा है। महाबीर एक चीटी पर पैर नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि सहावीर बहुत सरसुक हैं चीटी को बचाने को । महाबीर इसलिए चीटी पर पैर नही रखते, या सांप पर पैर नहीं रखते, या विच्छ पर भी पैर नहीं रखते हैं; क्यों कि महाबीर सब अपने को बचाने को बहत उत्स्क नहीं हैं। उत्स्क ही नहीं हैं। अब उनका किसी धि कोई संघर्ष ही न रहा, क्योंकि सारा संघर्ष इसी बात में था कि मैं अपने को वचाऊँ। अब वे तयार हैं; जीवन तो जीवन, मृत्यु तो मृत्यु; उजासाती खजाला, अधेरा तो अधेरा। अब वे हर बात के लिए तैयार हैं। उनकी स्वीकृति परम है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध ने जिसे तबाता कहा है महावीर उसे ही वहिंसा कहते हैं। लाओत्से ने जिसे 'टोटल एक्सेप्टिबिलिटी' कहा है कि **ध**व स्थीकार करता हुँ, उसे ही महाबीर ने बहिंखा कहा है। जिसे सब स्वीकार है, वह हिंसक कैसे हो सकेगा? हिंसक न होने का कोई निषेत्रात्मक कारण मही है, विधायक कारए। है. क्योंकि सब स्वीकार है। इसलिए निषेध का कोई कारण नहीं है। किसी को मिटाने का, किसी को मिटाने की तैयारी करने का

कोई कारण नहीं है। हो अगर कोई मिटाने बाता हो, तो महावीर उसके थिए वैयार है। इस तैयारी में भी ध्यान रखें कि कोई प्रयस्न नहीं है महावीर का, कि वे सेमल कर तैयार हो जायेंगे कि ठीक है मारो। वे खड़े ही रहेंगे। जैसे कि वे वे हो नहीं, अनुपरियत थे।

# (११) मेरे की चहारदीवारी में घिरा में

इसके एक हिस्से पर और स्थाल कर लेना जरूरी हैं। जितने जोर से हम अपने को बचाना चाहते हैं. हमारा वस्तुओं का बचाव उतना ही प्रगाद हो बाता है। जीवेषणा 'मेरे' का फैलाव बनती है। यह मेरा है, ये पिता मेरे हैं. बह मां मेरी है, यह भाई मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह मकान मेरा है, यह थन मेराहै--हम मेरे काएक जाल खड़ा करते हैं अपने चारो तरफ। बड़ इसलिए खड़ा करते हैं कि उसके भीतर ही हमारा मैं बच सकता है। अगर मैरा कोई भी नहीं तो मैं निपट अकेला महसूस करके बहुत भयभीत हो जाऊँगा। कोई मेरा है, तो सहारा है, सेपटी है, सरक्षा है। इसलिए जितनी ज्यादा चीजें बाप इकटठी कर लेते हैं, उतने ही आप अकड कर चलने लगते हैं। लगता है कि जैसे अब बाप का कोई कुछ बिगाड न सकेगा। एक चीज भी बापके हाथ से छूटती है, तो किन्ही गहरे अर्थों में आपको मृत्युका अनुभव होता है। अगर आपकी कार ट्रट जाती है तो सिर्फ कार नहीं ट्रटती है, आपके भीतर भी कुछ टूटता है। आपकी पत्नी मरती है तो पत्नी नहीं मरती, पति के भीतर भी कुछ, मर जाता है, खाली हो जाता है। असली पीड़ा पत्नी के मरने से नहीं होती है। असली पीड़ा मेरे के फैलाव के कम हो जाने से होती है कि एक जगह और टूट गयी। एक मोर्चा असुरक्षित हो गया। एक अगढ पहराकम हो गया। वहाँ से अब सतरा आ सकता है।

# (१२) पत्नी की तस्वीरें : यह प्रेमें है या पहरा

एक मित्र हैं मेरे। पत्नी भर गयी है उनकी। तो उन्होंने पत्नी का तस्वीरें सारे मकान में, बैठक, दरवाओ, सब जगह लगा रखी हैं। किसी से मिस्टसे-खुरुते नहीं, सस्वीरें ही देखते रहते हैं। उनके किसी मित्र ने मुक्तसे कहा कि ऐसा प्रेम पहले नहीं देखा। अद्भुत प्रेम है। मैंने कहा, प्रेम नहीं, यह आदमी अब बरा हुआ है। अब कोई भी दूसरी क्षी उसके जीवन में प्रवेश कर सकती है। और वे सल्बीरें लगाकर बह पहरालगारहा है।

उन्होंने कहा, आप कैसी बात करते हैं।

मैंने कहा--मैं चलंगा उनके पास ।

और जब मैंने उन मित्र के पास जाकर पूछा कि सच बोलो, सोच कर, ठीक से बिचार करके बोलो कि अब तुम दूसरी स्त्रियों से श्रयमीत तो नहीं हो ?

जन्होंने कहा आपको यह कैसे पता बजा? यही बर मेरे मन में है कि कहीं मैं अपनी पत्नों के प्रति बन विश्वासपाती न दिख हो जाऊं। इसकिए उसकी याद को बारों तरफ इकट्टा करके बैठा हुवा हूं। किसी क्षी से मिनने में भी बस्ता है। आदमी का मन बहुत बहित है। और अब वह हवा बारों तरफ फैंक गयी है कि पत्नी के प्रति उनका इतना प्रेम है कि दो साक पहले पत्नी मर गयी, किर भी उसको वे जिलाये हुए हैं अपने मकाव में। यह हवा भी उनकी पुरस्ता का कारण बन गयी है। यह हवा भी उनहें रोकेगी, यह प्रतिच्छा भी उनहें रोकेगी, यह प्रतिच्छा भी उन्हें रोकेगी, यह प्रतिच्छा भी

मैंने उन भित्र के भित्र से कहा कि ज्यादा देर नहीं चलेगी यह सुरक्ता। जब असली पत्नी नहीं बच सकी, तो ये तस्वीरें कितनी देर बचेंगी ?

बाफी हाल ही में मुक्ते निमंत्रण पत्र आया है कि उनका विवाह हो रहा है। इसलिए में कहता है कि यह ज्यादा दिन नहीं बच सकता। इतना मयभीत, असुरक्षित आदमी ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता है।

बस्तुओ पर, व्यक्ति पर जो हम 'मेरे' का फैलाव करते हैं, महाबोर उचको भी हिंसा कहते हैं। महाबोर परिजह को हिंसा कहते हैं। महाबोर कर कस्तुकों से कोई विरोध नहीं है। और न महाबोर को इससे कोई प्रयोजन है कि अपको कोई बस्तु है। या नहीं। महाबोर का इससे जक्द प्रयोजन है कि आपका उससे कितना मोह है। कितना उसको पढ़के हुए हैं। कितना आपने उस बस्तु को अपनी आस्था बना लिया है।

# (१३) मुल्ला साहब भाये मगर जाता मूल आये

यह मुल्ला नसश्हीन बड़ा प्यारा आदमी है। इसके जीवन में बहुत और बटनाएँ हैं। एक होटल में ठहरा हुआ था। छोड़ रहा बा होटल, नीचे टैक्टी में सब बामान रख बाया। तब उन्हें क्यात बाया कि छाता कमरे में पूल बाया। वीड़ियों पड़कर बापल बाया बार मंत्रित करर, तो देखा कि कमर को किसी नविश्वतिहार कोई को विया जा कुत है। दरवाजा बन्द है, बन्दर कुछ बातें बल रही है। छाता बिना सिये जा नहीं चकता। बीर अब जो यह बातें बल रही है, इसको भी बिना चुने नहीं जा सकता। इसकिए 'की होत' 'ए,' 'माबी के छेद पर कान क्याकर सुनने बगा। युक कपनी पत्नी से कह रहा है, छैटे वे मुन्दर बाल, ने बाकाश में बिरी हुई चटावों की तरह बाल, ने किसके हैं?'

देवी ने कहा, 'तुम्हारे, और किसके ?'

'ये देरी आकें, मछ लियों की तरह चंचल ।' उस पुरुष ने पूछा, 'देवी, ये आकें किसकी हैं?'

उस इसी ने कहा, 'तुम्हारी और किसकी ?'

सूरका कुछ वेर्पेन हुमा। उछने कहा, 'ठहरी माई, मुझे पता नहीं जीतर आप कोन हैं। लेकिन जब छाते का नस्तर आये तो क्याब रहना कि खाता मेरा है। उसकी वेर्पेनी स्वामाजिक है कि इस तरह एक-एक चीज करके जातेगा ही छाते का नस्तर।

सारी जिन्दगी उठते-बैठते, यही फिक है कि स्वा भेरा है। कहीं कोई और तो उस मेरे पर कन्छा नहीं कर रहा है? नहीं जीर तो उस मेरे का मालिक नहीं बन रहा है? स्वाल पह बड़ा नहीं है कि वह बस्तु किसकी मालिक नहीं बन रहा है? स्वाल पह बड़ा नहीं है कि वह बस्तु किसकी पायी। महाबीर कहते हैं, बस्तु किसी की नहीं होती है। दसका कभी पता नहीं चलता कि वह किसकी है। उम नहते हो, परते हो, समाप्त हो जाते हो और वह वस्तु अपनी जगह पड़ी रह जाती है। बही बमीन का टुकड़ा जिसको आप अपना कह रहे हैं, कितने लोग अपना कह कुके। कभी हिसाब किया है? कितवे सोग उसके दावेदार हो चुके? और वसीन के दुकड़े को बरा भी पता नहीं कि सावेदार आप है। आप बचे वाते हैं, बमीन का टुकड़ा वपनी वापह पड़ा रहता है। सोव वस कारणिक है, इसीकनरी हैं।

आप भी दावा करते हैं। आप भी दूसरे दावेदारों से लड़ लेते हैं। मुक्त में हो बाते हैं, सिर बूल जाते हैं। हत्याएं हो बाती हैं। यह बमीन का टुकड़ा बपनी अपह पड़ा रहता है। बमीन के टुकड़े को पता भी नहीं हैं। या अपर पता होता दो पता दूसरे डग से होगा। तब जमीन का टुकड़ा कहता होगा. कि यह बादमी भेरा है, जो कह पहा है कि जमीन मेरी है। जीत आवे जमीनों में मुक्समे चनते हों। जापस में संबर्ष हो जाता हो कि यह आदमी भेरा है, पुनने कैसे कहा कि मेरा है। अपन कोई जमीन को पता होता होगा तो उसकी अपनी मालिक्यत का पता होगा। व्यान रहे कि हम सबको अपनी बालक्रियत का पता है। और मालिक्यत के लिए हम इतने उत्कुक है कि अपर जिन्दा आइसी के हम मालिक न हो सके, तो उसे मारकर भी मालिक होना चाहते हैं।

# (१४) मालकियत का मसला असली जड़ है

हमारे जीवन की अधिकतर हिंसा इसीलिए है। जब तक पति एक की का मालिक होता है, उसे परनी बना लेता है तो उसमें स्त्री तो करीब-करीब €० प्रतिशत मर ही जाती है। बिना मारे मालिक होना मध्किल है। क्यों कि इसरा भी मालिक होना चाहता है। बगर वह जिन्दा रहेगा, तो वह मालिक होने की कोशिश करेगा। इसलिए अब ध्यान रखें भविष्य में स्त्री पर पुरुषों की मालकियत की सम्भावना कम होती जाती है। अगर हमने स्त्रियों को समानता का हक दिया तो पत्नी बच नहीं सकती। पत्नी तभी तक बच सकती थी. जबतक स्त्री को कोई हक नहीं या। हक को बिलकूल मार डालते, तो ही पत्नी बच सकती थी। वह बिलकुल नगण्य हो जाये, तो ही पति हो सकता है। अगर उसे बराबर कर देगे, तो पति होने के अवसर नहीं रह षायेंगे। तब मित्र होने से ज्यादा की संभावना नहीं रह जायेगी। क्योंकि दोनों अगर समान हैं तो मालकियत कैसे टिक सकती है ? लेकिन समानता भी टिकानी बहुत मुश्किल है। दर तो यह है कि स्त्री ज्यादा दिव समान नहीं रहेगी। चोड़े दिन में पुरुष की आन्दोलन चलना पडेगा कि हम क्रियों के समान हैं। क्योंकि की बहुत दिन असमान रह ली। यह तो पहला कदम है समान होने का। अब इसके ऊपर जाने का दूसरा कदम उठना शुरू हो गया । बहुत जल्दी ही जगह-जगह पूरुष जुलस निकाल रहे होंगे, चराब कर रहे होगे कि हम स्त्रियों के समान हैं, कीन कहता है कि हम उनसे नीचे हैं ? तो समानता ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। क्योंकि जहाँ मालकियत और हिसा गहन है, वहाँ किसी न किसी को असमान होना ही पड़ेगा, किसी न किसी को नीचे होना ही पड़ेगा। मजदूर खड़ेगा, पंजीपित को बीचे कर देगा। कथा

पायेगा कि कोई और क्रपर बैठ गया है। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता। महावीर कहते हैं जब तक जगत् में मासकियत की आकांक्षा है, (जीर यह जीवेषणा इतनी पागल है कि वह बिना मालिक हुए राजी नहीं होती), तब तक दुनिया में कोई समानता संभव नहीं है।

लेकिन नहीं, महाबीर समानता में उत्सुक नहीं हैं, अहिसा में उत्सुक हैं। वे कहते हैं अगर बहिंसा फैल जाय, तो ही समानता संघव है। मालकियत का रस ही खरम हो जाये. तो ही दनिया से मालकियत मिटेगी, बन्यया मालकियत नहीं मिट सकती । सिर्फ मालिक बदल सकते हैं । मालिक बदलने से कोई फर्क नहीं पहता । बीमारी अपनी जगह बनी रहती है । उपदव अपनी जगह बने रहते हैं। हमारे जीवन में हिंसा का जो वास्तविक कियमान रूप है, वह मालकियत है। महावीर ने जो महल छोडा, तो हमें लगता है महल छोडा, धन छोडा, परिवार छोडा। लेकिन सच यह है कि महावीर ने सिर्फ हिंसा छोडी । अगर गहरे में जायें तो सिर्फ हिसा छोडी । यह सब हिसा का फैलाब है। ये पहरेदार जो दरवाजे पर खडे हैं, वे पत्पर की मजबत दीवालें जो महल की घेरे थी. यह धन और ये तिजोरियाँ-यह सब आयोजन हैं। यह मेरे और तेरे का भेद, सब आयोजन का ही हिस्सा है। महाबीर जिस दिन खले आकाश के नीचे आकर नग्न खडे हो गये उस दिन बोले कि अब मैं हिसा को छोडता हैं इसलिए सब सुरक्षा को छोडता हैं. इसलिए आक्रमण के सब उपाय छोडता हैं। अब मैं निहत्या, निरम्न, शन्यवत भटकँगा इस खले आकाश के नीचे। अब भैरी कोई सुरक्षा नहीं, जब मेरा कोई आक्रमण नहीं, जब मेरी कोई मालकियत नहीं। हो भी कैसे सकती है ? बहिसक की कोई मालकियत नहीं हो सकती। अगर कोई अपनी लंगोटी पर भी मालकियत बताता है कि मेरी है तो इससे कोई फर्क नहीं पहला। महस्त मेरा है और लंगोटी मेरी है, दोनों के मूल में मानकियत का भाव है और मालकियत हिंसा है।इस लंगोटी पर भी गर्दनें कट सकती हैं। और यह मालकियत बहुत सुरुम होती चली जाती है। धर्म तक में प्रवेश कर जाती है।

## (१४) महाबीर पर भी मालकियत!

मेरे एक मित्र अभी एक दो दिन यहले एक जैन साधु के पास गये होंगे। मैं महावीर के संबंध में क्या कह रहा है, यह बित्र ने उन्हें बताया होगा। उस महावीर ने अकारण ही अहिंसा को परम धर्म नहीं कह दिया है। परम धर्म कहा है इसलिए कि उस कुंजी से जीवन के रहस्य के सारे द्वार खुट-सकते हैं।

एक और यानी तीसरी हिस्ट से ऑहसाको समक्त लें, तो बहिसाकी बारणास्पन्ट, पूरी हो जायेगी।

#### (१६) अनेकांत का सिद्धांत

महावीर ने कहा है कि सब हिंसा बायह है। यह विति सुरुम बात है। बाग्रह हिंसा है, जनाग्रह व्यक्तिया है। बोर इसी कारण महाबीर ने वित्त विचारकरत्यों को बम्म दिया है, उसका नाम है अनेकांत । वह व्यक्तिया का निवार के जगर में फैसाब है। जनेकांत की इंक्टि जगर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सका, क्योंकि बहिंसा की टॉफ्ट को कोई इसरा व्यक्ति इसनी पहला है समक नहीं सका, समझा नहीं सका। बनेकांत महाबीर से पैराहबा । उसका कारण है कि महाबीर की बहुंद्या की डॉफ्ट को बब उन्होंने विचार के बगर पर कगया, वस्तुओं के जगर पर कमाया, तो परिचाह कांत्रत इसा। जीवन के जयन पर लगाया, तो मृष्यु का स्वीकार फब्लित हुआ और हमारा बहुत मुझ्य संग्रह है विचार का बगत । घन बहुत स्कूल संग्रह है। चोर उसे से खा सकते हैं। विचार बहुत सुज्य संग्रह है, चोर उसे से खा सकते हैं। विचार बहुत सुज्य संग्रह है, चोर उसे नहीं सुरा सकते। महस्त साथ है हिन्दी होते होते चोर आपके विचार पूरा संग्रेगे। वर्षों कि जाप के मिताक को आप के बिना जाने पढ़ा आ सकता। और स्थांकि आप के मिताक से कुछ हिस्से भी निकार वा सकते हैं, जिनका आप को पता ही नहीं। और आप के मिताक के बीतर भी इसेन्द्रोंड एसे जा सकते हैं। और आपसे देशे विचार करती हैं जी आप गहीं कर रहे हैं। और आपसे एसे हों का जाव कर रहे हैं।

# (१७) अब उद्भन की खोपड़ी में इलेक्ट्रोड रखे जायेंगे

बधी अमरीका में डा॰ ग्रीन और दसरे लोगों ने जानवरों की कोपड़ी में इलेक्ट्रोड रख कर जो प्रयोग किये हैं, वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक घोड़े की या एक साँड की खोपड़ी में इलेक्ट्रोड रख दिया और इलेक्ट्रोड रखने के बाद बायरलेस से उसकी स्रोपड़ी के भीतर के स्नायुओं को संचालित किया आ सकता है, जैसा चाहें वैसा। डा॰ ग्रीन के ऊपर हमला करता है वह साड़ । वे लाल छतरी लेकर उसके सामने खड़े हैं और हाथ में उनके ट्रांजिस्टर है छोटा-सा, जिससे वे उसकी खोपड़ी को संचालित करेंगे। वह दौड़ता है पागल की तरह। सगता है, हत्या कर डालेगा। सैकड़ों लोग वेरा सगा कर सबे हैं। सौंड बिल्कुल सामने वा जाता है। ग्रीन बटन दवाता है अपने ट्रांजिस्टर की, और सांड ठंडा हो बाता है, वापस लीट बाता है। यह आदमी में साथ भी ही सकेगा। इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी, इसका वैज्ञानिक काम पूरा हो गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है, तानाशाही सरकारें हर बच्चे की स्रोपडी में बचपन से ही इलेक्ट्रोड रख दें। अगर कभी उपद्रव हो, तो एक बटन दबायी जाये और पूरा मुल्क एकदम जय-जयकार करने लगे। मिलिट्री के दिमाग में तो यह रखाही जायेगा। बटन दवादी और खाखों लोग मर जार्येंगे विना भयभीत हुए, कूद जायेंगे बाग में विना चिन्ता किये हए। हालांकि यह पहले से भी किया जा रहा है, लेकिन करने के वे पूराने ढंग मुश्किल के थे।

एक आदमी को समझाना पडता है कि अगर त देश के लिए मरेगा तो स्वर्ग जायेगा । इसको बहुत समस्ताना पड्ता है, तब उसकी खोपड़ी में घसता है। इलेट्रोड की तरह यह भी घसाना ही है। इसको भी बचपन से राष्ट्रमित की और जमाने भर के पागलपन की गायाएँ सुना-सुनाकर इसके दिमाग की तैयार किया जाता है। और फिर एक दिन वर्दी पहना कर इसको कवायद करवायी जाती है चार साल तक। इसकी खोपड़ी में डालने का यह उपाय भी इलेक्ट्रोड ही है, लेकिन यह पूराना है, बैलगाड़ी के ढंग से असता है। फिर एक दिन यह जादमी जाता है और मर जाता है युद्ध के मैदान में छाती स्रोल कर। और सोचता है कि यह मैं मर रहा हूँ और सोचता है कि यह बिलदान में देरहा हैं, सोचता है कि ये विचार भेरे हैं, यह देश मेरा है और यह भंडा मेरा है। जब कि ये सब बातें उसके दिमाग में किन्हीं और ने रखी हैं। और जिन्होंने रखी हैं, वे राजधानियों में बैठे हुए हैं। वे कभी किसी मद पर नहीं जाते। अब इतनी परेशानी करने की जरूरत क्या है। इलेक्ट्रोड रखने से आसासी से काम हो जायेगा । अडचन कम होगी, भलचूक कन होगी । बहुत जल्दी विचार की संपदा पर भी चोर पहुँच जायेंगे, खतरे वहाँ हो जायेंगे ।

लेकिन अब तक कम से कम विचार की सपदा सूक्ष्म रही है। महावीर कहते हैं कि विचार की संध्या को भी मेरा मानता हिंसा है। क्यों कि जब भी आप किसी विचार को कहते हैं कि मेरा है, तभी आप सदय से च्युत हो जाते हैं जब भी में कहता हैं कि यह मेरा विचार है, इसलिए ठीक है, तभी में सस्य से विचार हो जाता हूँ। और हम सब यही कहते हैं। प्रकट में चाहे कहते हों, या म कहते हों।

## (१८) महाबीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है

और जब हम कहते हैं यही है सत्य तो हम यह नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है, बसल में तब हम कहते हैं कि जो कह रहा है, यह सत्य है। जब मैं सत्य हूँ, तो मेरा विचार सत्य होगा ही। जितने विचाद है जगत् में, वे स्त्य के विचाद नहीं हैं, वे सब में के विचाद हैं। जब आप किसी से विचाद में रह जाते हैं और कोई बात चलती है और बाप कहते हैं यह ठीक है, तो दूसरा कहता है यह कोन नहीं है, तब बरा भीवर फ्रोककर देखता। बोड़ी देर में बापको पक्का पता चल नायेगा कि शव सवाज विचार का नहीं है। सब सवाल यह है कि मैं ठीक हूँ कि तुम ठीक हो। महाबीर वे कहा कि यह बहुत सुरुष हिंसा है। इसविए महाबीर ने अवेकांत को जन्म दिया।

महाबोर से अगर आकर कोई बिल्कुल महाबीर के विपरीत भी बात करता तो महाबीर कहते थे--- यह भी ठीक हो सकता है। बहत हैरानी की बात है. इस लिहाज से यह आदमी अकेला था। पूरी पृथ्वी पर ज्ञात इतिहास के पास यह अकेला आदमी है जो अपने विरोधी से भी कहता है कि यह भी ठीक हो सकता है-ठीक उससे, जो बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। महावीर कहते हैं कि आत्मा है और कोई बारवाक की विचारसरणी को मानने वाला आकर उनसे कहेगा कि आत्मा नहीं है, तो महावीर यह नहीं कहेंगे कि त् गलत है। महावीर कहेंगे कि यह भी हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, इसमें भी सत्य होया। क्योंकि महावीर कहते हैं कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं हो सकती कि जिसमें सत्य का कोई भी अंश न हो । नहीं दो बह होती ही कैसे । स्वप्न भी सही है क्योंकि स्वप्न होता तो है । स्वप्न में क्या होता है वह सत्य मछे न हो, लेकिन स्वप्न होता है, इतना तो सत्य है ही। उसका अस्तित्व तो है ही। असत्य का तो कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। महाबीर कहते हैं, जब एक बादमी कह रहा है कि आत्मा नहीं है, तो इस न होने में कुछ सत्य तो होगा ही। इसलिए महाबीर ने किसी का विरोध नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं या कि महावीर को कुछ पता नहीं था, कि सत्य क्या है। महाबीर को सत्य का पताथा। लेकिन महाबीर का चित्त इतना अनाग्रहपूर्ण या कि वे अपने सत्य में विपरीत सत्य को भी समाविष्ट कर पाते थे। महाबीर कहते थे, सत्य इतनी बडी घटना है कि यह अपने छै विपरीत की भी समाविष्ट कर सकता है। सत्य बहुत बहा है, सिर्फ असत्य छोटे-छोटे होते हैं। उनकी सीमा होती है। लेकिन सत्य इतना बढा है. इतना खसीम है कि अपने से विपरीत को भी समाविष्ट कर लेता है। यही वजह है कि महाबीर का विचार बहुत ज्यादा दूर तक, ज्यादा लोगों तक वहीं पहेंच सका । क्योंकि सभी खोग निविचत वक्तव्य चाहते हैं-- 'हागमेटिक ।' सभी लोग यह चाहते हैं, क्योंकि सोचना कोई नहीं चाहता । सोचने में तकशीफ.

जक्षण होती है। सब लोग उवार बाहते हैं। कोई तीर्मंकर बड़ा होकर कह दे कि जो में कहता है यह स्वय है, तो को तोचने से जमना बाहते हैं कहेंगे विल्कुल ठीक है, मिस गया तथा, जब संकट मिटी। महानीर इतनी निष्चित्ता किसी को नहीं देते। महानीर के पात जो बीठा रहेगा वह सुबह बितना कम्प्यूक्त वा, साम तक और ज्यादा कम्प्यूक्त हो जायेगा। वह जितना परेसान बाया था, सौक तक और परेसान होकर कोटेगा। क्योंकि महानीर को वित में बहु ऐसी जातें कहते हुए चुनेगा, ऐसे-ऐसे बोगों को ही कप्ते चुनेया कि उसके साद क्योंकि महानीर को सिक उसके सार रोगों जो निष्यत जायार है, सबके साद क्याल क्योंचे। उसकी मनन की सारी कम्परेसा गिर जायेगी। महानीर कहते थे क्यार स्वय स्वय क्याल स्वयं तक तुन्हें पहुँचना है तो तुम्हारे विचारों के समस्त जायह गिर जायं तमी पहुँच सकते हो। जब तुम कहते हैं कि यही कस्पर तब तुम हिंसा करते हैं, तब तुम स्वय तक रामा स्वित करते हो। स्वय तक का परिस्कृत कर के हो, सब तुन स्वय तक रामा स्वित करते हो। स्वय तक का परिस्कृत कर के हो। इस ति स्वत तक हो से स्वर तक का परिस्कृत कर के हो। इस सारण तम सहनी रुप कहते के कि हुएता जो कुछ कहता है, वह भी सर्थ हो सकता है। इस सारण तम करते ये कि इसरा जो कुछ कहता है, वह भी सर्थ हो सकता है। इस सारण तम करते ये कि इसरा जो कुछ कहता है, वह भी सर्थ हो सकता है। इस सारण तम करते ये कर करता कि इसरा गजत है।

# (१९) सभी गलत हैं, मैं ठीक हूँ

मुल्का नसरहीन की उस मुल्क के सम्राट ने बुकाया क्योंकि लोगों ने अवर दी कि वह अजीव ब्रादमी है। ब्राप बोलो, उसके पहले ही सडन ग्रुक कर देता है।

सम्राट ने कहा, यह तो ज्यादती है। दूसरे को मीका मिलना चाहिए। सम्राट ने नसस्हीन को बुकाया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम दूसरे की मुनते ही नहीं और बिना जाने कि यह क्या कहता है, तुम बोलना सुरू कर देते हो!

मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ठीक सुना है।

सम्राट ने कहा, मेरे विचारों के संबंध में क्या क्याच है, यद्यपि उसने कुछ विचार बताया नहीं था ! मृश्या ने कहा, बरासर गसत है। सम्राट ने कहा, लेकिन तुमने विचार तो सुने भी नहीं।

मुल्लाने कहा, यह सवाल नहीं है। विचार दुम्हाचे हैं, इसिलए नकत हैं। हिंदी सिंक सेट टीक होते हैं। इस्कें हैं यह मात कि जुम क्या तोचते हो। इसकें हैं स्वात कि लिए। में लोचता हों कही है। जुम केंत्र हो नहीं से लिए। में लोचता हों, काफी है सही होने के लिए। हम यब ऐसे ही हैं। जाप इसकें हिम्मतवर नहीं हैं कि इसरे को बिना चुने मचन कहें। नेकिन जब आप सुनकर भी पखत कहते हैं, तब साथ पहले के ही जान केंद्र हों। इसका सफ मत्त्र हैं कि कुत रूप बाप भी नहीं कहते। जाप पहले से जान केंद्र हों। इसका सफ मत्त्र तहते हैं, तब साथ पहले के ही जान केंद्र हों। इसका सफ मत्त्र हों। सुन्ला नकहते हैं, तब सका सफ मत्त्र हों। सुन्ला नकहते काप से ज्यादा ईमानबार जादमी है। वह कहते। हैं ही। मुल्ला नकहते काप से ज्यादा ईमानबार जादमी है। वह कहते हों हैं ही। मुल्ला नकहते काप से ज्यादा ईमानबार जादमी है। वह कहते हों। सुन्ला नकहते काप से उसाब करता। हम जातरे ही ईकि सुम गवत है, क्यों कि सभी गवत हैं कि कैं हैं।

## (२०) तरकारी की तारीफ उर्फ सम्राटं-मुल्हा संवाद

सारे विवाद जगत् के यही हैं। सम्राट मुख्या से बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तुम हमारे ही दरबार में रह बाजों। और मुख्या को उनक्वाह मियने जगी। मुख्या को जिस दिन से तनक्वाह मियने जगी, सम्राट बस्का हैरान हुबा कि वह जो भी कहता, मुख्या कहता, बिक्कुल ठीक है, एकदम सही है, यही सही है। सम्राट के साथ खाने पर बैठता वा कोई सजी बनी थी।

सम्राट ने कहा, मुल्ला सम्बी बहुत स्वादिष्ट है।

मुल्ताने कहा, यह अमृत है। और मुल्लाने बहुत बखान किया उत्त सज्जीका। इतना बखान किया कि सम्राट ने दूसरे दिन भी बनवायी।

लेकिन दूसरे दिन जतनी अच्छी नहीं बगी। दूसरे दिन रसोहये ने देखा कि इतनी अमूत जेंग्री चीज लगी भी सम्राट को, तो उसने तीयरे दिन भी बना दी। सम्राट ने हाथ मार कर वाली नीचे गिरा दी और कहा कि क्या बद-तनीजी है, रोज-रोज बही सकती !

मुल्लाने कहा, वहर है।

सम्राट ने कहा, लेकिन मुल्का तुमने तीन दिन पहले कहा था कि अमृत है।

मुल्लाने कहा, मैं आप का नौकर हैं, सब्बों का नहीं। तनक्वाह तुम देते हो कि सब्जी देती है।

सम्राट ने कहा, लेकिन इसके पहले जब तुम मुक्तते मिलने नहीं आये थे, तो तुम अपने को ही सही कहते थे।

युल्ला ने कहा, तब तक मैं बिन विकाया जीर तुम मुक्ते कोई तनस्वाह नहीं देते थे। और विस्त दिन तुम तनस्वाह देना बंद कर दोगे उस दिन से किस मैं ही सही हो बार्जेगा। स्थान रसना सही तो मैं हो हूँ, यह तो तिर्फ तनस्वाह सी बजह दे में कहे बाता हूँ।

केलिल महाबीर कहते हैं, दूसरा भी सही है। दूसरा भी नहीं हो सकता है। तुरहारा विरोधी भी सत्य को लिए है। आयह अत करो, अनामही हो बाओं। आगह ही मत करो। इसलिए महावीर ने किसी विदांत का आयह नहीं किया। महाबीर ने वितनी तरल बातें कही है, कवनी तरल बातें किसी दूसरे ने नहीं होहीं है। इसलिए महाबीर ने अपने हर वक्तव्य के सामने स्थात लगा रिया है। वे कहते वे, 'वरहैस्प'। अभी बाग का तो विचार उन्हें पता भी नहीं है। वेकिन आप आपर उनसे पूछने कि आसा है, तो महाबीर कहते— स्थाद, परहैसा। वे कहते—हो बकता है। इसलिए कि अगर कोई उसके विपरित हो, तो उसे चोट न पहुँच आय। आप पूछते कि मोल है, तो महाबीर कहते—स्याद्।

ऐसा नहीं कि महाबोर को यहा नहीं है। महाबोर को पता है कि मोझ है, केकिन महाबोर को यह भी पता है कि आहित्क बत्कव्य स्थान के साथ ही हो सकता है। और महाबोर को यह भी पता है कि क्यान कहने से साथ ही साप समझने को ज्यादा आसाती से तैयार हो बायेंगे। बनार महाबोर कहें कि हां, मोझ है, तो महाबोर जितने जकड़ के कहेंगे—मोझ है, तत्काल आपके मीतर उतनी ही जकड़ प्रतिक्वानित होगी। बहु मतिक्वानित होगी। बहु प्रति-प्रतिकहती है कि कीन कहता है? मोझ नहीं है, विक्कुल नहीं है जो संपंत्र में का पुक्त हो जाता माणि कि सारे विवाद में के विवाद हैं। महाबोर के सब वक्तव्य जनाबह से भरे हैं। इसीलिए पंत्र बनाना बहुत मृत्विक्त हुना। जगर कोई गोशालक के पास जाता, महाबोर के मतिव्ही के महाबोर के पास वास कोई गोशालक के पास जाता, महाबोर के हा तिव्ही हो क्षमर काप ही होते तो शोबिए, बाप गोधानक के गीछे जाते कि महाकीर के ? भेरा क्याल है बाप गीधालक के पीछे जाते । क्योंकि बाप सोमते कि यह बारवी कर ने दम निष्कृत तो है, हवे पता तो है; लेकिन महाबीर कहते हैं, भीबालक भी बायद छही हो । कभी उन्हें बुद ही पक्का पता नहीं है, बुद ही बाफ नहीं है ! इनके पीछे अपनी नाव क्यों बीधनी और हुनानी? पता हो नहीं, के कही जा रहे हैं। धायद वा भी 'हे है कि नहीं जा रहे हैं! धायद पहें मेंगे कि नहीं पहेंचेंगे!

इसलिए महाबीर के पास अल्यन्त बुद्धिमान वर्षे ही आ सका। बुद्धिमान मैं कहता है उन व्यक्तियों को, जो स्त्य के संबंध में अनामहरूर्ण हैं। जिन्होंने समझा महाबीर के साहस को। जिन्होंने देखा कि यह बहुत साहस की बात है, वे हो महाबीर के पास आ सके। से किन जेंग्ने-जेंद समय बीतता है, मोग आमहरूर्ण हो जाते हैं और उनके आमह सतरमाक हो जाते हैं।

## (२१) शायद ठीक; शायद नहीं ठीक

एक बहुत बड़े जैन पंडित बुक्त मिलने आये थे। उन्होंने स्थात्वाद पर किताब रिखी है, इसी अनेकांत पर। मैं उनसे बड़ी देर बात करता रहा। मैंने उनसे कहा कि स्थात्वाद का अर्थ यह होता है कि साथद ठीक हो, शायद टीक ल हो।

चन्होंने कहा-हाँ।

फिर थोड़ी बात-बीत आगे बड़ो। बब वे भूच गये तो मैंने उनसे पूछा कि स्यात्वाद पूर्णरूप से ठीक है या नहीं?

डम्होंने कहा—डीक है, पूर्णक्प से ठीक है। यानी स्थात्वाद पर किताब मिस्तवेवासा बादमी श्री कहता है कि स्थात्वाद पूर्णक्प से ठीक है। इसमें कोई गळती नहीं है, इसमें पूल हो हो नहीं कसती। यह सर्वत को वाणी है। बहाबीर को मामनेवाले कहते हैं कि यह सर्वत को वाणी है। इसमें कोई पूजकूक नहीं हो सकती। यह विस्कृत ठीक है। एम्झील्यूटली, पूर्णक्पेण निरपेश। बीर महाबीर जिन्दगी भर कहते रहे कि पूर्ण हाथ सर्थ की अध्यावित हो ही नहीं सकती। जब भी हम सर्थ को बोल्ठे हैं, तभी यह अपूर्ण हो जाना है। बोल्डे ही ब्रिज्यूण हो जाता है। वस्तव्य देते ही अपूर्ण हो जाता है। कोट्ड स्वत्य पूर्ण मही हो सरता। स्थीकि बस्तव्य की सीमाएँ हैं, भाषा, तक, बोल्जे वाल,

सुनने बाला--ये सब सीमाएँ हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं, वही बाप सुनें । बरूरी नहीं है कि को मैं जानं, वहीं मैं बोल पाऊँ । और जरूरी नहीं कि जो मैं बोल पाऊँ, वह वही हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा है। यह कराई जरूरी नहीं है। इसमें तत्काल सीमाएँ लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वक्तव्य समय की बारा से प्रवेश करता है और सत्य समय की बारा के बाहर है-ऐसे ही जैसे हम एक लकड़ी को पानी में डालें तो वह तिरखी दिखायी पडने संगे और बाहर निकाले तो सीबी हो जाये। महाबीर कहते हैं कि जैसे ही हम आचा में किसी सत्य को डासते हैं. वह तिरखा हो जाता है। भाषा के बाहर निकालते ही वह शुद्ध हो जाता है, शून्य में छे जाते ही वह पूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे ही वक्तव्य देते हैं वैसे ही वह अपूर्ण हो जाता है। इसलिए महाबीर कहते हैं, कोई भी वस्तव्य स्थात के बिना न दिया जाये । कहा जाये कि शायद सही है। यह अनिश्चिय नहीं है, यह केवल अनाग्रह है। यह अनसर्टेन्टी नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं है जो महाबीर को पता नहीं है कि संज्ञा दी जा सके। महाबीर को पता है और इतना पता है, इतना साफ पता है कि यह भी उन्हें पता जलता है कि वक्तव्य ध्रधला होता है। महावीर की बहिंसा का जो अंतिम प्रयोग है, वह अनाग्रहपूर्ण विचार है। यानी कि विचार भी मेरा नहीं है। जिस विचार के साथ बाप 'मेरा' लगा देंगे, उसमें बाग्रह क्रुड जायगा। न धन मेरा है, न भित्र भेरे हैं, न परिवार मेरा है, न विवार मेरा, न यह शरीर मेरा, न यह जीवन । जिसे हम कहते हैं, यह मेरा है, यह कुछ भी मेरा नहीं है, इन सब 'मेरे' कहे जाने वालों से हमारा फासला पैदा हो जाता है, गिर जाते हैं, ये मेरे, तब-मैं और मैं ही बच जाता है। तो 'अलोन' (अकेला) जो जकेला मैं का बच जाना है, उसकी प्रक्रिया है अहिंसा । अहिंसा प्रास्त है । संयम सेत् है और तप आवरण है।

इटवाँ प्रवचन पर्युषण ज्याख्यान-माला, दिनांक २३ अगस्त, १६७१ दो अतियों के बीच में साबित बचा न कोय

नमस्कार करते हैं।

देवो वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

व्यये-

धर्म सर्वश्रेष्ठ गँगल है। (कौन सा धर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी

धम्मो मंगलमुक्किटठम, अहिंसा संजमी तवी।

एक निज्ञ ने पूछा कि महावीर रास्ते से गुजरते हों और किसी प्राणी की हत्या हो रही हो तो महावीर क्या करेंगे? किसी स्त्री के साथ बछात्कार की बटना बट रही हो तो महाबीर त्या करेंगे? क्या वे ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे अन्यस्थित हों?

इस सम्बन्ध में थोड़ी थी बातें समफ, केनी उपयोगी हैं। एक तो महाबीर गुजरते हुए हों रास्ते से जीर किसी की हत्या हो रही हो, तो हत्या में वो हम देख पातें हैं, बह महाबीर को नहीं दिखायी पड़ेंगा। वो महाबीर को दिखायी पड़ेगा वह हमें कभी दिखायी नहीं पड़ता है। पहले तो इस मेद को समस लेना चाहिए। वज भी हम किसी की हत्या होते देखते हैं तो समसते हैं कि कोई मारा जा रहा है। महाबीर को यह दिखायो नहीं पड़ेशा कि कोई मारा जा रहा है। क्योंकि महाबीर को यह दिखायो नहीं पड़ेशा कि कोई मारा जा रहा है। क्योंकि महाबीर जानते हैं कि मी जीवन का तत्व हैं वह मारा नहीं बा सकता। वह अनुत है। दूसरी बात, जब भी हम देखते हैं कि कोई मारा चा रहा है तो हम ओवते हैं कि मारने वाला ही जिम्मेबार है, जबकि महाबीर को हसमें कई दिखायी पड़ेगा कि जो मारा जा रहा है वह भी बहुत सहरे क्यों में जिम्मेबार है। जीर हो कतता है, केवल जपने ही किये गये किसी कर्यं का प्रतिफल पा रहा हो।

# (१) हो सकता है वह पिटने के काबिल हो

लेकिन जब भी हुम देखेंगे तो भारतेवाला दोगो और भारा जानेवाला हुमेखा निर्दोष मालूम एहेगा। हुमारी दया और हुमारी करुणा उसी की तरफ बहुंगी, जो भारा जा रहा है। सहाबीर के छिए ऐसा करूरी सहीं होगा। क्योंकि सहाबीर का देखना और गहरा है। हो सकता है कि को भार रहा है यह केवस एक प्रतिकर्म पूरा कर रहा हो। क्यों कि इस वगत् में कोई नकारण नहीं मारा जाता है। जब कोई मारा जाता है, तो बह उसके ही कमा के एक की प्रश्नका का हिस्सा होता है। इसका ग्रह अर्च नहीं है कि को मार रहा है वह जिस्में का पर्देश ना पर्देश है। हिस्सा ग्रह अर्च नहीं है कि को मार रहा है वह जिस्में का प्रदेश । जब भी हम देखते हैं कि कोई मारा जा रहा है, तो हम सोचते हैं निश्चित ही पाप हो रहा है, निश्चित ही बुरा हो रहा है। वसीक हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। महाबीर दलते हैं जीवन की अनंत प्रश्नका । यहां कोई भी कम अपने में पूरा नहीं है। वह पीछे से जुडा है और लो से जी से अरों से भी से अरों से अर

हो सकता है कि अगर हिटलर को किसी आदमी ने मार डाला होता १९३० के पहले, तो वह आदमी हत्यारा सिद्ध होता । तब हम न देख पाते कि एक ऐसा आदमी मारा जा रहा है, जो एक करोड़ लोगों की हत्या करेगा। लेकिन महाबीर ऐसा देख पाते हैं, इसलिए तब तय करना मुश्किल है कि हिटलर का हत्यारा सचमुच बुरा कर रहा है, या अच्छा कर रहा है। क्योंकि हिटलर अगर मरे तो करोड़ लोग बच सकते हैं। फिर मी इसका यह अर्थ नहीं है कि हिटलर को जो मार रहा है, वह अच्छा ही कर रहा है। सच तो यह है कि महाबीर जैसे लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अच्छा और बुरा-ऐसा चुनाव नहीं है, कम बुरा और ज्यादा बुरा का ही चुनाव है। 'लेसर ऐंड ग्रेटर इविल' का चुनाव है। हम बामतौर से दो हिस्सों मे तोड लेते है, यह अच्छा है और यह बुरा है। हम जिन्दगी की अँघेरे और प्रकाश में तोड़ लेते हैं। महाबीर जानते हैं कि जिन्दगी में ऐसा तोड़ नहीं है। यहाँ जब भी आप कुछ कर रहे है, ठो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबसे कम बुरा विकल्प था, वह आप कर रहे हैं। वह आदमी भी बुरा कर रहा है जो हिटलर को मार रहा है। लेकिन संभव हो सकता है कि वह हिटकर से इतना बुरा हो कि हम इस आदमी को बुरा कहे। तो पहली बात मैं यह कहना चाहता है कि जैसा आप देखते हैं, वैसा महाबीर नहीं देखेंगे। इस देखने में यह बात भी जोड़ रुनी जरूरी है कि महावीर जानते हैं कि इस जीवन में वौबीस घंटे अनेक तरह की हत्या हो ही रही है। आपको कभी-कभी दिखायी पड़ती है। जब आप चलते हैं तब किसी की आप हत्या कर रहे हैं, जब आप दबोस लेतें हैं तब आप किसी की हत्या कर रहे होते हैं, जब आप भोजन कर नहे हैं तब आप किसी की हत्या कर रहे हैं। आपकी आँख की पलक भी भएकती है, तो हत्या हो गयी होती है। लेकिन हमें तो, चन कभी कोई किसी की खाती में खुरा फ्रोंकतांहै, तभी हत्या दिखायी पड़ती है।

# (२) इत्या की बैसाखी पर टिका हुआ जीवन

महाबीर देखते हैं कि जीवन की जो व्यवस्था है वह हिंसा पर ही खड़ी है। यहाँ चौबीस चंटे प्रतिपक्ष हत्या ही हो रही है। एक मित्र मेरे पास आये थे। वे कह रहे थे कि महाबीर जहाँ चलते थे वहा अनेक-अनेक मीलों तक अगर लोग बीमार होते. तो वे तत्काल ठीक हो जाते थे। मेरा मन हआ उनसे कहैं कि शायद उन्हें बीमारी के परे रहस्यों का पता नहीं है। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, तो अनेक कीटाण आपके भीतर जीवन पाते हैं। अगर महाबीर के जाने से जाप ठीक हो जायेंगे तो अन्य कीटाण तरकाल मर जायेंगे। इसलिए महावीर इस झंझट में पड़ने से रहे। यह व्यान रखना। क्योंकि आप कुछ विशिष्ठ हैं, ऐसा महाबीर नहीं मानते हैं। यहाँ प्रत्येक प्राण का मूल्य बराबर है। हर प्राण का मुख्य है। आप अकेले बीमार होते हैं तब करोड़ों जीवन आपके भीतर पनपते हैं और स्वस्य होते हैं। तो अगर आप सोचते हों कि महाबीर कुपा करेंगे और आपको ठीक कर देंगे, तो ऐसी कुपा महाबीर को करनी बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि आपके ठीक होने में करोड़ों का नष्ट होना निहित है। और आप इतने मृत्यवान नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। क्यों कि वे जो करोड़ों आपके भीतर जी रहे हैं; वे भी, प्रत्येक अपने को, इतना मुख्यवान समकते हैं. आपका उनको पता भी नहीं है। आपके शरीर में जब किसी रोग के कीटारपू पलते हैं तो उन्हें पता भी नही होता है कि आप भी हैं। बाप सिर्फ उनका भीजन होते हैं। तो जैसा हम देखते हैं हत्या को उतना सरल सवाल महाबीर के लिए नहीं है, ज्यादा जटिल है। महाबीर के लिए जीवेषणा ही हिंसा है, हत्या है। वह जीवेषणा किसकी है, इसका कोई सवाल नहीं उठता। जो जीना चाहता है, वह हत्या करेगा। ऐसा भी नही है कि जो जीवेषणा छोड देता है, उससे हत्या बन्द हो जाती हो । जब तक वह जियेगा तब तक हत्या एससे भी चलेगी। महाबीर इतना कहते हैं कि उसका संबंध विच्छिन्न हो गया। जीवेषणा के कारण उसका संबंध था। जीवेषणा न रही तो संबंध न रहा।

महावीर भी ज्ञान के बाद चालीस वर्ष जीवित रहे। आखिर उन चालीस वर्षों में महावीर भी चलेंगे तो कोई जरूर मरेगा। यसि महाबीर हतने संयम में बीते हैं कि रात एक ही करवट सीते हैं, सुमरी करवट नहीं लेते । इससे कम करना मुक्तिक हैं। एक ही करवट में रात पुजार देते हैं। वस्तिक इससे करवट लेते हैं तो फिर कुछ जीवन मरेंगे । घोने वसीक छेते हैं, ताकि कम के कम जीवन का हास हो। विकार क्यों तो हो जीते हैं ? बपने की समाप्त ही गयों न कर दें ? केकिन जब बपने को समाप्त करेंगे, उन मरीर में पलने वाले जीवों का नया होगा? एक बारमी के सारीर में ता करीं हैं जीवें के स्थार सारी में सारी में ता करीं हैं जीवें के स्थार सारी में सारी में ता करीं हैं जीवें का नया होगा? एक बारमी के सारीर में ता करीं हो जीवा पलने हैं। सामाप्त करवा बारमी के सारीर में । करवर के तो और क्यादा पलते हैं। बागाप्त करवा बारमी के सारीर में । करवर के तो और क्यादा पलते हैं। बागाप्त स्थार मारते हैं। वहर पी कें तो भी सात करों के की भी तो साथ मारते हैं। वहर पी कें तो भी सात करों के की साथ मारते हैं। वहर पी कें तो भी सात करों के की से साथ मारते हैं। होसा का स्थाल हतना बासान नहीं हैं जितना कि वापकी लें देखती हैं।

क्या है हरवा ? कीन भी जीज हरवा है ? सहावीर की तरह देखें, तो जीवन को जीने की कोश्विश में ही हरवा है, जीवन को जीने में ही हरवा है। हरवा प्रतिपत्त बन रही है। प्रत्येक प्राणों जीना चाहता है, इश्वित्ए जब उत्तपर हमता होता है तब उसे लगता है हरवा हो रही है। बाली समय हरवा नहीं होती है। बगर जंगल में आप जाकर शेर का पिकार करते हैं, तो बेल है; और शेर आपका शिकार करे तब शिकार नहीं कहलाता वह, तब यह हरवा है। तब वह जंगनी जानवर है, और आप बहुत सम्य जानवर हैं।

और भजा यह है कि शेर आपको कभी नहीं मारेगा, जब तक उसको जूल न समी हो। और आप तभी उसको मारेंग जब आपको जूल न समी हो, पेट मरा हो। कोई जूले आदमी जंगल में शिकार करने नहीं जाते हैं। जिनको आदा भोजन मिल गया है, जिनको अब पचाने का उपाय नहीं दिखायी पढ़ता है, वे शिकार करने चले जाते हैं। जब कि शेर तभी मारता है, जब वह जूला होगा यानी अनिवार्यता होगी।

# (३) सवाल भापके और आपके पिता पर आ जाये तो 🛭

मैंने मुना है कि एक सक्तेंस में उन्होंने एक स्वया प्रदर्शन शुरू किया था, एक पेंड़ और एक होर को एक ही कटबर में रखने का, मैंनी का। कीम सहें बुधा होते थे। रेखकर चमल्कत होते थे कि येर और मेंड़ गके मिसकर बैठे हुए हैं। केंकिन एक साथभी थोड़ा चिनत हुआ कि यह बढ़ा कटिन सामला है। उसने जाकर मेंनेजर से पूछा कि है तो प्रदर्शन बहुत अद्भुत है, लेकिन इसमें कभी संभट नहीं आती ?

उसने कहा-कोई ज्यादा झंभट नहीं आती।

फिर उसने पूछा, कि शेर और भेड़ के साथ-साथ रहने से, कभी उपद्रव नहीं होता ?

उस मैनेजर ने कहा, कभी उपद्रव नहीं होता। सिर्फ हमें रोज एक नमी भेड़ बदलनी पड़ती है। और कोई दिस्कत नहीं है। जब घेर भूखा नहीं रहता, तब दोत्ती ठीक रहती है, कोई बांबट नहीं पड़ता है। जब भूखा होता है, तब वह बा जाता है। इसरे दिन हम दूसरी बदल देते हैं। प्रदर्शन में इससे कोई बाधा नहीं पड़ती।

शेर भी मेड़ पर हमला नहीं करता, अगर वह मुला न हो। गैर अनिवार्य हिंता कोई जानवर नहीं करता, सिवाय आदमी को छोड़कर । लेकिन हमारी हिंता हमें हिंता नहीं मासूम पड़ती हैं। हम उसे नये-नये नाम और अच्छे लच्छे नाम दे देते हैं। जहाँ तक हो, आदमी की हिंता न हो। किर जादमी के साथ भी हम विभाजन करते हैं। हमारे निकट जो जितना पड़ता है, उसकी हत्या हमें उतनी ज्यादा मानूम पड़ती है। अगर पाकिस्तानी मर रहा है तब ठीक है। हिंदुस्तानी मर रहा है, तो तकतीफ होती है। फिर हिंदुस्तानी में अगर हिंदु कर दहा हो तो मुसलमान को तकलीफ नहीं होती है। मुसलमान को तकलीफ नहीं होती है। मुसलमान को तकलीफ नहीं होती है। सुसलमान को लक्कीफ नहीं होती है।

और भी निकट हम रेखाएँ क्षीचते चले जाते हैं। दिगम्बर जैन मर रहा हो तो उससे ब्येताबर को कोई तकलोफ नहीं होती है। घरेताबर मर रहा हो तो दिगम्बर को कोई तकलोफ नहीं होती है। फिर और हम नीचे निकल खाते है। आपके परिवार का कोई मर रहा हो तो तकलीफ होती है, इसरे परिवार का कोई मर रहा हो तो तकलीफ होती है, इसरे परिवार का कोई मर रहा हो तो सहानुभूति विकासी जाती है, होती नहीं है। और लगर लापके ऊपर ही सवाल आ जाय कि आप वर्ष कि आपके पिता बनें, तो पिता को हो मरना पड़ेगा। माई बचे कि आप वर्ष तो फिर भाई को मरना पड़ेगा। अगर यह सवाल आ जाये कि आपका सिर बचें कि दी परना पड़ेगा। अगर यह सवाल आ जाये कि आपका सिर बचें कि दी परना पड़ेगा।

## (४) कटने का अर्थशास्त्र

मुल्लानसदहोन के गाँव में एक सैनिक बाया हुआ है। काफी हाउस में बैठकर यह अपनी वहानुरी की बहुत बाते कर रहा है। कह रहा है कि मैंने इसने सिर काट दिये, इतने जायगी नाकाम कर दिये।

मुल्लाबहुत देर सुनता रहा। उसने कहा कि 'दिस इख निर्मय'। यह कुछ, भी नहीं है। एक दका मैं भी गयावाल कुाई में, पर नहीं मालूम कि कितने सोगों के पैर काट डाले।

उस योद्धा ने कहा कि महाशय, अच्छा हुआ होता कि आप सिर काटते।

मृत्ला नसर्दीन ने वहा कि सिर कोई पहुछे ही काट चुका था। न मालूम कितनों के पैर काटकर हम ऐसे घर आ गये कि जरा-सी सरोंच भी न लगी। तुम तो काफी पिटे-कुट मालूम होते हो। तो आपको सिर और पैर के कटने में भीड कोतोमी करनी गहुंगे। सिर और पैर में से पैर को कटवा डालियेगा और चया करियेगा।

'मैं' केन्द्र है सारे जगत् का। जपने को क्याने को मैं सारे जगत् को दोव पर लगा सकता हैं। यही हिंहा है, यही हत्या है। महाबीर इतना व्याप्य क्तते हैं, उत पर्पनेदिय्य में, उत परिप्रेश्च में कि आपको जो हत्या विवास पढ़ गयी है, वह महानीर को ऐसी दिलायी नही पड़ेगी। इसिल्यू महावीर के लिए प्रस्त बहुत जटिल है। किसको आप बलाल्कार कहुते हैं ? पूथ्वी पर सी मैं '९२ मीको पर बलाल्कार ही हो रहा है, लेकिन आप किसको बलाल्कार कहुते हैं ? पित करता है तो बलाल्कार नहीं होता, लेकिन अपर पत्ती की इन्छान हो तो पति का किया हुआ भी बलाल्कार है। और कितनी परिचयों की इन्छा है, कसी पतियों ने पुछा है ?

ते, जबर्यस्ती से बहु को अहंकार की तृष्ति होगी, बहु सहज में कही हों ही है ! अगर आप किसी आवनी से कुरती लड़ रहे हों और वह अपने आप पिरकर केट जाये और कह— कैठ जाओ मेरी छाती पर, हम हार गये, तो मजा चका मया । सेकिन जब आप उसको गिराते हैं, तो विज्ञानी मृश्किक पहती हैं उसे गिराने में, उसकी छाती पर बैठ जाने में आप उतना ही रस पाते हैं। रस किस बात का है ? रस विजय का है। इसलिए तो वल्ली में उसना रस नहीं आदा है, विज्ञान हतरे की पत्नी को अभी मी जीतने का मार्ग है। अपना एक हो जो पत्नी को अभी मी जीतने का मार्ग है। अपनो पत्नी की जीती जा चुकी है। टेकन पार प्रदेख । अब उसमें उसके पत्नी के अभी मी जीतने का मार्ग है। अपनो एको जीती जा चुकी है। टेकन पार प्रदेख । अब उसमें कुछ मचा है हो नहीं। रस क्या है? रस इस बात का है कि मैं कितनी विजय के मेटे गाइ रूँ (चाहे वह कोई भी आयाम हो—काम-बासना हो, पत्न हो मा पाहे पर हो। । जहां जितना मृश्किक है, वहां अहंकार उतना विजेता होकर वाहर निकलता है।

जगर महावीर से हम पूछें या गहरे में हम समझें, तो जहीं-जहीं अहंकार वेच्टा करता है, वहीं-जहीं बलात्कार हो जाता है। वह बलात्कार अनेक क्यों में हैं। अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रास्ते पर बलात्कार कर रहा हो, वो में बलाता जाता कर कर का के सिंदी कर मानून पहेंगा। लेकिन हमें क्याल नहीं हैं कि स्त्री जाता हो हमें जिम्मेवार मानून पहेंगा। लेकिन हमें क्याल नहीं हैं कि स्त्री जाता हा स्त्री संत्री किया के तो के तो के तो स्त्री हम अगर पुटक को इसमें रास आता है कि वह स्त्री को जीत ले तो स्त्री को भी इसमें रास जाता है कि वह क्यी को जीत ले तो स्त्री को भी इसमें रास जाता है कि वह किसी को इस हालत में ला दे।

### (४) संदर्भ : एक व्यभिचारी की डायरी

िक केंगाई ने अपनी एक अद्भुत किलाज सिक्षी है—डायरी आफ ए सिब्यूबर, एक अधिजारी की बायरी। वह व्यक्तियारी को बायरी लिख रहा है, जह कार्यांक कथा है। वह जीवन के अन्त में यह जिखता है कि मैं बड़ी भूल में रहा, मैं समक्रता या कि मैं स्त्रियों के प्रतिकार के जिये राजी कर रहा है। अगिवार में मुस्ते राजी कर रहा है। अगिवार में मुस्ते राजी कर रहा है। आजित मुस्ते मुस्ते राजी कर रहा है। सावर विवार के कि उन्होंने माने प्रतिकार के कि प्रतिकार के कि प्रतिकार के स्त्रियार है कि उन्होंने का जा निर्मादिव। 'इस्तिय अधिकार करवा दिया। 'दे सिक्युक्ट मी। देट टेक्निक बाज निर्मादिव।' इस्तिय अधिकार करवा रहा। कोई स्त्री कभी प्रस्ताव नहीं करती किसी पुरुष से सिवार करती है कि पुरुष प्रस्ताव करें, प्रस्ताव करती है कि पुरुष प्रस्ताव करें, प्रस्ताव करती नहीं। यह स्त्री और पुरुष के मन का सेव है।

स्त्री के मन का ढंग बहुत सूक्ष्म है। आप देखते हैं कि अगर एक आदमी जा रहा है और एक स्त्री को घरका मार दे, तो फौरन हमें लगता है कि इसने गलती की। लेकिन वह घर से परा उन्तजाम करके चली है कि अगर कोई यक्का न मारे तो उदास लौटेगी। घक्का मारो तो जिल्ला भी सकती है। लेकिन चिल्लाने का कारण यह नहीं है कि धक्का मारने पर नाराजगी है। चिल्लाने का सौ में ६६ कारण यह है कि बिना चिल्लाये किसी को पता नहीं बलेगा कि धक्का मारा गया। पर यह बहुत गहरे में है, उसकी भी पता न हो इसकी पूरी सम्भावना है। क्योंकि स्त्रियों कहें बन्धन की जिस व्यवस्था से निकल रही है, वह धक्का मारने के लिए पूरा का पूरा निमंत्रण है। उस निमंत्रण में हाथ उनका है। लेकिन हमारे सोचने के जो उग हैं. वे एकदम हमेशा पक्षपाती है। हम हमेशा सोचते है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए आदमी जिम्मेवार है। हमें ख्याल नहीं आता कि इस जगत में जिम्मेवारी इतनी आसान नहीं। दूसरा भी जिम्मेबार हो सकता है। और दूसरे की जिम्मेवारी गहरी भी हो सकती है, कुशल भी हो सकती है, चालाक भी हो सकती है, सुक्ष्म भी हो सकती है। महावीर जब देखेंगे तब परा देखेंगे. और उस पूरे देखने में और हमारे देखने में फर्क पडेगा। महाबीर का जी 'विजन' है. वह टोटल होगा।

# (६) ऐसे में महावीर क्या करेंगे ?

में, उस स्थिति में महाबीर से क्या होगा, इसके लिए कोई प्रिडिक्सन नहीं हो सकता, कोई ज्योतियी नहीं बता सकता।

हमारे बाबत त्रिडिक्शन हो सकता है। क्योंकि जितनी कम समक्त हो उतने ही हम प्रिडिक्टिबल होते हैं। जितनी हमारी नासमभी होगी, उतनी हमारे बाबत जानकारी बतायी जा सकती है, कि हम क्या करेंगे। मशीन के बाबत हम परे प्रिडिक्टियल हो सकते हैं। जानवर के बाबत थोडी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ९० प्रतिशत हम कह सकते हैं कि गाय आज सायं घर आकर क्या करेगी। कभी-कभी भल-चुक हो सकती है। क्योंकि गाय एकदम यंत्र नहीं है। लेकिन मशीन बया करेगी, यह तो हम जानते हैं। जैसे-जैसे जीवन-चेतना विकसित होती है. वैसे-वैसे अनप्रिडिक्टिबिलिटी बढती है। साधारण आदमी के बाबत कहा जा सकता है कि यह कल सुबह क्या करेगा। महाबीर या बुख जैसे व्यक्तियों के बाबत नहीं कहा जा सकता है कि वे क्या करेंगे । वे क्या करेंगे, यह बहुत अज्ञात और रहस्यपुर्ण है। क्यों कि उनके टोटल विजन में, उनकी पूर्ण दृष्टि में पता नहीं क्या दिखायी पडेगा। और उस दिखायी पडने पर वे सोचकर कुछ करने नहीं जायेंगे। बहाँ दिखायी पडेगा, यहाँ कृत्य घटित हो जायेगा । वे दर्पण की तरह है । जो घटना चारों तरक घट रही होगी, वह दर्पण में प्रतिलक्षित हो जायेगी, परिलक्षित हो जायेगी, रिफलेक्ट हो जायेगी। और उसका जिम्मा महावीर पर विल्कल नहीं होगा।

जगर महाबीर ने किसी की हत्या होते रोका या किसी पर व्यक्तिया होते रोका, या महाबीर कहीं किसी से कहेंगे नहीं कि मैंने किसी पर व्यक्तिया होते सोना या। महाबीर कहेंगे किसी से कहेंगे नहीं कि मैंने किसी पर व्यक्तिया हो रोका यो मेंने यह भी देखा था। महाबीर कहेंगे कि मैंने देखा था। व्यक्तिया हो रहा और मैंने यह भी देखा था। महाबीर कहेंगे, व्यक्तिया के भी जोर व्यक्तिया के रोके जाने के भी। तभी वे बाहर होंगे कमें के, वन्यवा के कमें के बाहर नहीं हो सकते। विचार के नासता देखा नहीं हो सकते। विचार के नासता वे, इच्छा से, अजिप्राय के, प्रयोजन से किया गया कमें फल की लाता है। महाबीर जो भी कर रहे हैं बहु प्रयोजन रहिन, लक्ष्य रहिन, फल रहिन, विचार रहिन, लक्ष्य रहिन, क्ल्य रहिन, विचार से के से कहा के से किसी के स्वार्थ के से महाबीर के पूछा होता तो महाबीर भी नहीं कह सकते थे कि मैं क्या कहेंगा। महाबीर कहेंगे तुम्ल भी देखोंगे कि

क्या होता है और मैं भी देखूंगा कि क्या होता है। करना मैंने छोड़ दिया है। इसलिए महावीर या लाओलों यो बुद या कृष्ण जैसे लोगों के कर्म को समऋना इस जगत् में सर्वाधिक दुक्ह पहेली है।

# (७) आविर हम पूछते क्यों हैं ?

हम क्या करते है और हम पुछना क्यों चाहते हैं ? हम पूछना इसिन्छ चाहते हैं कि अगर हमें पतका पता चल जाये कि महाबीर क्या करेंगे. तो वही हम भी कर सकते है। लेकिन ज्यान रहे, महाबीर हुए बिना आप वही नहीं नहीं कर सकते । हाँ, बिल्कूल वहीं करते हुए मालूम पड सकते हैं । लेकिन वह बही नहीं होगा। यहीं तो उपद्रव हुआ है। महाबीर के पीछे डाई हुआर साल से लोग चल रहे है और उन्होंने महाबीर को विशेष स्थितियों में जो-जो करते देखा है. उसकी नकल कर रहे हैं। यह नकल है। उससे आत्मा का कोई अनुभव नहीं उपजता। महाबीर के लिए वह सहज कृत्य था, इनके लिए प्रयास सिद्ध है। महाबीर के लिए वह दृष्टि से निष्यन्न हुआ था, इनके लिए सिर्फ हैबिट है एक बनायो गई बादत है। अगर महावीर किसी दिन उपवासे रह गये वे तो महाबीर के लिए वह उपवास और ही अर्थ रखता था। उसके निहितार्थ अलग थे। हो सकता है उस दिन वे इतने आत्मलीन थे कि उन्हें घरीर का स्मरण ही न आया। लेकिन आज उनके पीछे जो उपवास कर रहा है, वह जब भोजन करता है तब उसे शरीर का स्मरण नहीं आता। और जब उप-वास करता है तब उसे चौबीस घण्टे शरीर का स्मरण बाला है। इससे तो अच्छा या. वह भोजन ही कर लेता। क्योंकि वह महावीर के ज्यादा निकट होता है शरीर के स्मरण न आने में। लेकिन वह भोजन न करके चौबीस षण्टे शरीर का स्मरण कर न्हा है। महाबीर का उपवास फलित हुआ था इसलिए कि शरीर का स्मरण ही नहीं रहा तो भूख का किसे पता जले, कीन भोजन की तलाश से जाय ?

महाबीर जैसे व्यक्तियों की अनुकृति नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन सभी परंपरार्थ यही काम करती है। यही काम बिनष्ट कर देता है। इसी से दुनिया में सारे यमों के अगड़े जड़े होते हैं। नगींक कुल्ल ने कुछ और किया है, बुढ़ ने कुछ और किया है, महाबीर ने कुछ और किया है, काइस्ट ने कुछ और किया है, खबकां स्थितियों जनमा थी। तो महाबीर का अनुयायी कहता है कि कुल्ल गतत कर रहे है, नगींकि महाबीर ने ऐसा कभी नहीं किया। बुद्ध गनव कर रहे हैं, क्योंकि महावीर ने ऐसाक भी नहीं किया। बुद्ध का मानने वाला कहता है कि बुद्ध ठोक कर रहे हैं। बीर चूँकि ऐसी स्थिति में महावीर ने ऐसानहीं किया, इससे सिद्ध होता है कि उन्हें ज्ञान नही हुआ। या।

इस कर्मों से ज्ञान को नापते हैं, यहीं मुल हो जाती है। कर्म ज्ञान से पैदा होते हैं और ज्ञान कर्म से बहुत बड़ी घटना है। जैसे लहर सागर में पैदा होती है. लेकिन लहरों से सागर को नहीं नापा जाता है। तिस पर भी हिन्द महासागर में और तरह की लहर पैदा होती है और प्रशान्त महासागर में और तरह की, क्योंकि और तरह की हवाएँ बहती हैं, और-और दिशाओं में बहती हैं। तो आप यह मत सममता कि हिन्द महासागर सागर है और प्रशान्त महासागर सागर नहीं है, क्योंकि वैसी लहर यहाँ कहाँ पैदा हो रही है ! न पानी का वैसा रंग है ! महाबीर की स्थितियों में महाबीर क्या करते हैं, वहीं हम जानते हैं। बढ़ की स्थितियों में बढ़ जो करते हैं, वही हम जानते है। फिर पीछे परम्परा जड हो जाती है। उसे हम पकड कर बैठ जाते हैं, फिर हम शास्त्रों में लोजते रहते हैं कि इस स्थिति में महाबीर ने क्या किया था. वही हम करेंगे। न तो वही स्थिति है, और अगर स्थिति हो भी वही, तो एक बात तो पक्की है कि आप महाबीर नहीं है। क्योंकि महाबीर ने कभी नहीं लौटकर देखा कि किसने नमा किया था, वैसामें करूँ ? इसलिए ठीक से समझें तो महाबीर जो कर रहे हैं वह कृत्य नहीं हैं, ऐक्ट नहीं हैं, हैपनिंग है, वह घटना है। बैसा हो रहा है। वह कोई नियमबद्ध बात नहीं है। वह नियममुक्त चेतना से घटी हुई घटना है। वह स्वतंत्र घटना है। इसीलिए कर्म का उसमें बंघन नहीं है। महाबीर से जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता है । कर्म उसका नाम नहीं है, वह हैपिनिंग होगी । इसलिए मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता कि महाबीर क्या करेंगे ?

#### (८) भगर महाचीर आज सामने आ जायें

प्रतिपक्ष जीवन बदल रहा है। जिन्दगी स्टिक (स्विप) फोटोप्राफ की तरह नहीं है। जिन्दगी चलित चित्र की भीति है, अगस्ती हुई फिल्म की मीति है। डायनमिम है, नहीं सब बदल रहा है, सब पूरे समय बदल रहा है। सारा जगत बदला जा रहा है। तब बदला जा रहा है। हर बार नमी स्विति है। और हर बार नमी स्थिति में महाबीर हर बार नमें ढंग से प्रकट होंगे।

अगर महावीर आज हों, तो जैनों को जितनी कठिनाई होगी, उतनी किसी क्षीर को नहीं होगी । क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत होगी । वे सिद्ध करेंगे कि यह आदमी गलत है। क्योंकि वे महाबीर की २५०० साल पहले वाली जिल्हारी उठाकर जीच करेंगे कि यह आदमी वैसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है: जबकि एक बात पक्की है कि महाबीर वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसी स्थिति नही है। सब बदल गया है। और जब वे कछ और करेंगे ( वे और करेंगे ही ) तो जिसने जड बाँध रखी है, वह बढी दिक्कत में पढेगा । बह कहेगा. यह नहीं हो सकता है। यह बादमी गलत है। सही बादमी तो बही है जो २४०० साल पहले था। इसलिए महाबीर को जैन लोग (स्वीकार न कर सकेंगे। हा. और कोई मिल जायें नये लोग स्वीकार करने वाले, तो अलग बात है। यही बढ़ के साथ होगा, यही कृष्ण के साथ होगा। होने का काररा है। क्योंकि इस कमों को पकड कर बैठ जाते हैं। कम तो राख की तरह हैं, घल की तरह है। ट्रट गये पत्ते हैं बक्षों के, सूख गये हैं बक्षों के पत्ते, उनसे बक्ष नहीं नापे जाते । वक्ष में प्रतिपल नये अंकूर जा रहे हैं । वही उसका जीवन है, सखे पत्ते उसका जीवन नहीं है। सबे पत्ते तो अब बताते ही यही हैं कि अब वे वक्ष के लिए व्यर्थ होकर बाहर गिर गये हैं। सब कमें आपके सुखे पत्ते हैं। वे बाहर गिर जाते हैं। भीतर तो जीवन प्रतिपल नया और हरा होता चला जाता है, वह डायनमिक है। हम सूखे पत्तो को इकटठा कर लेते है और सोचते हैं वक्ष को जान लिया। पूछे पत्तो से वक्ष का क्या लेना देना है ? वृक्ष का सबस्र तो प्राण की सतत् बारा स है, जहाँ नये पत्ते प्रतिपल अंकृरित हो रहे है। और नये पत्ते कैसे र्षकृरित होगे. नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वृक्ष सोच-सोच कर पत्ते नहीं निकासता । वृक्ष से पत्ते निकलते हैं । सूरज कैसा होगा, हवाएँ कैसी होंगी, वर्षा कैसी होगी, चाँद तारे कैसे होगे, यह इन सब पर निर्धर करेगा। उस मबसे पत्ते निकलेंगे । टोटल से निकलेगा सब समग्र से निकलेगा सब । महादीर जैसे लोग कास्मिक मे जीते है, समग्र मे जीते है। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वे बया करेगे। हो सकता है जिस पर बलात्कार हो रहा है, उसको डॉटें-डपटे। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है।

# (६) मनीवैग और मुल्ठा नसरुद्दीन

मुल्लानसक्हीन गुबरता है एक गाँव से । देखा कि एक छोटे से आदमी की एक बढ़ातगढा आदमी अच्छी पिटाई कर रहा है, उसकी छाती पर चढ़ा बैठा है। मूल्ता को बहुत गुस्सा वा गया। मूल्ता दोडा और तसडे ब्रादमी पर हुट पड़ा। तगड़ा ब्रादमी कफ्डी तगड़ा या, मूल्ता के लिए काफी गढ़ रहा या। मूल्या किसी तरह उसको मीचे गिरा पाया। दोनों ने मिनकर उसकी अच्छी मरम्बत की।

जैसे हो वह छोटा आदमी छूटा, फीरन निकल भाषा। वह नगडा आदमी बहुत देर से कह रहा था कि मेरी सुन ले, लेकिन मुल्ला इतने गृस्से में था कि सुने कैसे। जब वह छोटा निकल भागा, तब मुल्ला ने कहा, तू क्या कहना है?

वह बोला कि वह मेरी जेव काटकर माग गया है। मेरी जेब काट रहा था जरी में तो अन्तवा हुआ और तूने उल्टे मेरी कुटाई कर दी और उसको जिकाल दिया।

मुल्ला ने कहा. यह तो बहुत बुरी बात है। छेकिन शूने पहले क्यों नहीं कहा?

उस आदमी ने कहा, मैं बार-बार कह रहा था, लेकिन तूसुने तब न<sup>ा</sup> नृती एकदम पिटाई में लग गया।

जिन्दगी बहुत जटिल है। वहीं जो पिट रहा है, यह जरूरी नहीं कि बहु पिटने के योग्य न हो। और जो गीट रहा है, यह भी जरूरी नहीं है कि बहु कि बार ता ता ता हो। मुल्ला ने कहा, उस आदमी को मैं ढूंढू ना। और हो भी। जो जे ब काटकर मागा था, वह मुल्ला को मिल गया। जो मनी- बैंग उसने चुराया था, मुल्ला को लाकर दे दिया। बोला, तु संभाल, असली मालिक तू ही है, क्योंकि मैं तो पिट गया था, बचाया नृने। सो मालिक तू । जिल्ला मैं उसे स्कार है। बोर जब बहु उसकी पूरी जटिलता में उसे स्कार है। और जब बहु उसकी पूरी जटिलता में दिखागी पढ़ती है तो स्था होगा उससे, कहना आसान नहीं है। और प्रथंक घटना में जटिलता बदलती चली जाती है। बायमीमिक बहुत है। और जुद वहना की स्वार्ण करना में मिल्लामी पढ़ती है तो स्था होगा उससे, कहना आसान नहीं है। और अब वह उसकी पूरी जटिलता में स्वार्ण होगी हो हो साम निर्माण करना में स्वार्ण होगी हो हो साम निर्माण करना में स्वार्ण होगी हो हो साम निर्माण करना में जटिलता बदलती चली जाती है। बायमीमिक बहुत है। इस्तर्ण में स्वार्ण करना में मिल्लता

#### (१०) संयम क्या है, इवांस है

सयम पर भी आज कुछ समझ छे। क्योंकि महावीर उसे धर्म का दूसरा महस्वपूर्ण सूत्र कहते हैं। आहिंसा आरमा है, संयम जैसे स्वांस है और तप जैसे देह। महावीर ने शुरू किया, तो कहा बहिंसा संयमो तवो। तप आखिर में

कहा, संयम बीच में कहा, अहिंसा पहले कहा। हम जब भी देखते हैं तप हमें पहले दिखायी पड़ता है । संयम पीछे दिखायी पड़ता है । अहिंसा तो शायद ही दिखायी पडती है। बहुत मश्किल है दिखायी पड़ना। महाबीर भीतर से बाहर की तरफ चलते हैं, हम बाहर से भीतर की तरफ चलते है। इसिकए हम तपस्वी की जितनी पूजा करते हैं जतनी अहिंसक की न कर पायेंगे। क्योंकि तप हमें दिखाई पडता है, वह देह जैसा बाहर है। अहिंसा गहरे में है। बह दिखायी नहीं पडती, वह अदृश्य है। संयम का हम अनुमान लगाते है। जब इमें कोई तपस्वी दिखायी पडता है तो हम समभते हैं. संयमी है। नहीं तो लप कैसे करेगा। जब कोई हमें भोगी दिखायी पडता है तब हम समझते हैं. असंयमी है, नहीं तो भोग कैसे करेगा। जरूरी नहीं है ऐसा। तपस्वी भी असयमी हो सकता है और ऊपर से दिखायी पडने वाला भोगी भी संयमी हो सकता है। इसलिए संयम का हम सिर्फ अनमान लगाते हैं तब हमें साफ दिखायी पड जाता है। वह अनुमान हमारा ऐसा ही है जैसे रास्ते पर गिरा हुआ पानी देखकर हम सोचें कि वर्षा हुई होगी। लेकिन म्युनिसिपल की मोटर भी पानी गिरा सकती है। तकशास्त्र की परानी किताबों में लिखा है कि जहाँ-जहाँ पानी गिरा दिखायी पडे, समक्षना कि वर्षा हुई होगी क्योंकि उस वक्त म्यनिसिपल की मोटर नहीं थी।

हती तरह हम जनुमान लगाते है कि जो आदमी तप कर रहा है, वह संबंधी के जीवन जरूरी नहीं। तप करतेवाला सबंधमी हो सकता है। सब्बंधि संबंधी के जीवन में तप होता है, लंकिन तपस्थी के जीवन में संध्य का होना आवस्यक नहीं है। महाबीर शीतर से चवते हैं, क्योंकि चही प्राण है और बहुँ चवता तबित है। शह से विराट को तरफ जाने में सदा भूलें होती हैं। विराट से लूद की तरफ जाने में कभी भूल नहीं होती। क्योंकि खुद से चो विराट की तरफ चवता है कह शुद्ध की धारणाओं को विराट तक ने जाता है। उसकी संकीण टीट को वह सीचता है, उससे भूल होती है।

संयम का पहले तो हम अर्थ मनफ के। सयस से जो समक्ता जाता रहा है, वह महाबोर का प्रयोजन नही है। जो जामतीर से समका जाता है उसका अर्थ है—निरोफ, विरोक, रमन, निजमक, 'कहीं में। ऐसा भाव हमारे प्रत में बैठ गया है संयम के लिए। कोई जायमी अपने को बदाता है, रोहता है, मुस्तियों के बीठ बीधता है, नियंत्रण में रखता है तो हम कहते हैं संयमी है। संयम की हुसारी परिमाण बड़ी निषेबारसक है, बड़ी निषेदिव है। उसका कोई विधायक रूप हमारे स्थास में नहीं है। एक आदमी कम खाना खाता है, तो हम कहते हैं कि संयमी है एक आदमी कम खोता है, तो हम कहते हैं कि संयमी है। एक आदमी कम खोता है, तो हम कहते हैं कि संयमी है। एक आदमी कम कपड़े पहुनता है, तो हम कहते हैं कि संयमी है। एक आदमी कम कपड़े पहुनता है, तो हम कहते हैं संयमी है। कितन निष्मेण करता है है। जितन में हम कहते हैं अंग्रेस हो। त्रिवान नियंत्रण करता है जितना सिधा अपने को, हम कहते हैं उतना ही संयमी है। जितन में आप के कहता है कि महाबीर जैसे व्यक्ति जीवन की निषेब की परिमाशार नहीं हो के स्वाम है। जीवन में आप के कहता है कि महाबीर जैसे व्यक्ति जीवन की निषेब की परिमाशार नहीं हो कि सहा में जान के सारी करा हम कि साम के लिए तो बड़ी विधेष होगी, बयान की निष्मेण की महाबीर की यह परिमाशा नहीं हो सकती। महाबीर की परिमाशा सम्म के लिए तो बड़ी ही विधेष होगी, बड़ी विद्यापक होगी, स्वयन्त होगी, निवन्त होगी, इतनी मुर्वा नहीं हो सकती। स्वाम्त होगी, निवन्त होगी, इतनी मुर्वा नहीं हो सकती। विवत्ती हमारी परिमाशा हो हो कि की स्था विद्यापक होगी, स्वयन्त होगी, व्यवन्त होगी, इतनी मुर्वा नहीं हो सकती।

इसीलिए हमारी परिभाषा मानकर जो संपम में जाता है, उसके जीवन का तेज बढता हुआ दिलापी नहीं पड़ता, शोषा होता हुआ मालूम पड़ता है। मगर हम कभी फिक नहीं करते हैं, हम कभी क्याल नहीं करते हैं कि महाबीर ने जिस संयम को बात कही है, उससे तो जीवन को महिमा वड़नी चाहिए, उससे तो प्रतिभा और आभागवित होनी चाहिए। लेकिन जिनको हम तपस्थी कहते हैं उनकी 'आइ म्यू' को कभी जाय करवायी कि इनकी बुद्धि का कितना अक बढा? इनकी बुद्धि का अंक और कम हो आयेगा। लेकिन हमें प्रयोजन नहीं कि इनकी प्रतिमा नीवें गिर रही है। हमें प्रयोजन है कि रोटी कितनी जा रहे हैं, कपड़ा कितना पड़न रहे हैं।

# (११) पैर छूटने का ब्रमाणपत्र

एक साधु मेरे पास आये थे। ने मुक्कि कहने लगे कि आपको बात मुक्के ठीक लगती है। मैं छोड़ देना चाहता हूँ यह परम्परासत साधुता। लेकिन मैं बड़ी मुक्किल में पढ़ेंगा। अभी करोड़पति येरा पैर छूता है। कल बढ़ मुक्के पढ़रेसार की नौकरी भी देने को तैयार नहीं हो सकता। कभी सोचा है आपने कि पास करेंगे सहितक दें हैं कही करते वे नौकरी पहले एक पापके पास आये तो कि पास कहेंगे सहितकर हैं ? कहीं करते वे नौकरी पहले ? कहीं तक पढ़े हो? चौरी-चपाटी तो नहीं करते ? लेकिन पैर छने में किसी प्रमाणपत्र की सकरत नहीं। इतना प्रमास्प्रयम काफी होता है कि आपकी मुर्जि की समक में जा आय कि यह संस्थी है। संस्था का जैसे अपने में हमने कोई मूस्य समझ रखाई है कि जो अपने को रोक लेता है यह संस्थी है। रोक लेने में बेही अपना कोई पूण है। नहीं, जीवन के सारे गुण फैलान के हैं। बीवन के सारे गुण विस्तार के हैं। जीवन के सारे गुण विस्तायक उपनिधा के हैं, निषेध के नहीं हैं। महाबीर के लिए स्वस्त और है। उसकी तो बात हम करें ही, लेकिन हम जिसे संस्था समझते हैं उसका भी स्थाप कर लें।

हमारे लिए संयम का अर्घ है अपने से लड़ताहुआ। आदमी। महावीर के लिए सम्म का जयं है, जपने साथ राजी हुआ आदमी। हमारे लिए संयम का अर्थ है अपनी वृत्तियों को सँमालता हुआ आदमी। महाबीर के लिए सयम का अर्थ है अपनी वृत्तियों का मालिक हो गया है वह। सेंबालता तो वही है जो मालिक नहीं है। संभालना पड़ता ही इसलिए है कि वृत्तियाँ अपनी मालकियत रखती हैं। लड़ना पड़ता इसलिए है कि आप बलियों से कमजोर हैं। अगर आप वृत्तियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो छडने की जरूरत नहीं रहती। वृत्तियां अपने से गिर जाती हैं। महावीर के लिए सयमी का अर्थ है बात्मवान । इतना आस्मवान कि वृत्तियाँ उसके सामने खड़ी भी नहीं ही पाती। आवान भी नहीं दे पातीं। उसका इसारा पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि उसे कोछ को दबाना पड़ता है ताकत लगाकर। नयोकि जिसे ताकत लगाकर दबाना पड़े, उससे हम कमजोर हैं। और जिसे हमने ताकत लगाकर दबाया है, उसे हम कितना ही दबायें, दबा न पायेंगे । वह बाज नहीं कल ट्रटता ही रहेगा । फ्रटता ही रहेगा, बहुता ही रहेगा। महाबीर कहते हैं संयमी का अर्थ है आत्मवान। इतना आत्मवान कि कोष यह क्षमता नहीं जुटा सकता है कि उसके सामने क्षा जाय ।

## (१२) आपने पुळिस को खबर नहीं की ?

एक कालेज में मैं था। वहीं एक मजेवार घटना मटी थी। उस कालेज के जिसमान बहुत शनिवाणी आदमी थे। वे बहुत दिन से विश्विपत थे। उस मो हो गयी रिटापड होने की, लेकिन वे रिटापर नहीं होते। आदबेट कालेज या। कमेटी के जोग उनसे डरते थे, प्रोफेसर उनसे डरते थे। फिर दश-पीष प्रोफेसरी ने दुक्टा होकर कुछ ताकड जुटायी। और उनसे से जी सबसे ताकतवर प्रोफेसर या, उसको कामें बडाने की कोशिय की और कहा कि तुम सबसे ज्यादा पुराने भी हो, सीनियर-मोस्ट भी हो, तुन्हें प्रिष्ठिपन होना चाहिए। इस आदवी को अब हुटना चाहिए। सारे प्रोफेसरों ने ताकत क्यावी। में ने उनके कहा भी कि देखों तुम संस्ट में पहोंगे। न्योंकि में जानता हुँ तुम सब कमजोर हो। जोर जिल आदवी को तुम आंगे बहा रहे हो, वह बावसी विक्कुल कमजोर है। किर भी ने नही माने। उन्होंने कहा सब संगठित हैं, संगठन में शांसित है। सारे प्रोफेसर विशियन के खिलाफ इकट्ठे हो गये और एक बिन उन्होंने कालेज पर करजा भी कर निया। और जिन सज्जन को खुना या उनको विसियन की कूसी पर बिठा दिया।

मैं देवने पहुँचा कि वहाँ क्या होने वाला है। जो प्रिसिपल के, उन्हें ठीक वनत पर, उनके घर पर खबर कर दी गयी कि ऐसा-ऐसा हुआ। उन्होंने कहा हो जाने दो। वे ठीक वनत पर ११ बजे, जैसे रोज जाने ते, आये परनरी के देवन दे दर्पतर में जाये तो विनको प्रोप्तेसरों ने विठावा बा, उस आयामी ने उठकर नमलकार किया और कहा, आहर बैठिए। वह तलकाल हट गया वहाँ से उस प्रिसिपल ने पुलिस को लबर नहीं दी, जब कि उन लोगों ने सबर कर रखी थी कि लायद कोई गडक हो। मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को खबर लहीं की, उनहीं कहा कि इन लोगों के लिए पुलिस को खबर ? अरे, इनकी जो करता है करने दो।

## (१३) संयम और वैधे हुए घोड़े की लगाम

सासित जब स्वयं के भीतर होती है तो बृतियों से लहना नहीं पड़ता। वृत्तियों जात्मवान स्थानित के सामने सिर मुकाकर खड़ी हो जाती हैं। वे दो कमजोर आत्मा के सामने सिर उठाती है। इसिक खो हमने बामती र से सुन रखी है परिभावा संयम की-मि के जैंदे कोई सारची रच में बैठे हुए कोड़ों की अगामें पकड़े बैठा हुआ है—ऐसा अर्थ संयम का नहीं है, नह दमन का है और यह मतत है। संयम का महाबीर के लिए अर्थ है—वेंदे कोई सित्तवान बचनी स्थानित में प्रतिभ्ठित होना ही, उद्यक्त स्थानित में प्रतिभ्ठित होना ही, उद्यक्त स्थानित में प्रतिभ्ठित होना ही, इस्पोटेंट हो बाता है। महाबीर अपनी कार्मी के निर्मा है। स्थाने स्थानित में प्रतिभ्रत कार्मी होते ! बस्त स्थानित में प्रतिभ्रत होना ही, उपने होते हो सहावर्ष के सि करनी कामवासना पर बस पाकर हहावर्ष को प्रतिभ्रत मही होते ! बस्त कार्मी कार्मी होते ! महाबीर अपनी हिंदा से लड़कर बहितक नहीं बनते, अहितक हैं इसिक्प हिंदा सिर नहीं बचते जापनी होता से सक्त स्थान स्थानित होता से स्वयं कार्मी कार्य होता हो स्थानी होता से सक्त स्थान स्थानी होता से सक्त स्थान स्थानित स्थानी के स्थान स्थानित स्थाने के स्थान स्थानित होता होता स्थान स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित होता स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित होता होता स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित होता स्थानित स्थानित होता स्थानित स्थानित

मनित है कि क्रोध को उठने का अवसर कहाँ है ! महावीर के लिए स्वयंकी शक्ति से परिचित हो जाना संयम है।

संयम इसे क्यों नाम दिया है ? संयम नाम बहुत वर्षपूर्ण है । और संयम का मब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है । अप्रेजी में जिजनी थी किजाने किना मिली गयी हैं लोर संयम के बाबत जिल्होंने थी निला है, उन्होंने उसका मनुवाद 'क्यूंनेन' किना है । अपेजी में जिलाने क्यांक में नहीं अध्यम का मनुवाद का सकता है। लेकिन वह जापाशास्त्री को क्यांक में नहीं आयेगा। क्योंकि मापा मी दृष्टि से बहु डोक नहीं है। अपेजी में जो जब्द है 'इंक्लेसिटी, बहु स्थाप का अर्थ हो सकता है। संयम का अर्थ हो सकता है। संयम का अर्थ हो सकता है। संयम का अर्थ है सकता है। संयम का अर्थ है हिता। संयम का अर्थ है उहरा हुआ। भीता में इच्छा ने जिल्हा निला है। संयमी का अर्थ है उहरा हुआ, अजिल्हाल, निकस्प, जो बाबोन नहीं होता। जो यहने नहीं सहा नहीं होता। जो यहने नहीं कहरा नहीं होता। जो यहने नहीं सहा नहीं होता। जो यहने नहीं स्थाना देखा होता। जो यहने में उहरा हुआ। जो पर जानक अपने में जहरा हुआ। हो जो पर जानक अपने में जहरा हुआ है। जो पर जानक अपने में जहरा हुआ है।

#### (१४) ओवरफेड समाज का अमशन

और हसलिए स्वान रखिये, बनवन की बारणा विकं ज्यादा भोजन उप-लब्ध समावों में होती है। जगर जैनियों को उपचात और जनवन व्यपील करता है तो उसका कारण यह नहीं कि महाचीर को वे समझ मारे हैं कि उनका बया सत्तव है। उसका कुल मतलब हतना है कि वह 'बोमद फेड' समाज है। उनको ज्यादा लाने को मिला हुआ है, और कोई कारण नहीं। सभी सापने देखा है। जर परीब का जो सामिल दिन होता है उस दिन वह अब्धे साने बनाता है। और समीर का जो सामिल दिन होता है उस दिन वह उपवास करता है। ज ज्यादा नजा है। जा ति नहीं हो ति है उस दिन वह उपवास करता है। ज ज्यादा नजा है कि बितने गरीब वर्स हैं हुनिया में उनका उत्सव का दिन ज्यादा भोजन का दिन है। जितने जमीर धर्म हैं दुनिया में उनको उत्सव का दिन अवस्थास का दिन है। जितने जमीर धर्म हैं दुनिया में, उनके उत्सव का दिन अवस्थास के स्वापन कहेगा, वहाँ-वहाँ उपवास को अवस्था कहें जा करते हैं और फार्सट्य की सलाइ देते हैं और ने नुरोपेशी की और उत्सुक होते हैं, जतने दुनिया में कहीं भी नहीं। उतस्था कारण है। लेकिन हसका यह अर्थ नहीं है कि साप महावार के से प्रमुक्त हो रहे हैं। अपर ज्यादा साप नहीं है है। अपर कार्य साप महावार के से प्रमुक्त हो रहे हैं। आप उपास साप नहीं है कार नहीं है है। इसरों अति पर जले आयों। पर्युवण आयेगा, आठ दिन, दस दिन, जाप कम ला लेंगे और दस दिन योजनाय वनायों साप से नी की। और दस दिन बाद पामल की तरह हूं हैंगे और उपाया सा नायें हो सीमार परेंगे। पित अगले वर्ष हो होगा।

#### (१४) उपवास से आपको मिलता क्या है ?

सक तो यह है कि ज्यादा कानेवाला जब उपवास करता है तो उसको कुछ ज्यतकथ नहीं होता है, सिवाय हसके कि उसको घोजन करने का रख सिर उपवक्ध होता है, दिजोरिएटेशन हो जाता है। आठ दस दिन पूजे रह विये तो स्वाद तीम में किर आ जाता है। महावीर कहते हैं उपवास में रस से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन हमका रस जीर प्रभाव हो जाता है। उपवास में सिवा रस के बाबत आदमी और कुछ भी नहीं सोचता है, रस पर चिनतन कलता है और योजना बनती है। भूक जाती है। उस दिन के बाद आदमी पूज रस्ते हो से पार्ट के बाद आदमी पूज उस ती से प्रभाव में स्वाद हो। स्वाद के स्वाद है। स्वाद से स्वाद है। इस जाती है। उस दिन के बाद आदमी टूट पहता है भोजन पर। अति पर जाता है मन। और कदयन है एक अति से दूसरी वित, अति पर कोचते रहना। काम कर एसस्हीन टूरि बदर। संयम का अर्थ है मध्य में हो जाता। बनति—'तो एसस्ट्रीम' [र बदर। संयम का अर्थ है मध्य में हो जाता। बनति—'तो एसस्ट्रीम' [

अगर हम समक्षते हों कि ज्यादा शोजन असंयम है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि कम मोजन भी असंयम है दूसरी जिति पर। सम्यक् आहार संयम है, लेकिन ऐसा आहार वहीं मुक्तिस चीज है। ज्यादा शोजन करना बहुत आसान है। बिल्हुल भोजन न करना बहुत आसान है। ज्यादा का लेना आसान है, कम बा केना आसान है। सम्बक् आहार अति किटन है। क्योंक मन जो है, वह सम्बक् पर क्कता ही नहीं है। और महाविश्व की प्रव्यावनी में अपर कोई धक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह सम्बक् है। सम्बक् का अर्थ हैं 'इन दि मिडल, नेवर टुद एक्सट्रोम'। कभी अति पर नहीं, सम्बक् पर, वहाँ सब भीजें इस हो जाती है। जहाँ अति का कोई तनाव नहीं रह जाता, जहाँ सब भीजें ट्रेन्डिसिटी को उपलब्ध हो जाती है। जहाँ नहां तरफ क्षीचें जाते है, न उस तरफ। जहाँ दोनों के मध्य में लड़े हो जाते हैं। वह जो तम स्वर है जीवन का, सभी दिशाओं में, उस समस्वरता को या लेना संबस है। इन उसे कभी न पा सकेंगे। क्योंकि हम नियंव करते हैं। नियंव में हम दूसरी अति पर हो जाते हैं। नियंव के लिए दूसरी अति पर जाना जरूरी होता है।

## (१६) जुनाव-क्षेत्र में नसरद्दीन का दौरा

सुना है मुल्ता नसरहीन एक चुनाव में खड़ा हो गया। दौरा कर रहा या अपने चुनाव क्षेत्र का। बड़े नगर में आया, जो केन्द्र या चुनाव क्षेत्र का। मित्रों ने मिला। एक मित्र ने कहा कि फड़ौ आदमी तुम्हारे खिलाफ ऐसा-ऐसा बोलता था।

मुल्ला जितनी गाली जानता था, सब दीं ।

उसने कहा वह आदमी कोई आदमी है, जैतान की आलाद है। और एक दक्ता मुक्ते चुन जाने दो, उसे नकें भिजवा के रहेंगा।

उस मित्र ने कहा कि मैंने तो सिफंसुनाथा कि मुल्ला, तुम बहुत अच्छी गालियाँदेते हो, इसलिए मैंने यह कहा। वह बादमी तुम्हारा बड़ा प्रशसक है।

मुल्लाने कहा कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि वह देवता है। एक दफा मुझे चुन जाने दो, देखना—मैं उसकी पूजा करना दूँगा, मदिरों पर बिठा इंगा, वह आदमी देवता है।

उस आदमी ने कहा, मुल्ला तुम इतनी जल्दी बदल जाते हो ?

मुल्ता ने कहा, कीन नहीं बदल जाता ? सबी बदल जाते हैं। मन ऐसा ही बदलता है। जो आज रूप की देवी मालूम पड़ती है, कल वहीं साक्षात् कुरूपता मालूम पड़ती है।

मन तत्काल एक बति से दूसरी अति पर चला जाता है। जिसे आज आप शिक्षरों पर विठालते हैं कल उसे आप चाटियों में उतारते हैं। मन बीच में नहीं दकता। स्योंकि यन का अर्थ है तनाव, टेंशन । बीच में रहेंगे, तो तनाव तो होगा नहीं। जब तक अति पर न हों, तब तक तनाव नहीं होता। इसलिए एक अर्थित से दूसरी अर्थित पर मन कोलता रहता है। मन जो ही सकता है अर्थि में। संयम में तो समाप्त हो जाता है। इसलिए जब बाप कहते हैं, फला बादमी के पास बहुत संयमी मन है, तब आप जिलकुल गुलत कहते हैं। संयमी के पास मन होता ही नहीं। इसलिए खेन बौदों मे जो फकीर है, वे कहते हैं संयम तभी उपलब्ध होता है जब 'नो माइड' उपलब्ध होता है, जब मन नहीं रह जाता है। कवीर ने कहा है जब अ-मन अवस्था आती है, नो-माइंड की, मन नहीं रह जाता, तभी संयम उपलब्ध होता है। अगर हम ऐसा कहें कि मन ही असयम है तो कुद्र अतिशयोक्ति न होगी। ठीक ही होगा। मन ही असंयम है। मन का नियम है तनाव, खिवे रहो। खिवे रही इसके लिए जरूरी है कि अति पर पहो, नहीं तो लिये नहीं रहोगे। अति पर रहो, तो खिचाव बना रहेगा, सनाव बना रहेगा, चिल तना रहेगा। और हम सब ऐसे लोग हैं कि जितना चित्त तता रहे, उतना ही हमें लगता है कि हम जीवित हैं। अगर चित्त में कोई तनाव न हो, तो हमें लगता है कि हम मर न जायें, खोन। जायें। जो लोग ब्यान में गहरे उतरते हैं, वे मक्तसे कहने सगते हैं कि अब तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कही मर न जायें। मरने का कोई सवाल ही नहीं है ज्यान में । लेकिन हर लगने का सवाल है । हर इसलिए लगता है कि जैसे-जैसे ज्यान गहरा होता है. मन शस्य होता है। और जब मन शस्य होता है (हमने तो अपने को मन ही समका तआ है ) तो लगता है हम मरे, मिट न जायें, अगर अति छोड देंगे तो समाप्त न हो जायें। यति कही रहेगी, फिर सौ हम समाप्त ही हो जायेंगे।

## (१७) ग्रीन का यंत्र और मन की प्रकाश रेखाएँ

बा॰ पीन ने अमरीका में एक यंत्र बनाया हुवा है—कीद बैक यंत्र बक्ता कीमती है। बाज नही कल उसे सबी मंदिरों में छग जाना चाहिए, सबी गिरिजावरों में, सभी चयों में। एक ऐसा यंत्र है, जिसपर कुर्पी पर आदमी बैठ जाता है और सामने उसकी कुर्सी पर पर्दी लगा होता है। उस पर्दे पर सबर्ग-मीटर की तरह प्रकास चटने बढ़ते छगते हैं। वी रेखाओं में प्रकास ऊपर बहुता

है। जैसे बर्मामीटर का पारा ऊपर बढता है। आपके मस्तिष्क में दोनों तरफ कोपड़ी पर तार बांध दिये जाते हैं। वे तार उन प्रकाशो से जड़े होते हैं। और आपका मन जब अतियों में चलता है. तो एक रेखा बिल्कुल आसमान छने सगती है। इसरी जीरो पर हो जाती है। बहुत बद्भूत, महत्वपूर्ण यंत्र है बहु। जब आप सीच रहे होते हैं कामवासना के सबध में, तब एक रेखा आपकी आसमान छने लगती है, दूसरी शन्य हो जाती है। सामने पास में प्रीन खड़ा है। वह आपको तस्वीरें दिखाता है नगी औरतों की और आपके मन में कामबासना को जगाता है। साथ में सगीत बजता है जो आपके भीतर काम-बासना को जगाता है। एक रेखा आसमान छने लगती है, दूसरी शून्य हो जाती है। फिर तस्वीरें हटा ली जाती है। फिर बद और महाबीर और काइस्ट के चित्र दिखाये जाते है। फिर सगीत बदल दिया जाता है और बहाचर्य का कोई सत्र आदमी के सामने रख दिया जाता है। उससे कहा जाता है ब्रह्मचर्य के संबंध में जिस्तन करो। बस एक रेखा नीचे गिरने लगती है, इसरी रैखा कार बढने समती है। और तब तक नहीं एकती आदमी जब तक पहली शन्य ब हो जाये और दसरी पुणंन हो जाये। ग्रीन कहता है यह चित्त की सबस्या है।

# (१८) 'अहा एक्सपीरिएस' : विज्ञान के आंगन से

 साम, समान बा जाती हैं। और जब बोनों रेखाएँ समान वा जाती हैं तम मह बादमी महता है। बाह, ऐसी बांति कभी नहीं जानी। ऐसा कभी नहीं जाना। एसको भी नहीं एक नया ही दाव्य देना पहा। क्योंकि कोई ऐसा सव्य नहीं है। इसको कौन-चा जनुभन कई? तो मह कहता है जहा एससपीरियंत है ब्य बोनों रेखाएँ सान्त हो जाती हैं तो आदमी कहता है जहा एससपीरियंत है क्य बोनों रेखाएँ सान्त हो जाती हैं तो आदमी कहता है जहा। और एक स्का महम महभ कहता। संप्रम का व्यों है चिन्न जहीं किसी भी भीते में न हों और 'अहा एससपीरियंत' में जा जाय, एक जहीं भाव रह आये, एक खान्त मुप्ता एक जाये, तो वह संयम है। और यह संयम बड़ी भाविटिय बात हैं। जब होता सेता साथ जड़ी हो जाती हैं, तब दोनों एक दूसरे को काट दीज कीर आदमी त्यागी भी मही होता, लोभी भी नहीं होता। जहीं तक चीन होता है वहाँ तक चेवनी होती है, और जहाँ तक त्याग होता है वहाँ तक भी वर्षनी होती है। स्थीकि त्याग जटा लड़ा हुआ लोम ही है, और कुछ भी नहीं है, वस दीर्पीतन करता हुआ लोभ है।

## (१९) कामवासना का शीर्पासन

जब कामवासना मन को पकटती है तब भी बेचेंनी होती है, बौर जब बहुप्पर्य आकर्षण देता है तब भी बेचेंनी होती है। क्योंकि बहुप्पर्य है इया? उटा खड़ा हुआ काम है। शीपांतन करता हुआ काम है। वास्तविक बहुप्पर्य की उत्तर दिन उपस्तव्य होता है जिब दिन बहुप्पर्य को भी पता नहीं रह जाता। बास्तविक स्थाप की उत्तर दिन उपस्तव्य होता है, जिब दिन स्थाप का बोध भी नहीं रह जाता, पता भी नहीं रह जाता। जिसके मन में कोच भी नहीं रह, जोरा, पता भी नहीं रह जाता। जा पता केरे रहेगा? जिसके मन में कोच भी लोग कहीं न कहीं पीछे थिया खड़ा है। बही तो पता करवाता है। केंद्राम खाहिए न पता होने की! काली रेखा चाहिए न अकेर कामय पर! काके स्वीकबोर्ड पर सफेद बाक बाहिए न! नहीं तो दिखेगा केरेंद्र । जब तक बापको दिखता है कि मैं स्थापी हैं तब तक आप जानना कि सीतर में सोनी हैं स्वाचारी है कहा वर का बाप जानना कि सीतर में सोनी हैं स्वाचारी है, जब तक बाप को टीचोटी बांबकर दिलक टीक सामके स्वाचारी है, जब तक बाप कोटी-टी बांबकर दिलक टीक सामक जोर से साम स्वाचारी है, जब तक बाप कोटी-टी बांबकर दिलक टीक सामक जोर से साम से विद्यान केरी हैं अब तक बाप कोटी-टी बांबकर दिलक टीक स्वाचारी है, जब तक बाप कोटी केरी हैं साम होते हैं से बहु साम है। सही केरा है सह तक आप

समधना कि पीछे उपस्य खिगा है। आपकी भोटी देवकर लोगों को सावधान हो जाना आहिए कि सतरनाक आसमी आ रहा है। सड़ार्क वगेरह की आवास सुनकर लोगो को सचेत हो जाना चाहिए। जो बहाज्य का राजा कर रहा है, बहु कामदासना का ही रूप है। स्थम उस तया को महाबीर कहते हैं, जहाँ न काम रहा, न ब्रह्मचयं रहा, न लोभ रहा, न स्थाभ रहा, न यह अति पकड़ती है, न वह अति पकड़ती है। जहाँ आदभी अनित में, भोन में, शान्ति में पिर हो पया, जहाँ दोनो बिन्नु समान हो। यथे और जहाँ एक दूसरे की सब्ति ने एक दूसरे को काटकर सून्य कर रिशा।

#### (२०) ब्रह्मचारी की कंजूसी

सयम यानी शून्य । और इसलिए सयम सेतु है। संयम के ही माध्यम से कोई व्यक्ति परम गति को उपलब्ध होता है। इसलिए सयम को मैंने श्वसि कहा। और कारणों से भी स्वास कहा है।

आपको शायद पता न हो। आप दवांस में भी असयमी होते हैं। या तो आप ज्यादा द्यास लेते होते है या कम स्वास लेते होते हैं। पूरप ज्यादा स्वीस केने से पीडित हैं, जियाँ कम स्वास लेने से पीडित है। जो आकामक हैं, वे ज्यादा श्वान लेने से पीडित है। जो सरक्षा के भाव में पड़े रहते हैं वह कम श्वांस लेने से पीडित है हममें से बहन कम लोग हैं, जिन्होंने सच में ही सयमित स्वास भी ली हो। और दूसरे काम तो करने बहुत कठिन हैं ही, स्वास तो आप को लेनी भी नही पडती। उसमें कोई हानि-लाभ भी नहीं है, लेकिन वह भी हम सयमित नहीं लेते। हमारी ब्वास भी तनाव के साथ चलती है। स्थास करें आप कि कामवासना में आपकी स्वास तेज हो जायेगी। उतने ही समय में आप साधारण श्वास से दुग्नी और तिग्नी श्वास लेगे, इसलिए पसीना आ कायेगा । शरीर वक जायेगा । अब अगर कोई आदमी ब्रह्म वर्ष साधने की कोशिश करेगा, तो सावने में वह श्वास कम छेने लगेगा । ठीक विपरीत होगा । और होगाही। असल में जो ब्रह्मचाी है वह एक अर्थ में, सब मामलों में कज्रम है। यह नहीं है कि वह वीर्य-शक्ति के मामले में कजूस है। जैसे वह कंज्रस होता है सब मामलों में, वैसे वह द्वांस के मामले में कंज्रस हो जाता है। अगर हम वःयोलॉ जिकली समझने की कोशिश करें, तो जो बहाचर्य की कोशिश है, वह एक तरह की कास्टिपेशन की कोशिश है। कोष्ठबद्धता है वह।

बादमी सब चीजों को भीतर रोक छेना चाहता है, कुछ निकल न जाये शरीर धै उसके। तो ज्याम भी बह धीमी लेगा। सब भीजों को रोक लेगा। बह हकाव उसके चारों तरफ व्यक्तित्व में खड़ा हो जायेगा। ये अतियाँ हैं। हवांस की सरस्ता उस क्षण में उपलब्ध होती है, जब आपको पता ही नहीं लगता कि बाप दवांस के रहे हैं। ध्यान में जो लोग गहरे जाते हैं उनको वह क्षण बा बाता है. वे मभसे आकर कहते हैं कहीं दवांस बन्द तो नहीं हो जायेगी। बन्द नहीं होती दवांस । श्वांस चलती रहती है । लेकिन इतनी धान्त हो जाती है, इतनी समतूल हो जाती है, बाहर जानेवाली श्वांस और भीतर आनेवाली क्वांस ऐसी समतल हो जाती है कि दोनों तराज बराबर हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता । वयोंकि पता चलने के लिए योड़ा बहुत हलन-चलन चाहिए । पता चलने के लिए बोडी बहुत डगमगाहर चाहिए । पता चलने के लिए बोडा सुवमेन्ट चाहिए। वहाँ सब मुब्भेन्ट एक अर्थ में थिर हो जाते है। ऐसा नहीं कि नहीं चलता। चलता है, लेकिन दोनों तुल्य हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना संयमी होता है. उसकी श्वास भी उतनी संयमित हो जाती है। या जिस व्यक्ति की जितनी इवांस संयमित हो जाती है उतना उसके भीत संयम की सुविधा बढ़ जाती है। इसलिए इवांस पर बड़े प्रयोग महावीद के किये।

#### (२१) यह 'सम्यक' क्या बला है ?

स्वास के सबघ में भी अत्यन्त संतुन्तित, और जीवन के और सारे आयामों में भी अत्यन्त संतुन्तित। महाथीर कहते हैं सम्मक् आहार, सम्मक् व्यायाम, स्माम् तृत्व सम्मक् हो। वे नहीं कहते कि कम सोओ, वे नहीं कहते कि कम सोओ, वे नहीं कहते कि ज्वादा सोओ। वे कहते हैं कि उतना ही सोओ जितना सम है। वे नहीं कहते कम बाओ, ज्यादा बाओ। वे कहते हैं जितना ही साओ जितना सम पर रहर जाता है। इतना खाओ कि भूव का पता न चले और भीजन कम पी पता न पले । अगर खाने के बाद भूव का पता चनता है, तो आपने कम बाया। और अगर खाने के बाद भूव का पता चनता है तो आपने व्याया बाति क्यार खाने का भी पता न पले अगर खाने का भी पता न पले ब्यादा खाति क्यार खाने वा भीवन का पता चनते ज्याती हैं। स्वाय स्वाय स्वाय किया। इतना खाओं कि खाने के बाद भूव का भी पता न पले और भीजन का, पैट का भी पता न चले। के किन हम दोनों नहीं कर पती है। स्वाय तो हमें भूख का पता चलता है और सा हमें पैट का पता चलता है। भीवन के पहले भूख का पता चलता है और सा वहने के बाद पैट का पता हम विश्व भूव का पता चलता है। भीवन के पहले मुख का पता चलता है। भीवन के पहले सुख का पता चलता है।

सतता है। लेकिन पता सलना जारी रहता है। महाभीर कहते हैं सता सलना सीमारी है। असल में सारीर के उसी लग का पता सलता है, जो बीमार होता है। स्वस्य अंग का पता नहीं सलता। तिर दर्द होता है, तो दिर का पत्था है। ते दिर का पत्था है। नहां में रक्ति सलता है। पैर में कीटा गड़ता है, तो पैर का पता सलता है। महाबीर कहते हैं, सम्यक् आहार करो कि पता ही न चले। भूल का भी नहीं, मीजन का भी नहीं, सोने का भी नहीं, जापने का भी नहीं, लग का भी नहीं, सिशाम का भी नहीं। समर हम दो में से एक हो कर पति है। या तो हम अस ज्यादा कर कैते हैं या विशास ज्यादा कर देते हैं।

कारण बया है इस ज्यादा कर लेने का, कुछ भी ज्यादा कर लेने का? कारण यही है कि ज्यादा कर लेने में हमें पता चलता है कि हम है। और हम माहते हैं कि हमें पता चलता गहे कि हम है। महाबीर की अहिंसा का अर्थ है कि हमें पता ही न चले। ऐवसेंट हो जायें हम, अनुपरिचत। लेकिन हमारा मन होता है कि हमें पता चले कि हम हैं। यह अहकार है कि हमें पता चलता रहे कि हम हैं। ने केवल हमें बिल्क औरों की पता चलता रहे कि हम हैं। वो किर असंयम के सिवाय हमारे लिए कोई मार्ग नही रह जाता। इसिलए चितना असंयमी आदमी होता है, उतना ही उसका पता चलता है।

## (२२) कहानी का सब्जेक्ट मैटर

एक दैंसाई ककीर मुक्तें मिसने आया था। वह कहने लगा कि वाप यहांचीर के सबंध में कहते हैं, बूढ़ के संबंध में कहते हैं, कभी आप काइन्टर्क संबंध में कहें। तो मैंने कहा, थोड़ा तो कहा जा सकता है, कितन सब बात यह है कि पता न होने का कुत कारण हतना है कि जीसत की जिन्दगी में इक्क भी नहीं था, भी इनेन्ट ! और अपर लोग सूती न कातों तो? यह भी सिचस की जिन्दगी में इक्ते के लातें तो? यह भी सिचस की जिन्दगी में इनेंट है। लोगों ने सूती लगा दी है। इसमें जीसत क्या करें। वीकिन अपर लोग सूली कराता दी है। इसमें जीसत क्या करें। वीकिन अपर लोग सूली कराता तो यह भी कथा न होती। लोग न माने, सो सूली लगा दी। मूली कमाने वालों ने उनको टिका दिया, नहीं तो जीसत का पता ही न चलता जमीन पर। जीसत कोर लागज की तरह आते और हिसा हो गाते। बहुत लोग अपने जीर हसी तरह दिया हो गये हैं।

नगर हम महावीर की जिन्दगी में भी को जें तो किस बात का पता है? किसी किसी ने काम में बोठें ठांक दिये, इसका पता है। केसिन पिस इन नोट स्वेन्ट प्रत द महावीसे लाइक। यह महावीर को जिन्दगी की घटना नोट सेन्ट प्रत द महावीर को जिन्दगी की घटना है। इसमें महावीर का क्या हाय है कि कोई आया और महावीर के बरणों में सिर रख दिया। यह भी महावीर की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह ती तिर रखने वाले की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह ती तिर रखने वाले की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह भी ती वेकर कह दिया, यह भी महावीर की जिन्दगी की घटना नहीं है। यह भी जिन्दगी को अवे लागें तो लेश के विकलाने की घटना है। किसी नि विवर्गों की स्वता नहीं है। यह भी जिन्दगी को अवे लागें तो लेश का कार हम बुद्ध कर से महावीर की जिन्दगी को अवे लागें तो लेश कार हम बुद्ध कर से महावीर की जिन्दगी को अवे लागें तो लेश कार हम बुद्ध कर से महावीर की जिन्दगी हो या तिने कथा किसा नी ही जिन्दगी होती है। इसिलए कहानी लिक्दगी हो या तिने कथा लिख नी हो, तो बुरे बादगी को जुनना पढ़ता है। उसके बिना नहीं चलता, उसके बिना वहता गूंविकल हो जायेगा।

#### (२३) क्या आप हीरो बनना पसंद करेंगे ?

राज्य के बिना हुम रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, राम के बिना कर भी सकते हैं। राम की जगह कोई अ व सद भी काम दे सकता है, सेकिन राज्य कर्परिहर्स हैं। उसके बिना कहानी से बात ही निकल जायेगी। बही अपनी कपी है। जीन सम्प्रते हैं राम है कमा के केन्द्र, उसके नायक। मैं नहीं अपनी कपा है। जीन सम्प्रते हैं राम है कमा के केन्द्र, उसके नायक। मैं नहीं असमता! रावण है। हमेसा बुग आदमी ही हीरो होता है, इसीलिए हीरो बनने से जरा बचना। मायक होने के लिए बुग होना बिल्कुस अकरी है। अंग स्वत्य से स्वत्य होने के लिए बुग होने ही। और हम सव कहा चाह हो हो हो ही। कभी ज्यादा सक्त है कि मैं हैं। इस लिए लहबन हमें जकरी होता है। कभी ज्यादा साकर हम जाहिर करते हैं कि मैं हैं। कभी ज्यादा साकर हम जाहिर करते हैं कि मैं हैं। इस से स्वत्य हमें कमी उपवास करके आहिर करते हैं कि मैं हैं। कभी वेदपालय में जाहिर करते हैं कि मैं हैं, कभी मंदिर में जाकर स्वत्य हमें हमें हों। किन हमारा जाहिर करते वाहर होता है। हमें पि

हम बही करते हैं जिसे चोग देखते हैं और मानते हैं कि यह कुछ हो। मैं हैं, देते बतारा है। मनोदेशांनिक कहते हैं कि जितने लोग हम जमीन पर चूंते जाते हैं, अगर हम ऐसा समाज बना सके कि जितना बुरें जारमी को नाम मिलता है (लोग उसे बरनाम करते हैं तो नाम भी होता है), अगर उसता सक्छे आदमी को भी नाम मिलते लगे, तो कोई बादमी बुरान होगा। सब मक्छे आदमी को भी नाम मिलते लगे, तो कोई बादमी बुरान होगा। सब मक्छे हो जाये। बुरा जादमी भी अस्मिता की, अहंकार को कोज में ही बुरा होता है। आप उसको देखते नहीं, आप उसको तरफ ज्यान ही नहीं देते, आप मानते ही नहीं के पुन हो। इसनिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है, उसे कुछ करके दिखाना पड़ता है।

## (२४) स्वर्ग में अखवार क्यों नहीं है?

सलबार किसी प्यान रखने बाले की लबर नहीं छापते, किसी की छाती वें छुप भीकने बाले की लबर छापते हैं। अलबार इसकी खबर नहीं छापते हैं हिए के को को पति के प्रति जीवन भर निष्ठांचान रहीं। अलबार इसकी खबर छापते हैं कि कीन की भाग गयी।

मुल्ला नसस्द्रीन को उसके गाँव के छोगो ने बुबापे से सजिस्ट्रेट बना दिया। पहला दिन बा, बदासत में कोई मुक्दसा न आया। दोपहर हो गयी। मुंदी बेभैन होने समा, मुल्ला उदास होने लगा मक्सी उड़ाते-उड़ाते।

मुल्लाने कहा, बेबैन मत हो, यबरामत। हैव फोव आगन स्पूपन भेवर। आदमीको स्वपाद पर घरोता रखो। शाम तक कुछ न कुछ होकर पहुँगा।तुषवरामत, इतना बेबैन सत हो। कोईन कोई हरवा होगी, कोईन भने जारमी की जिन्दगी में कोई घटना नहीं है जीर हुण क्षाहते हैं कि हम हों। घटनाओं के जोड़ के बिना हुम नहीं हो सकतें। जीर आगर घटनाएँ जिहिल तो आपको तनाव में जीना पड़ेगा, खियों पर बोलना पड़ेगा, कोम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हमाम करना पड़ेगा, भोम करना पड़ेगा, स्वाम करना पड़ेगा, हमाम करना पड़ेगा, भोम करना पड़ेगा, हमाम करना पड़ेगा, के कि लोड़ हमें कुछ भी नहीं करता, जो ब्रन्ड में बाहर सरक जाता है। को कहता है न दोस्ती करेंगे, न दुरमनी करेंगे। महाबीर किसी करेंगे, न दुरमनी करेंगे। महाबीर किसी हो समुता महाबीर जानते हैं, विमता एक विति है। हम ती सि सहाबीर जानते हैं समुता आति है। किसी से समुता मी नहीं करती है। हम हो बते हैं कि अगर दुनिया से तामुता मिटानी हो, तो सबसे मित्रता करमी चाहिए। आप गलती में है। मित्रता एक विति है, उससे समुता करमी चाहिए। आप गलती में है। मित्रता एक विति है, उससे समुता करनी है। इस आप सिमता मित्रता करनी हो से हमसे चाहनी है। हम आप मित्रता करनी हम हमसे करनी हो से हमसे करनी हम से से समुता करनी चाहनी चालता हो से सुता बनता पड़ेगा।

#### (२५) संतुलन के लिए गालियाँ!

मसलमान फकीर हुआ है हसन । बैठा है अपनी श्रीपड़ी में । साथक कुछ्व पास बैठे हैं । एक अजनवी सूफी फकीर भीतर प्रवेश करता है । घरणों में निर बाता है हसन के, और कहता है तुम भगवान् हो, तुम साक्षात् अवतार हो, तुम ज्ञान के साकार रूप हो । बढ़ी प्रशंसा करता है । हसन बैठा सुनता रहता है। एक और फसीर बहाँ बैटा हुआ है बायजीय। यह हमन जैसा ही कीमत का आदमी है। जब वह फड़ीर प्रस्ता करके जा चुका होता है बरण छू कर, तो बायजीय एकदम हमन की माकी देना पुरू कर देता है। सम्म लेग कर कर है कि ही बायजीय एकदम हमन की माकी देना पुरू कर देता है। सम्म करते हैं के किय बायजीय की सीमती फसीर है। कुछ कोई बोज तो सकता नहीं। हसन बैठा सुनता रहा। बायजीय गालियों देकर चला जाता है। बायजीय के बाते ही सिक्यों में से कोई पुदता है हमन में, कि हमारी समफ में नहीं आया की कार्य के बाते ही सिक्यों में से कोई पुदता है हमन में, कि हमारी समफ में नहीं आया का स्वाच्या की स्वाच्या कर के बाते ही सिक्या। जस्द वैसीसा। कोई अप अधहार नहीं किया। वह एक जादमी देखा है पहले जो भगवान कह गया है इतनी प्रशंसा कर गया, तो किसी को बैतेस तो करता ही पड़ेला। कोई लो सुनता करता ही पड़ेला। कोई लो सुनता करता ही पड़ेला हम बही है जहाँ इन हो आया मारा ही स्वाच्या करता ही पड़ेला। कोई लो सुनता करता ही पड़ेला। कोई लो सुनता करता ही पड़ेला। कार्य सुन हम बही है जहाँ इन हो आया मारा से पढ़ले है। अपना कार सुक करें।

जिन्दगी में इघर आप नित्रता बनाते हैं, उधर शत्रुता निर्मित हो जाती हैं। इधर आप किसी को प्रेम करते हैं, उघर किसी को खुणा करना शुरू ही जाता है जिल्हा में। जब भी आप किसी इन्द्र को चनते हैं, तो इसरे इन्द्र में भी ताकत पहुंचनी शुरू हो जाती है। आप चाहें, न चाहें, यह सवाल नहीं है। कीवन का नियम ही यही है। इसलिए महाबीर किसी की मित्र नहीं बनाते। शीर जब वे कहते हैं कि सबसे मेरी मैत्री है, तो उसका मतलब मित्रता नहीं होता। उसका मतलव है कि मेरी किसी से शत्रुता नहीं, नित्रता नहीं। जो बच रहता है उसको मैत्री कहते है। कुछ बच नहीं रहता है। एक निराकार भाव वच रहता है। कोई सबध बच नहीं रहता। एक असंबंधित स्थिति बची रहती है। कोई पक्ष नहीं बच रहता एक तटस्य दशा बची रहती है। जब वे कहते हैं, सबसे मेरी मैत्री है, तो उससे हम भल में न पड़ें कि वह हमारी जैसी मित्रता है। हमारी मित्रता तो बिना चत्रता के हो नहीं सकती। जब वे कहते हैं कि सबसे मुक्ते प्रेम है तो हम इस भ्रम में न पड़े कि वह हमारे जैसा प्रेम है। हमारा प्रेम बिना घुणा के नहीं हो सकता, बिना ईच्या के नहीं हा सकता। इसतिए महाबीर जैसे लोगों को समझने की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि शब्द वे वही उपयोग करते हैं जो हम करते हैं। और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे भाव उन शब्दों से बहुत और हैं, हमारे अर्थ बहुत और हैं और महाबीर के अर्थ बहुत और हैं। उन्हीं रूपों में संयम का विधायक लयं है स्वयं में इतना ठहर जाना कि मन की किसी अदि पर कोई हुलन-चलन न हो।

र्श्ववण व्याच्यान-माला, बम्बई, दिनांक २४ अगल, १६०९ संयम की विधायक दृष्टि खीर साधना का पागलपन

सातवां प्रवचन

धम्मो मंगलमुक्किटठम , अहिंसा संजमो तथो ।

सर्थ :--

देवता भी नमस्कार करते हैं।

देवा वितं नमंसन्ति, जस्स धम्मो स्या मणो ॥

वर्म सर्वश्रेष्ट मंगल है। ( कौन-सा धर्म है) अहिंसा, संयम और तप-रूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संखग्न रहता है, उसे

# (१) संयम—सिकुड़ाव नहीं, फैलाव है

सूर्यास्त के समय, जैसे कोई फूल अपनी पंखुडियों को बन्द कर के—संयम ऐसा नहीं है। बरन संयम ऐसा है कि सुर्योदय के समय जैसे कोई कली अपनी

पंखडियों को खोल ले। संयम मध्य के भय में सिकड गये चित्त की रुग्ण दशा नहीं है। संयम अमृत की वर्षा में प्रफुल्लित हो गये नृत्य करते जिल की दशा है। सयम किसी भय से किया गया सकीच नहीं है। संयम किसी प्रलोभन से बारोपित की गयी जादत नही है। संयम किसी अभय में चित्त का फैलाव और विस्तार है। और सयम किसी आनन्द की उपलब्धि में अन्तर बीला पर पैदा हुआ संगीत है। सबम निषेध नहीं है। विषेय है। निगेटिव नहीं है, पाजिटिव है। लेकिन परंपरा निषेध को मानकर चलती है। क्योंकि निषेध आसान है और विधेय अति दृष्कर । मरना बहुत आसान है । जीना बहुत कठिन है । हमें सगता है---नहीं, जीना बहुत आसान है, सरना बहुत कठिन है। लेकिन जिसे हुम जीना कहते हैं, वह सिर्फ मरना ही है और कुछ भी नहीं है। सिकुड़ जाने से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। खिलने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिलने के लिए अन्तर कर्जा का जागरण चाहिए। सिकूड़ने के लिए तो किसी बागरण की, किसी नयी शक्ति की जरूरत नहीं। पूरानी शक्ति भी छूट जाय तो सिकुड़ना हो जाता है। नयी शक्ति का उद्भव हो तो फैलाव हो जाता है। महाबीर तो फूल जैसे खिले हुए व्यक्तित्व हैं। लेकिन महाबीर के पीछे जो परंपरा बनती है, उसमें सिकुड़ गये लोगों की धारा की भ्युलला बन बाती है। फिर पीछे के यूगों में इन पीछे चलने वाले सिकुड़े हुए लोगों को देखकर

हम महाबीर के संबंध में निर्णय होते हैं। स्वणावतः अनुवायियों की देखकर हम

अनुमान करते हैं जनका, जिनका वे अनुगमन करते हैं। लेकिन अक्सर भूल हो जाती है। और मूल इसलिए हो जाती है कि अनुयायी बाहर से पकडता है। और बाहर से निषेध ही ख्याल में आते हैं। महाबीर या बुद या कृष्ण भीतर से जीते हैं और भीतर से जीने पर विधेय ही होता है। अगर किसी को परम बानन्द उपलब्ध हो, तो उसके जीवन में, जिन्हें हम कल तक सूख कहते थे. बे छट जायेंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें छोड़ रहा है। बल्कि इसलिए कि अब जो उसे मिला है. उसके लिए जगर बनानी जरूरी है। हाथ में कंकड पत्पर थे. वे गिर जायेगे । क्योंकि जिसे हीरे जीवन में मिल गये हों, उसे कंकडों पत्यरों के रखने के लिए न सुविधा है, न शक्ति है, न कारण है। लेकिन वे हीरे तो आयेंगे अन्तर के आकाश में। वे हमें दिखायी नहीं पड़ेगे। और हाथों में जो पत्यर ये वे छटेगे, वे हमें दिखायी पडेंगे। स्वभावतः हम सोचेंगे कि पत्यर छोडना ही संयम है। यह एक बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है, जो समस्त जाग्रत पृथ्यों के आसपास इकटरी होती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन बडी खतरनाक है। क्योंकि तब हम जो भी सोवते हैं वह सब गलत हो जाना है। लगता है महावीर कुछ छोड़ रहे हैं यही सयम है। नही लगता कि महावीर कुछ पा रहे हैं, वही संयम है। और व्यान रखे, पाये बिना छोडना असंभव है। या जो पाये बिना छोडेगा. बह रुग्ण हो जायेगा, बीमार हो जायेगा, वह अस्वस्य होता है, सिकुड़ता है और मरंजाता है। पाये विना छोडना असंभव है।

#### (२) संयम का विधायक आयाम

 निकुष्ट को छोड़ना पड़े, तब तक जानना कि शेष्ट का कोई पता नहीं है। और जब तक बेष्ट को पकड़ना पड़े, जब तक जानना कि बेष्ट बादी निका नहीं है। शेष्ट का स्वयाव ही गही है कि वेह पकड़ निया जाता है, निकुष्ट का स्वापन गही है कि वह छुट जाता है।

केकिन निकृष्ट हमसे खूटता नहीं और अंघ्ठ हमारी पकड़ में नहीं बाता। तो हम निकृष्ट को छाने को जबरेल जेवटा करते हैं। उसी भेष्टा को हम संयम कहते हैं। हम अंघ्ड को अंधेरे में टटोलने की, पकड़ने की कोशिया करते हैं। वह हमारी इस तरह पकड़ में नहीं जा सकता। इसलिए संयम के विभायक आपाम को ठीक से समफ लेना जकरी है। जनवचा संयम स्विक्त को झामिक नहीं बनाता है, केवल कमारिक होने से रोकता है। और जो काम बाहर प्रकट होने से इक जाता है, वह मीतार जहर बनकर चीन काता है।

# (३) संयमी के आस-पास आंस् !

नियंवास्मक संयम फूलों की नहीं पैदा कर पाता है, केवल कांटों को सकट होने से रोकता है। केवल जो कोट बाइर जाकाश में सकट होने से एक लाते हैं, वे सीतर जात्या में जिस जाते हैं। इसलिए जिसे हम संयमी कहते हैं, वह जानंदित दिखायी नहीं पड़ता। वह गीड़ित दिखायी पड़ता है। वह किसी पच्चर के नीचे दबा हुआ मानूम पड़ता है, किसी पड़ाड़ को बोता हुआ मानूम पड़ता है, किसी पड़ाड़ को बोता हुआ मानूम पड़ता है। वह के पैरों में निर्तक को दिखात नहीं होती, उसके पैरों में किस कोंची दें बाह जा मानूम पड़ता है। वहके पैरों में किस कांची स्वाह का कांची स्वाह करना है। वहने की तिस्पाद हो नहीं कांची से सारण, उड़ने को तत्यर हो गया लगता है। व

 भीतर विमायित हो बाते हैं, खण्ड-बाण्ड टूट जाते हैं। जिसको मनीचिकित्सक 'विविधितिया' कहते हैं, यह आपके भीतर प्रकट होता है। आप खंकित हो जाते हैं। आप पोहर-तेहरे हो जाते हैं। आपके भीतर अनेक सोग हो जाते हैं। जाप को बीत कार्य होने को हो बीटकर सड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें जीत कभी न होगी। और महाबीर का सारा रास्ता जीत का रास्ता है। जो अपने से सड़ेगा सह कभी जीतेगा नहीं।

#### (४) अपनी छाया से छड़ता हुआ आदमी

जल्डा बगता है यह सुत्र । क्योंकि हमें सगेगा कि सबे हिना जीत कैसे हो सकती है? जो अपने से सहंशा वह कभी जीतेगा? क्योंकि अपने से सहंशा वह कभी जीतेगा? क्योंकि अपने से सहंशा कपने ही सोने हिया है। जा बार्च जीत सकता है न सहंग कि समे ही होने हिया है। जा बार्च में निर्मा हो सामित क्योंकि दोनों के पीछे मेरी लाकत सबती है। मेरी ही समित सामित है। चाहूँ भी कि मैं बार्च को जिता है, जब भी बार्चों नहीं जीतता। क्योंकि दोनों के पीछे में ही होता है। जिता है, उब भी बार्चों नहीं जीतता। क्योंकि दोनों के पीछे में ही होता है। जिता है, उब भी बार्चों मेरी कि सित हो जाता है, उब सामित हो जिता है। अपनी हमा हमा है कि उसके मीतर उसका हुस्मन कहा है। है वह बही लेकिन सामा अपने को बोट सिंदा है। अपनी ह्याम से सबने जीता पासपन है नह। लेकिन महाबीर हतना गहर जातते हैं कि सिंवोफीनक, संदित प्रसित्त की तरफ वे सलाह नहीं के सकते। वे समाह देंगे अबह व्यक्तित्व की तरफ। हंटीयेड हक्सट्रा, एक कुट की तरफ। ते संयम का अये है— जुडा हुआ, इन्हर्ग, इटीयेड हक्सट्रा एक कुट की तरफ। ते संयम का अये है—

सद बहुत मने की बात है कि जगर जागू असत्य बोलें, तो आप कभी भी स्वीयेटेंट गहीं हो सकते। अगर सुरु बोलें तो आपके भीतर एक हिस्सा सवा हो भीवूद देशा जो कहेंगा कि नहीं बोलना या मुट । मुट के साथ पूरी तरह राजी हो जाना जयभव है। जगर आप चोरी कर तो आप कभी आवंद नहीं ही सहते। आपके भीतर एक हिस्सा भोरी के विपरीत जात्र ही रहेगा। केकिन जगर आप बाते मों, तो आप जलंद हो सकते हैं। महावार ने जन्हीं-उन्हीं बातों को पुष्प कहा है, जिनसे हम जबते हो सकते हैं। बीर उन्हीं-उन्हीं आतों को पुष्प कहा है, जिनसे हम जबते हो जाते हैं। एक ही भीज पाय है—जादमी का हुक में हट जाना। और एक ही पुष्प है—बादमी का हुक मों में हट जाना। और एक ही पुष्प है—बादमी का हुक जाना, इकहा हो हो जाना, द्वी वह होता।

महावीर तहने को नहीं कहते हैं। महावीर जीवने को जरूर कहते हैं, सहने को नहीं; व्योंकि जीवने का रास्ता बीर है। जीवने का रास्ता यह नहीं है कि मैं जपनी इत्तियों से तहने बार्, जीवने का रास्ता यह है कि मैं अपने अतीटियर स्वयूच की कोज में संसम्म हो जाऊं। जीवने का रास्ता यह है कि मेरे भीतर जो दिएं हुए जीर खजाने हैं, मैं उनकी खोज में संसम्म हो जाऊं। असै-सेंडी ने खजाने प्रकट होते जाते हैं, बैस-सेंडी कल तक जो महत्वपूर्ण प्र, सह पैर नहत्वपूर्ण होने कमता है। कल तक जो खीचता या, यह नहीं सीचता है। कल तक बाहर की तरफ चित्त जाता था, जब भीतर की तरफ काता है।

#### (५) भला वह संयम क्या करेगा, जो...!

मोड़ा जराहरण लेकर समझें। एक आदमी है। घोजन के लिए बातुर है, परेवान है, बहुत रस है उछमें। तब ब्या करे संयम के लिए वह र रस न लग्न करे, यहाँ हमें दिखायी पड़ता है। आज यह रस न ले, कल वह रस न ले, पर्सों वह रस न ले, यह घोजन छोड़ रे वह घोजन रहें, लेकिन क्या फोजन के परिल्याग छे रस का परिल्याग हो बायेगा? संमावना यही है कि प्रोजन के परिल्याग से पहले तो रस बढ़ेगा। बगर वह जिस में जड़ा रहे, तो रस कुंटित हो जायेगा, मुक्त नहीं होगा। लेकिन कुंटित रस अ्यक्तित्व को भी कुंठा से भर देता है।

जो भोजन करने तक में भयभीत हो जाता है, वह वभय को उपनथा होगा? नहीं, महाबीर हसे संयम नहीं कहते । महाबीर जिसे संयम कहते हैं सा व्यक्तित रस के पागलपन से मुक्त हो जाता है। महाबीर एक और भीतरी रस कोजते हैं, एक और रस, जो भोजन से नहीं मिलता। एक और रस भी हैं जो भीतर संबंधित होने से मिल जाता है। हमारे बाहर जितनी दृश्यों है, स्थाद की हमें से तो, वे सब कानेंदरा निक्स है, जोड़ने वाले मेंनु हैं। हमाद की हमें आ भोजन से जोड़े देती है। बांच की हिंदर हम्य ने जाड देती हैं। कान की हैंदिय स्थित से जोड़ देती हैं। व्यवस्त सहाबीर की आतारिक प्रत्यक्त को समक्राना है, तो महाथीर यह कहते हैं कि जो इदिय बाहर जोड़ देती हैं, स्वी हिंदर भीतर के जात् से भी जोड़ सकती है। बाहर प्यतियों का एक खगत् है। कान उससे मोड़ा हो। भीतर भी व्यवस्त कार एक स्थाप तो है। कान उससे मी ओड़ सकता है। बीध बाहर के रस से जोड़ती है। बाहर रस से सा या नहीं, हस्तिय

वहीं सक्टाट मालूम होता है। लेकिन जीभ मीतर के रस से भी तो जोड़ सकती है &

#### (६) उलटि दियो जिभ्या

प्रतीक कथी-कभी कैसी विकारता में से जाते हैं। हमने सुना है, आप सबने भी चुना होगा कि सायक, गोगो अपनी जीम को जल्दा कर केते हैं। वह कैसल सिम्बासिक है। बैदे कुछ पागन भी जपनी जीम को नीने के हिस्से को काटकर करता करते में स्वे रहते हैं। सायक का ग्रह काम सिम्बासिक है, सिर्फ प्रतीक है। सायक जपनी जीम को जल्दा कर लेता है, उसका अर्थ यह है कि जीम का भो रस बाहर पदामों से जुदता था, जो जह भीतर आरास से जोड़ लेता है। सायक अपनी जींच करती जाता है। उसका कुल वर्ष दतना ही है कि वह जी बाहर देखता था, अर्थ मीनर देखने लगता है। जीर एक बार मीनर को नहीं पहले करते हो है कि वह करते से तो कमी नहीं होते, करने से तो जनका स्वाद और बढ़ता है। यह जिस की जाये तो रस कुंठित हो जाता है, रस ही मर जाता है। लेकिन इन्द्रिय साहर की तरफ ही पहले हो हो हो हो हो हो से वी सर की तरफ मोड़ना संयम की प्रतिस्था है। यह निव से सिर हो पहले हो हो हो हो हो हो हो से भी सात की तरफ मोड़ना संयम की प्रतिस्था है।

कैंसे मोहेंगे ? कभी छोटे से प्रयोग करें तो क्याल में बाता शुक हो जायेता। कि ही एप में, पुतना खुक कर बाहर की बावाओं की। बहुत बागकक होकर खुनें कि कान क्या-क्या सुन रहा है। सभी बीओं के प्रति बागकक हो जायें। एसे पर पार्टियों का तही हैं, हानें बज नहें हैं, बाकाश से हवाई बहुतक मुजरता है, लोग बात कर रहें हैं, बच्चे बेल रहें हैं, बक्क से लोग गुजर रहें हैं, बच्चे की लाग के लोग गुजर रहें हैं, बच्चे की लाग के लोग गुजर रहें हैं, बच्चे की लाग हों हो जो बात कर रहें हैं, बच्चे के लाग हों हो जो बात कर को से स्वाचित कर की स्वाचित के बात प्रति प्रति हों की स्वाचित के बीच प्रति प्रति हों हों ला सह की स्वाचित के बीच प्रति तह बात हों की स्वाचित पर प्रति हों हो की स्वाचित की सुनता खुक कर हों । इस बाजार की भीक से पीए के बात हो से साम स्वाचित की भीक से पीए के बाता हो की साम के भी सुनता खुक कर हों । इस बाजार की भीक से पीए के बाता हो है। लागेट की सुनता खुक कर हों । इस बाजार की भीक से पीए के बाता बात है, जो सीतर भी पूरे समय पूर्व रही है।

# (७) अन्दर झन्ताते द्वप झीगुर

र्शकन हम बाहर की भीड़ की आवाज में इस बुरी तरह से संसम्ब हैं कि यह भीतर का सज़ाटा हमें सुनायी नहीं पड़ता। सारी झावाजों को सुनते रहें, न सहें, न हटें, बस सुनते रहें। सिर्फ एक जोज जीर भीतर सुक करें कि क्या इन जावाजों में एक ऐसी जावाज थी है, जो बाहर से न जा रही हो, भीतर से पैदा हो रही है? जीर जाप बहुत जीड़ा चलार की आवाज, जैसी क्यां-क्यां-क्यां के लिंक न में सुनाभी पहती है, देठ बाजार में सहक पर भी सुनने में समये हो जायें। सच तो पह है कि जंगन में जो जापको सजाटा सुनाभी पहती है, वह जंगन का कम बाहर की जावाजों के हट जाने के कारए। जापक भीतर की आवाज का प्रतिकतन ज्यादा होता है। वह सुना जा सकता है। बंगत जाने की जकरत नहीं है, वोते का तह पत्र से बन कर कें, आवाज बाहर की जन्द हो जायेंगी तो जैसे सींगुर बोन रहे हों, बैसा सज़ाटा भीतर गूंचने तरेगा। यह पहली प्रतीति है भीतर के आवाज की।

और इसकी प्रतीति जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की आवाजें कम रसपूर्ण माखम पडने लगेंगी। यह भीतर का संगीत आपके रस की पकडना शह कर देगा। योडे ही दिनों में यह भीतर जो सम्राटे की तरह मासम होता था. वह सघन होने लगेगा और रूप लेने लगेगा। यही सन्नाटा धीरेन्धीरे सीहं जैसा प्रतीत होने लगेगा। जिस दिन यह सोहं जैसा प्रतीत होने लगता है, उस दिन बाहर के बाद्यों से पैदा कोई मंगीत इसका मकाबला नहीं कर सकता। यह अन्तर की बीणा का संगीत आपकी पकड में आना शरू हो गया। अब आपको अपने कान के रस को रोकना न पढ़ेगा। आपको यह न कहना पढेगा कि मैं अब सितार न सुनुंगा। मैं सितार का त्याग करता हूँ। नहीं, अब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप अचानक पायेंगे कि और भी विराट, और भी श्रेष्ठतर, और भी गहन संगीत उपलब्ब हो गया । और तब आप सितार को सुनने में भी इस संगीत को सून पायेंग । तब कोई विपरीत, कोई विरोध, कोई कंट्राडिक्शन नहीं रह जायेगा । तब बाहर का संगीत अन्तर के संगीत की शीधी प्रतिध्वनि रह जायेगा । दश्मनी नहीं रह जायेगी, संगीत की प्रतिक्वनि रह जायेगा । और तब आपके भीतर अखंड व्यक्तित्व सडा हो जायेगा, जो बाहर और भीतर का फासला भी नहीं करेगा।

एक पड़ी ऐसी आती है, कि जैसे-जैसे हम भीतर जाते हैं, बाहर और भीतर का फासला गिरता बला जाता है। एक पड़ी बाती है कि न कुछ बाहर रह जाता है, न कुछ भीतर। एक ही रह जाता है जो बाहर भी है और भीतर भी। जिस पिन यह पड़ी घटती है कि जो बाहर है बड़ी थीतर है और को मीतर है नहीं बाहर है, उस दिन आप संयम को, उस रक्षीतिविध्यम को उपलब्ध हो परे, बहुर वस सम हो जाता है, नहीं तस ठहर जाता है, नहीं क्य मोत हो जाता है, नहीं कोई हथन-चलन नहीं होती है, नहीं कोई माम-चौन नहीं होती है, नहीं कोई क्यन नहीं होता !

#### (८) अंतर्यात्रा की प्रक्रिया

किसी भी इंद्रिय से शुरू करें और भीतर की तरफ बढते चले जायें, फौरन ही वह इंद्रिय आपको भीतर से जोडने का कारण बन जायेगी। आँख से देखना शरू करें, फिर मौस बन्द कर लें। बाहर के इश्य देखें, देखते रहें और धीरे-धीरे अन्तर के दृश्य के प्रति जागें। बहुत शीझ आपको बाहर के दो दृष्यों के बीच में भीतर के दृश्यों की झलके आनी शरू हो जायेंगी । कभी ऐसा प्रकाश भीतर भर जायेगा, जो बाहर सुयं भी देने में असमर्थ होगा । कभी भीतर ऐसे रंग फैल जायेंगे जो कि इंद्र धनुषों में भी नहीं हैं। कभी मीतर ऐसे फूल खिल जायेंगे जो पथ्वी पर कभी भी नहीं खिले । और जब बाप पहचानने लगेंगे कि यह बाहर का फल नहीं है, यह बाहर का रंग नहीं है, यह बाहर का प्रकाश वहीं है, तब आपको पहली दफे तलना मिलेगी कि बाहर जो प्रकाश है, उसको प्रकाश कहें या भीतर की तूलना में उसे भी अँबेरा कहें। बाहर जो फूल खिलते हैं अब उन्हें फल कहें या भीतर की तलना में फलों की प्रतिव्यतियाँ कहें। फीके स्वर । तब फिर बाहर जो इंद्र धनुषों के रंग छा जाते हैं उन्हें रग कहना बहुत कठिन होगा। क्योंकि जब कोई भीतर के रंग को जानता है, तो रंग में एक लीविंग क्वालिटी, एक जीवन्त गण जा जाता है, जो बाहर के रंगों में नहीं होता है। बाहर के रगों में कितनी ही अमक हो, बाहर के रंग जड़ हैं। भीतर जब रग दिखायी पहता है तो रग पहले दफे जीवन्त हो जाता है।

मों हम सोच भी नहीं सकते कि रंग के बीवन्त होने का क्या वर्ष होता है। रंग और जीवन्त ? जब यह जानें तो ही स्थास में आ सकता है कि रंग जीवित हो सकता है, रंग प्राप्तान हो सकता है। और जिल दिन भीतर का रंग प्राप्तान होकर दिलापी पढ़ने नाती है, बाह के रंगों का बाकर्यण सो जाता है। होई को रंगों का बाकर्यण सो जाता है। होई को होंग सही पढ़ता है।

#### (९) स्पर्श के रास्ते से

प्रत्येक इदिय मीतर से बाने का द्वार वन सकती है। स्पर्श बहुत किया है, स्पर्श का अनुभव है बहुत। तो बैठ जामें, आँख बन्द कर सें, स्पर्श पर स्मार करें। सुन्यर बारीर छूए होंगे, युन्यर बस्तुएँ खुई होंगी, फूल खुए होंगे। कभी सन्धुन्नह में जाप के सास पर जम गयी ओर को छुजा होगा। कभी सर्व सुन्नह में जाप के रिस्तर उच्चता का स्पत्त किया होगा। कभी सर्व सुन्नह में जाप के रिस्तर उच्चता को पायों किया होगा। वे सब स्पत्त के हैं आते में अरुक्तर उनकी चौरती को खुआ होगा। वे सब स्पत्त के हैं है। जाते में अपने बार्स ओ है, जो बाहुर से न आपा हो? जीर बोड़े ही सक्चर से आपको ऐसा स्पत्त प्रति होने कियाग हो? जी पीर बोड़े ही सक्चर से आपको ऐसा स्पत्त प्रति होने कियाग हो? जी बाहुर से नहीं आपा है, जो चौर-तारों से नहीं सुन्नह की ठंडी हवाओं के स्पत्त से नहीं आपा। जीर जिस दिन आपको उस स्पत्त के बोहुर से स्पत्त को बाहुर से स्पत्त के बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त को बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त को बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त को बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त के स्पत्त के बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त के बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त के बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त के बही इंद्रिय सकड़ किया वाहुर से स्पत्त के स्पत्त के बही इंद्रिय पकड़ किया वाहुर से स्पत्त का बहा स्वाह्म से स्पत्त से स्पत्त हो।

यहाँ भी आपको मैं यह बता दूं कि जो इंद्रिय आपकी सबसे ज्यादा तीय है, उसे आप दुस्तन बना लेते हैं, अपर आपने संदम को निवेद्यास्पक स्व सममा । लेहिन अपर आपने विश्वासक रूप सममा, तो जो इंद्रिय आपकी समाधिक सिन्ध है, नहीं आपकी भिन्न हैं। क्योंकि आप उसी के द्वारा भीतर मुद्देव सकेंगे। अब जिस आदमी का रंगों में कोई रस नहीं है, जिसने अभी बाहर के रंगों को भी नहीं जिया और जाना, उसे भीतर के रंग तक पहुँचने में बड़ी कठिगांड होगी। जिस आदमी को संगीत में कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, फर्मिन्स, अथवा कम ते कम परेसान करने वाली व्यन्तियाँ; उस आदसी को अंतरध्वित की तरफ जाने में किठिगांड होगी, उसे मुक्तिक होगी, अहबन पदगी। आपकी जो इंद्रिय आपको सर्वितिक, परेखान करती मालूम पदती है, मह आपकी भिन्न है। व्योंकि आपकी वही इंद्रिय सबसे पहले भीतर की तरफ मीडी जा सकती है। वो अपनी इंद्रिय को खोज लें।

#### (१०) आप कमजोरी बतायें, हम सेतु बतायेंगे

गुर्रिजएक के पास कोई जाता या तो वह कहता था, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पहले तु मुक्ते अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो में एते हो तेरी सबसे बड़ी शक्ति में रूपान्तरित कर दूँगा। वह ठीक कहता था। बढ़ खिल्म यही है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मा है? क्या क्य आपको आकॉवत करता है ? तो अवशीत न हों, रूग ही लापका द्वार वन वायेगा । क्या स्पर्ध आरको बुसाता है ? तो अवशीत न हों, स्पर्ध ही आपका मार्ग है । स्पार स्वार बापको बेंचला है और लापके समर्गों में अवेद कर लाता है ? स्पार को स्वार को प्रथमका है, वही लापको हो इनेगा। जो इंदिर आपकी सर्वधिक संवेदनशील है, उससे लगर बाप उन्हें तो वह कुंटित हो जायेगी। समफ लें कि लापने लगरे हाथ अपना तेतु तोड़ सिया है। जगर विचायक संवय की बारणा से बले, तो बाप उसी इंदिर को गार्ग बना में से ता सा वही सो हार का स्वार वीच सी का लाये हैं हा सा सा वही होता है। साप पहीं जाये हैं हा सा सा है है। साप पहीं जाये हैं हा सा सा है। आप पहीं लाये हैं। साप हो लाये हैं। साप हो लाये हैं हा सा वही होता है, सिर्फ दिशा बदस जाती है, बेहरा बदस जाता है। साप पहीं जाये हैं हा सदन जाता है। साप पहीं जाये हैं हा सदन जाता है। साप पहीं जाये हैं हा सदन जाता है। साप हो जाये हैं हा सदन जाता है। साप हो लाये हैं हा वायेगा। मुंह लाये भवन की तरफ या, जब जपने पर की तरफ होगा।

लेकिन मल कर भी अगर आपने ऐसा सीचा कि जो रास्ता मझे अपने घर से इतनी दूर ले आया है, वह मेरा दूश्मन है, इस पर अब में नहीं चलुंगा, तो आप पक्का समभ लें, आप अपने घर अब कभी भी नहीं पहुँच पायेंगे। कोई रास्ता दश्यन नहीं है। और सभी रास्ते दोनों दिशाओं में खले हैं। तो जिस रास्ते से आप बाहर के जगत में सर्वाधिक आकर्षित होते हैं और खीचे जाते हैं, (वह चाहे आँख हो, चाहे स्वाद हो, चाहे व्यक्ति हो, वृद्ध भी हो ), जिस रास्ते से आप सर्वाधिक बाहर जाते हैं या जिस रास्ते से आप सर्वाधिक अपने से दर चले गये हैं, वही रास्ता आपके संयम की विधायक दिशा में सहयोगी बनेगा। उसी से आपको वापस लौटना है। उससे लड़ना मत । उससे लड़कर तो आप उसको तोड़ देगे। तोड़कर आपको लौटना मृश्किल हो जायेगा। यह आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता है कि लोग इद्रियों के कारण बाहर नहीं भटक जाते हैं, मात्र उन इंद्रियों के कारण बाहर भटक जाते हैं, जिनके रास्ते वे तोड़ देते हैं। हम सब तोड़ते हैं ये रास्ते । लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमारी और कोई तकलीफ नहीं है; बस, यह स्वाद हमें परेशान कर रहा है। किसी तरह स्वाद से छूटकारा दिला दें। उन्हें पता ही नहीं है कि जो उन्हें परेशान कर रहा है, वहीं उनके लौटने का मार्ग है। इसे मैं कहता है संयम की विधायक दृष्टि ।

इसके एक और पहलू को स्थाल में छे छेना चाहिए। जितनी इंद्रियाँ हैं हमारे पास जनका एक तो प्रकट रूप है, जिसे हम बहिर इंद्रिय कहते हैं। महाबीर महामीर ने जात्मा की तीन स्थितियों नहीं हैं। एक को वे कहते हैं बहिर् आत्मा । बहिर् थात्मा उस बात्मा को कहते हैं, जो बनी इंदियों का बाहर की तरफ उपयोग कर रही है। इसरी को महाबीर कहते हैं व्यवस्थात्म । अस्तरात्म का बात्मा है, जो बब इंदियों का मीतर की तरफ उपयोग कर रही है। और तीसरी को महाबीर कहते हैं परमात्मा । परनात्मा वह बात्मा है, जिसका बाहर और भीतर मिट गया है। जिसके न कुछ बाहर है और न कुछ भीतर है। जो न बाहर जा रही है, न भीतर जा रही है। जो बाहर जा रही है बह बहर्द बात्मा है, जो भीतर बा रही है वह बन्तरात्मा है, बो कहीं नहीं जा रही है, जहां है बहीं स्वमाय ने प्रतिचित है, वह परमाश्मा है, वो कहीं नहीं जा रही

इंद्रियों का एक बहिंकप है। वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं। जिस जगह वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं, उस जगह जो क्य उनका प्रकट होता है, वह अति स्कुल हैं। लेकन वे ही हांदियों हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं। समफ कें कि सह मेरा हाथ है। में अपने हाथ को बढ़ाकर, आपके हाथ को अपने हाथ में के लूं, तो नेरा हाथ दो जगह जोड़ रहा है। एक तो आपके हाथ से मुझे जोड़ रहा है और हाथ मुझते भी जुड़ा हुजा है। हाथ बीच में दो को जोड़ रहा है। स्वान रहे लहीं आपके मुझे जोड़ रहा है, वहीं तो सिफं आपके स्ताह है। हियाँ जब बाहर जोड़ती हैं तो पदायं से जोड़ती हैं। और भीतर से जोड़ती हैं, तो चेतना से जोड़ती हैं। तो इंद्रियों का बहुत स्यूज रूप हो बाहर प्रकट होता है। स्योंकि जो हाथ आरमा से जोड़ सकता है, जिसकी इतनो समता है बह साहर केवल सारिर से ओड़ पाता है। बाहर उसकी समता बहुत सीण हो

#### (११) हाथ पर नाराज न हों

जब मैं कहता हूँ कि भेरे हाथ ऊपर उठ, तो वह ऊपर उठ जाता है। भेरा संकरण मेरे हाथ को कही व कहीं जोड़े हुए है। जब मैं हंकार कर देता हूँ अपने हाथ को ऊपर उठाने से, तो हा अपने नहीं उठ पाता है। भेरा संकरण मेरे हाथ से कहीं जुड़ा हुआ है।

अब बहुत हैरानी की बात है कि चारीर तो है पदार्थ, संकल्प है चेतना, तो चेतना और पदार्थ केंसे जुड़ते होंगे कहाँ जुड़ते होंगे ! बहुत अदृश्य होगा वह चोड़? बाहर मेरा हाय सिर्फ पदार्थ से ही जोड़ सकता है। लेकिन इससिए हाय पर नाराज ही जाने की जरूरत नहीं है। यह हाण भीतर जारमा से भी बोहसा है। बतर एस हाथ में मैं जबना से तित्त को बाहर की तरफ प्रवाहित करें, तो यह पूरों के घरीर पर जाकर जटक जाती है। जगर एसी चेतन को मैं अपने हाथ पर वापस औटा लाऊं, योगोंने को तरफ लीट जाऊं, धागर की तरफ कीट जाऊं, वाप में जहती हुई कि जी वीट के जी तरफ जिए का तरफ चहिर आत्मा का रूप है। हाथ में बहती हुई कि जी वीट की तरफ जिए का तरफ चहिर आत्मा कहा है। हाथ में बहती हुई कि जी वीट की तरफ जिए का तरफ चहिर आत्मा है। हाथ में बहती हुई कि जी वीट हाथ की तरफ जिए की तरफ जिए की जाती है। हाथ में बहती हुई की ला हिए हाथ हाथ हाथ हाथ हुई का तरफ हाथ है। जहते हुई की तरफ हाथ है। उसते हुमारी अपने हुए तरफ ला हुमारी अपने हैं। उसते हुमारी अपने हुए तरफ जहार हाथ हाथ है। उसते हुमारी कीट जाता हुमारी कीट हुए हुई एक जाता हुमारी वाद हि जाहर पहिल् से जोड़ती है, भीतर सूक्ष से। इसतिए इसिट को लिट पहिल कोट है है। की वाहर जाने के रास्ते हैं। यह ती हुई एक जाता हुसरी बात यह हि जाहर इस्ति सुक से जोड़ती है, भीतर सूक्ष से। इसतिए इसिट कोटिय शास्त कहते हैं। अीट वाहर का लिड़ को लिड़ को लिड़ को लिड़ है।

परामनीविज्ञान, पैरासाइकोळाँजो अध्ययन करती है उछका। योग ने बहुत दिन अध्ययन किया है उसका। उसको योग ने सिद्धियाँ कहा है, विभूति कहा है। इस में आज भी उसे एक नया नाम दे रहे हैं। वे उसे कहते हैं साइको-इंकेन्द्रानिक्स—मनोऊर्ज का जगत, मनोशिक्त का जगत। यह जो भीतर हमारा सतीन्त्रिय कर है, संयम वेसे-वेसे बहुता जाता है, वेसे-जेसे हम अध्यान इस अधीन्त्रिय कर को अनुमन करते चले जाते हैं। किसी भी इंदिय को पकड़ कर अधीन्त्रिय कर को अनुमन करता खुक करेसे, तो चिकत हो जायेंगे।

#### (१२) अंघरो पढ़े हाथ घरि आखर

पिछले दस वर्ष पहले १६६१ में रूस में एक अंधी लड़की ने हाथ से पढ़ना पुरू किया। है(नी की बात थी। बहुत परीक्षण किये यथे। पीच वर्ष तक तिरतर वैशानिक परीक्षण किये गये। पीच वर्ष तक तिरतर वैशानिक परीक्षण किये गये। जोर किर रूस की जो सबसे बड़ी बैजा- निक्क संस्था है, उतने चोषणा की पीच वर्ष के निरंतर अध्ययन के बाद, कि वह लड़की ठीक कहती है। वह अध्ययन करती है और हैरानी की बात है कि हाब औल से भी ज्यादा यहणशील होकर अध्ययन कर रहे हैं। अगर खिल हुए कागन पर—हैड में नहीं, अंधों की चावा में नहीं, आपकी माचा में किये हुए कागन पर—बह हाय फेरती है, तो पढ़ लेती है। आपके खिलो

हुए कागज पर कपड़ा बॉक दिया गया हो और उस कपड़े पर हाथ रखती है, तीयड़ केती है। शोहे की जाहर बॉक दी गयी, उस चावर पर हाथ फेरती हैं हो पड़ केती है। यह दो जॉला भी नहीं कर पाती में जो बेतानिक प्रयोग कर रहा है वह मी नहीं पड़ पाता है कि नीचे क्या होगा।

लेकिन बासिलिएव, जो उस लडकी पर मेहनत कर रहा था, उसको ऐसा रूपाल आया कि जो एक व्यक्ति के भीतर संभव है. वह किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी रूप में सबकी संभावना होनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या हम इसरे बच्चों को भी टेंड कर सकते हैं? और उसने अंघों के एक स्कूल में बीस बच्चों का प्रयोग शुरू किया और वह चक्ति रह गया कि बीस में से १७ बच्चे दो वर्ष के प्रयोग के बाद हाथ से अध्ययन करने में समर्थ हो गये। और तब तो वासिलिएव ने कहा ९७ प्रतिशत आदिनियों की संमावना हैं कि वे हाथ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो तीन हैं, मानना चाहिए कि हाथ के लिहाज से अबे हैं। और कोई कारण नहीं है, हाथ के यंत्र में कुछ सराबी होगी। वासिलिएव के प्रयोगों का परिणाम यह हजा कि अखबारों में जब खबरें निकलीं तो कई अंधे बच्चों ने अपने-अपने घरों में प्रयोग करने शरू किये । और सैकडों सबरें आयीं मान्को युनिवर्सिटी के पास गाँवों से कि फला बच्चा भी पढ़ पाता है, फलो बच्चा भी पढ़ पाता है। बड़ी हैरानी की बात भी कि हाथ कैसे पढ पायेगा। हाथ के पास तो आँख नही है। हाथ से कोई सबंध नहीं जडता हुआ मालम पडता है। हाथ स्पर्श कर सकता है। लेकिन फिर चादर ढाँक दी गयी यानी स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे-जैसे प्रयोगों को और गहन किया गया, वैसे-वैसे साफ हजा कि सवाल हाय का नहीं, यह खबाल अतीन्द्रिय है, पैरासाइकिक है। उस लडकी को फिर पैर से पढ़ने की कोखिश करवायी गयी। दो महीने में वह पैर से भी पढ़ने लगी। फिर उसको विना स्पर्श से पढ़ने की कोशिश करवायी गयी। वह दीवाल के उस तरफ रलाहजा बोर्ड भी पढ लेती थी। फिर उसे मीलों के फासले पर रखी हुई कितान स्रोल कर पढ़वामा गया और वह यहाँ से उसे पढ़ सकी। तब स्पर्श से कोई सबंध न रहा। बासिलिएव ने कहा, हम जितनी शक्तियों के संबध में जानते हैं, निश्चित ही उनसे कोई अन्य शक्ति काम कर रही होती है।

## (१३) किताब छोड देने के दिन आ गये

योग निरंतर उस अन्य शक्ति की बात करता रहा है। महावीर की संयम की जो प्रक्रिया है, उसमें उस अन्य शक्ति को जगाना ही आ खार है। जैसे-जैसे वह अन्य पानित जशती है, वैसे-वैसे इंद्रियाँ फीकी हो जाती हैं। ठीक वैसे ही फीकी हो जाती हैं जैसे कि बाप किताब पढ रहे हैं. एक उपन्यास पढ रहे हैं और फिर आपके सामने टेलिविजन पर वह उपन्यास बेला जा रहा हो तो आप किताब बन्द कर देंगे। यानी किताब एकदम कीकी हो गयी। कथा वही है। लेकिन वह ज्यादा जीवन्त मीडिया आपके सामने है। बहुत दिन तक किताब नहीं चलेगी. खो जायेगी। टेलिविजन और सिनेमा उसको पी जायेंगे। जो भी शिक्षा टेलिविजन से दी जा सकती है, वह किताब से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि किताब बहुत मर्दा है. बहुत फीकी हो जाती है। अगर आपकी कोई कहे कि यह उपन्यास किताब में पढ लो और बाहो तो वही कथा फिल्म पर देखों दो में से चन लो जो तम्हें चनना हो, तो आप किताब को हटा देंगे। जिन्हें टेलिविजन का कोई पता नहीं है, वे समर्फेंगे कि किताब का त्याग किया है। असल में त्याग आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ श्रेष्टतम माध्यम की चुन लिया है। सदा ही आदमी, जो श्रेष्ठतम है उसे चुन लेता है। अगर आपको अपनी इंद्रियों का अतीन्द्रिय रूप प्रकट होना शुरू हो जाये, तो निश्चित ही आप इद्वियों का रस छोड़ देंगे और एक नये रस में प्रवेश कर जायेगे। जो अभी इंद्रियों ही में जीते हैं, जिनकी समक्त की सीमा इंद्रियों के पार नहीं है, वे कहेंगे महात्यागी हैं आए। लेकिन आप केवल मीग की और गहनतम, और अतिदिशा में आगे बढते हैं। आप उस रस को पाने रूगेंगे, जो इंद्रियों में जीने बाले आदमी को कभी पता ही नही चलता । संयम की यह विधायक दिन्द बतीन्द्रिय सम्भावनाओं के बढाने से शरू होती है।

महाबीर ने बहुत हो गहन प्रयोग किये हैं बतीन्त्रिय सम्माबनाओं को बबाने के लिए। महाबीर की सारी की सारी हाधना को इत बात से ही समझना गुरू करें, तो बहुत कुछ बागं प्रकट हो चकेगा। महाबीर जगर बिजा भोजन के रह जाते हैं वर्षों तक, तो उसका कारणा है। कारणा यह है कि उन्होंने एक भोजन भीतर पाना शुरू कर दिया है। बगर महाबीर पत्थर पर छट जाते हैं और गद्दे की कोई जरूरत नहीं रह जाती, तो उन्होंने भीतर के एक नये स्पर्श का जगत् शुरू कर किया है। महाबीर अगर कसा भी भोजन स्वीकार कर छेते हैं, तो बसल में उन्होंने भीतर एक स्वाद जम्म लिखा। अब उनके तिएय बाहर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर की चीजे ही बाहर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर की चीजे ही बाहर की चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर की चीजें ही बहु है स्वीतिए, महाबीर सिकुडे हुए भाजूम नहीं पढ़ते, फैले हुए सालूम पढ़ते हैं।

खनके व्यक्तित्व में कहीं कोई संकोच नहीं मासूम पड़ता, खिलाव मासूम पड़ता है। वे बानंदित हैं। वे तबाकचित तपस्वियों जैसे दुःक्षी नहीं हैं।

# (१४) और बुद्ध नदी पार न कर पाये

बुद्ध से यह नहीं हो सका। यह विचार में ले छेना बहुत की मती होगा और समक्षता आसान होगा। टाइप अलग थी। लेकिन बुद्ध से यह नहीं ही सका। बुद्ध ने भी यही सब साधना शुरू की, जो महावीर ने की है। लेकिन बुद को हर साधना के बाद ऐसा लगा कि इससे तो मैं और दीन हीन हो रहा हैं, कहीं कुछ पातो नहीं रहा हैं। इसलिए छ: वर्ष के बाद बुढ़ ने सारी सपदचर्या छोड दी। स्वभावतः बुद्ध ने निष्कर्ष लिया कि तपदचर्या व्यथं है। बुढ बुढिमान ये और ईमानदार थे। नासमझ होते, तो यह निष्कर्ष भी न लेते। अनेक नासमझ लगे चले जाते हैं उन दिशाओं में, जो उनके लिए नहीं हैं: उन दिशाओं में जिनकी उनमें क्षमता नहीं है. जो उनके व्यक्तित्व से तालमेल नहीं खाती। और लपने को समक्राये चले जाते हैं कि पिछले जनमें के कर्मों के कारता ऐसा हो रहा है, शायद किये हुए पापों के कारता ऐसा हो रहा है या शायद पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्यान रहे जो आपकी दिशा नहीं है, उसमें आप पूरा प्रयास कमी भीन कर पायेंगे। इसलिए यह भ्रम बना ही रहेगा कि मैं पूरा भ्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने छह वर्ष तक वही किया, जो महाबीर कर रहे हैं। लेकिन बद्ध को जो निष्पत्ति मिली वैसा करने से, वह वह नहीं है जो महाबीर को निली। महाबीर आनन्द को उपलब्ध हो गये, बुद्ध बहुत पीड़ा को छपलब्ध हए। महावीर महाशक्ति की उपलब्ध हो गये, बद्ध केवल निर्वेल हो गये । निरंजना नदी को पार करते बक्त एक दिन वे इतने कमजोर थे उपवास के कारण कि किनारे को पकड़ कर चढ़ने की शक्ति मालूम न पड़ी। वृक्ष की एक जड़ को पकड़कर सोचने लगे कि इस उपवास से क्या मिलेगा, जिससे मैं मदी पार करने की शक्ति सो चुका, उससे इस भवसागर को कैसे पार कर पाऊँगा ? पागलपन है। यह नहीं होगा, कृषा हो गये वे, हिंहूयाँ सब निकल बायी थीं । बुढ का जो बहुत प्रसिद्ध चित्र उस समय का है, वह मुसीबत में पड़े तथा-कथित तपस्वी का चित्र है। एक ताम्र प्रतिमा उपलब्ध है बहुत पूरानी, जिसमें बुद्ध का उस समय का चित्र है, जब वे छह महीने तक निराहार रहे वे। सारी हड़ियाँ खाती के बाहर निकल आयी हैं, पेट पीठ से लग गया है।

### (१४) जब इंद्रियों का जगत् बीमार हो जाता है

महालीर की प्रक्रिया में लीर बुद्ध की प्रक्रिया में बढ़ा उस्टा साव है। इस किया प्रकार हो समय पैदा होकर दोनों की परंपरा कही विपरीत है। बुद्ध के भी पाया, बही पहुँचे, जहाँ कोई पहुँचता है या महाबीर पहुँचते हैं के किय स्वाय से न पाया। क्योंकि स्वाय की वो घारणा बुद्ध के मन में अवेद कर गयी, वह निवेध की थी। वहीं भूठ हो गयी। तेकिन महाबीर की ठो-घारणा विषेध की थी। वहीं भूठ हो गयी। तेकिन महाबीर की ठो-घारणा विषेध की थी। वका भी कोई स्वाय या निवेध की चलेगा तो अटकेगा, वरेशान होगा कोर दुर्वन्त होगा, कहीं पहुँचेगा गहीं। आयस्वक निकेगा नहीं, सरिय का वन्त और को खोरा पा अतीरिय का जगत तो खुठेगा नहीं, प्रदियों का जगत वीभार होकर सिकुड जायेगा। बरतरध्वित तो शुनायी वहीं पड़ेगी, कान वहरे हों लायेंगे। अतरहस्य तो दिखायों न पड़ेंगे, बीक सुंचती हो जायेगी। बन्तरस्वित तो शुनायी वहीं पड़ेगी, कान वहरे हों लायेंगे। उस पड़ेंगे, कान वहरे हों लायेंगे। उस पड़ेंगे से बाहर भी स्पर्ध न कर पायेंगे।

नियंथ से यह भूल होती है। और परंपरा केवख नियंध दे सकती है। क्योंकि हम जो पकड़ते हैं, उनको वही दिखायी पड़ता है जो छोड़ा है। उनहें वह नहीं दिखायी पड़ता, जो पाता है। तो महाबीर को खबर ठीक से समसवा: हो, जनके गरिमाधाली संयम को समझना हो, जनके स्वस्य, विशासक संयय को यदि समझना हो तो ब्रावीस्थिय को जपाने के प्रयोग में प्रवेश करना होगा। स्थेष करना होगा। स्थेष करना होगा। स्थेष करने को तैयार बात हो हो। बोई से प्रयोग करने की व्यस्त है ही हो। बाएको पता चक्क जायेगा कि बापकी ब्रतीस्थिय समता क्या है। हो न्यार-पांच छोटे प्रयोग करें की जायको पता चक्क जायेगा कि बापकी ब्रतीस्थिय समता क्या है। हो न्यार-पांच छोटे प्रयोग करें वीर ब्रायको एका हो। हो न्यार-पांच छोटे प्रयोग करें वीर ब्रायको एका हा स्था है। हो जायको हो को यह की हो। उस हो उस हो स्था है। हो जायको हो स्था है। स्था हो है। अपने हा स्था है। स्था हा है। अपने हा स्था है। स्था हो है। अपने हा स्था है। स्था हा है। आपने हा स्था है। स्था हो है। अपने हा स्था है। स्था हो है। स्था हो है। अपने हा स्था है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो हो हो हो है। स्था हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो है। स्था हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो है। स्था हो है। स्था हो हो है। स्था हो हो हो है। स्था हो है। स्था ह

कैसे पता चले, कोई कैसे जाने कि उसकी अतीन्द्रिय क्षमता क्या हो। सकती है ?

हुम सबको कह बार भोके मिलते हैं, लेकिन हुम कुक जाते हैं। क्योंकि हम स्व दिवा में सोचले नहीं है। कभी आप बैठे हैं और अवानक आपको स्वास आ जाता है किसी मित्र का, तभी आप चेहरा उठाते हैं और देखते हैं वहु सार एक हो। आप सोचते हैं संतीम है। कुक गये भोके को। कभी आप सोचते हैं कि कितने बजे, क्याल आता है नी होगा और वड़ी में देखते हैं ठीक मी बजे हैं। आप सोचते हैं स्विंग है। नहीं, कुक गये। यह एक करी क्यि काक काल मिली थी। अगर ऐसी कोई भतक आपको मिसती है, तो इसके प्रयोग करें, इसको संयोग यत कहें। अगर घड़ी पर आपने सोचा नी बजे हैं और घड़ी में नी बजे हैं, तो किर सम प्रयोग करना शुरू कर दें। कभी भी चड़ी पहले कत देखें, पहले सोचों, फिर घड़ी देखें। और घीज़ ही आपको पता करेंगा, यह संयोग नहीं है। व्योंकि यह इतनी बार घीज़ भी मां ही आपको पता करेंगा, यह संयोग नहीं है। व्योंकि यह इतनी बार घीज़ भी मां भी पता संयोग करने लगेगी, स्वीम न रह लायेगा।

आभी रात को उठें। पहले सोचें कि कितना बजा है। फिर सोचें कि सोचने में मूल हो। तकती है। तब फिर मोड़ा विचार कर स्थाल करें कि कितना बजा है। और जो पहला स्थाल हो, उसको हो बड़ों से मिलायें, दूबरे है मत मिलायें। दूबरा गड़बड़ होगा। पहला जो हो बड़ी ठीक होगा। अपर आपको ड़ार पर आये निज का स्थाल जा गया तो फिर जरा इस पर प्रयोग करें। जब भी डार पर आहट मुलायी पड़े, दरवाजे की परी बजे, जल्दी हे दरवाजा मत लोगो। पहले जील बन्द करो और पहले जो चित्र आये उसको स्थाल में के सो फिर दरवाजा लोगो। योड़े हो दिन में आप पायेंगे कि सक्कुकर संयोग नहीं या, यह आपकी समस्ता की फलक की, जिसको आप संयोग ककुकर कुक रहे थे। और भी एकाव दिशा में अगर आपका अतीन्त्रिय रूप खुलना सुरू हो जाये, तो आपकी इंद्रियाँ तत्काल फीकी पड़नी गुरू हो जायेंगी और आपके लिए संयम का विवायक मार्गसाफ होने लगेगा।

### (१६) सावधान ! 'संयोग' का खतरा है

हम पूरे जीवन न मालम कितने अवसरों को चूक जाते हैं, न मालम कितने! और चक जाने का हमारा एक तर्क है कि हम हर चीज की संयोग कहकर छोड़ देते हैं कि 'हो गया होगा।' ऐसा नहीं है कि सयोग नहीं होते. सयोग होते हैं। लेकिन बिना परीक्षा किये मत कहें कि संयोग है। परीक्षा कर लें। हो सकता है सयोग न हो। और अगर संयोग नहीं है तो आपकी शक्ति का आरपको अनमान होना शरू हो जायेगा। एक बार आपको ख्याल में आ जाय आपको शक्ति का सूत्र, तो आप उसको फिर विकसित कर सकते हैं, उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। संयम उसका प्रशिक्षण है। एक दिन आपने उपवास किया और उस दिन आपको भोजन की जिलकल याद न आये इसलिए अपने को भुलाने की कोशिश में मत लगना, जैसे उपवास करने वाले लगते हैं। एक दिन उपवास किया तो आदमी संदिर में जाकर बैठ जाता है, भजन कीर्तन की धन में लगा रहता है, शास्त्र पढता रहता है, साध को सनता रहता है। बह सब इसलिए है कि भोजन की याद न आये । यहीं बह चक रहा है । जिस दिन भोजन नहीं किया उस दिन कुछ न करें फिर। खाली बैठ जायें. लेट जायें। और देखें, जगर चौबीस घंटे में आपको भोजन की याद न आये, तो उपवास आप के लिए मार्ग हो सकता है। तो जाप महाबीर जितने लम्बे उपवासों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं वह आपका द्वार बन सकता है। अगर आपको भोजन ही भोजन की याद आने लगे, तो आप जानना कि वह आपका रास्ता नहीं है. आपके लिए वह ठीक नहीं होगा।

### (१७) बांसुरी और महावीर

किसी भी दिशा में—पण्डीस दिशाएँ जीडीस घंटे खुलती हैं। जो जानते हैं वे तो कहते हैं—हर सण हम जीराहे पर होते हैं, यहाँ से दिशाएँ खुलती हैं। इसलिए हर सण अपनी दिशा को जोज लेना सायक के लिए बहुत जकरी है, नहीं तो वह सरक सकता है। इसमें दूबरे को बारोपित सत करना, अपने की ही जोजना और जपने टाइप को जीजना—जपने बॉल को, अपने कपनितल

कभी क्ल के वैज्ञानिक फिर बादमी को इंलेक्ट्रिसिटी के बाबार पर चार हिस्सों में बंदिने में तमे हुए हैं। वे कहते हैं फोर टाइप्स हैं। बाबार उनका है कि व्यक्ति के बरीर का जो बिचुत प्रवाह है, बहु उसके टाइप को बताता है। घरीर का जो विचुत् प्रवाह है, बहु सबका बलग-बलग है। मैं मानता हूँ कि महाबीर का विचुत् का प्रवाह पाजिटिव था। इसलिए वे किसी भी साजिय साखना में कूद सके। बुद्ध का इतेक्ट्रिक का प्रभाव निर्माटक था। इपनिल् वे किसी सक्तिय साधना से कुछ भीन पासके। उन्हें एक दिन दिन कुन ही निष्कित और शुन्य हो जाना पड़ा। बहीं से उनकी उपलिक्त का डार खुना। यह व्यक्तिक्त का मेर है। यह विद्वान्त नेय नहीं है।

अब तक मनुष्य जाति बहुत उपदव में रही है, क्योंकि हम व्यक्तिरव के भेद को सिद्धारों का भेद मानकर व्यक्ष के विवादों में पड़े रहे। अरने व-वितरव को क्षोत्र कें, अपनी विधायन देविय को ब्योत्र कें, अपनी विधायन देविय को ब्योत्र कें, अपनी विधायन देविय को स्वादा कर रहें और किर बाप संवय के विद्या में गित कि तिसी और की क्षायता के स्वाप्यों । केकिन आपने अपनी अमता को विचा और की क्षायता के बाजुकरण में क्यने की की खाय को दो आप अपने को रोज-रोज झालट में पर सकते है। स्वीक्ष वह आपका मार्ग नहीं है, ब्योक्श वह स्वापका स्वाप

दुर्भाग्य इस जगत में घटा है वह यह है कि हम अपने घर्म को जन्म से तय करते हैं। इससे बड़ी कोई दुर्शाग्य की घटना पृथ्वी पर नहीं हुई। क्योंकि इससे सिर्फ उपद्रव होता है और कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वर्म सचेतन रूप से खोजना चाहिए। जीवन का जो परम लक्ष्य है, वह जन्म से नहीं तय होता है। आपको खोजना पडेंगा। वह बडी मश्किल से साथ होता है. लेकिन जिस दिन बह साथ हो जायेगा उस दिन आपके लिए सब सलभ हो जायेगा । दुनिया से धर्म के नव्ट होने के बुनियादी कारणों में एक यह है कि हम धर्म को जन्म से जोडे है। धर्म हमारी खोज नहीं है। और इसलिए यह भी होता है कि महाबीर के वक्त में महाकीर का विचार जितने लोगों के जीवन में कान्ति ला पाया, फिर २५०० साल में भी उतने लोगों की जिन्दगी में नहीं ला पाया । उपका करू कारण इतना है कि महावीर के पास उस वक्त जो लोग आये है, वह उनकी च्वाइस है, जन्म-कृद्धि नहीं है। यह उनका चनाव था। उसके व्यक्तित्व और महावीर के व्यक्तित्व में कोई कशिश, कोई भैगनेटिज्म था जिसने उन्हें खींचाथा, वह उनके पास आ गया। लेकिन उसका बेटा ? उसका बेटा सिर्फ पैदा होने से महावीर के पास जायेगा. तो वह कभी पास नहीं पहेँचने वाला है। इसलिए महावीर, या बद्ध या कृष्ण, या काइस्ट के जीवन के क्षणों में इनके पास जो लोग आये हैं. उनके जीवन में आमल रूपान्तरण हो गया है। किर यह घटना दोबारा नहीं घटती। हर पीढी घीरे धीरे औपचारिक हो जाती है। धर्म औपचारिक हो जाता है।

## (१८) औपचारिक धर्मः वास्तविक अधर्म

क्यों कि हम इस घर में पैदा हुए हैं, इसिवए मदिर में जाते हैं। भवा घर और सिंदर का कोई सम्बन्ध है ? मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी दिखा, मेरा आयाम क्या है, कोना सा चृत्यक मुझे लीच सकता है या किस चुत्यक से मेरे सम्बन्ध हुए एक एक हैं—वह स्वकंत को किस चुत्यक के मेरे सम्बन्ध वह एक ते हैं—वह स्वकंत को त्या के स्वयं को बना में हिए। हम एक धार्मिक दुनिया बनाने में तभी सफल ही पायेंगे, जब हम प्रदेशक व्यक्ति को अपना घमं चुनने की सहज स्वतंत्रता है, जन्यबा दुनिया में धर्म न हो पायेगा, अधर्म होगा। और धार्मिक लोग औपधारिक होंगे और अधर्मिकता को को स्वाव है। को बादमी नाहित को को बात है। के बादमी नाहित को को इस होना है। उस कुनना एकता है। बह कहता है नहीं है ईक्वर, तो यह उसका चुनाव होता है। और जो जावमी कहता है कि ईक्वर है, यह उसके उसका चुनाव होता है। जोर जो आवामी कहता है कि ईक्वर है, यह उसके

बाप-दादों का बुनाब है। इसलिए नास्तिक के सामने आस्तिक हमेशा हार बाते हैं। इसका कारण है। क्योंकि बारफा तो वह चुनाब ही नहीं है। बाप आस्तिक है पैदाइय से, बह आदमी नास्तिक है चुनाब से। उसकी नास्तिकका में एक बस है, एक तेजी है, एक गति है, एक गाण का स्पर्ध होता है। आपकी आस्तिकता तिर्फ कार्मज होती है। हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, जिस पर किसा है, आप फिला पर में पैदा हुए हैं? और वही आपका चुनाब हो जाता है। इस तरह आस्तिक नास्तिक से हार जाता है। छेकिन ज्यादा दिन यह नहीं फिला। अब नास्तिकता भी दर्म जन गयी है।

#### (१९) जब नास्तिकता भी धर्म बन जाती है

१६१७ की रूसी क्रांति के बाद नास्तिकता भी धर्म है। इसलिए रूस में नास्तिक विलक्त कमजोर है। रूस में नास्तिक पैदाइश से नास्तिक है। उसका बाप नास्तिक था, इसलिए वे नास्तिक है। इसलिए नास्तिकता भी निर्वेल, नपुंसक हो गयी। उसमे भी वह बल नहीं रह गया। निश्चित ही बल होता है अपने चुनाव भें। मैं अगर गरने के लिए भी गड़दे में कूदने जाऊँ और वह मेरा अपना चनाव है, तो मेरी मृत्यू में भी जीवन की आभा होगी। और अगर मझे स्वगं भी मिल जाये अवके से, फार्मल, तो में उदास-उदास स्वगं की गिलियों में भटकने लगुंगा। बह मेरे लिए नर्क हो जायेगा। उससे मेरी आत्मा का कोई तालमेल होने वाला नही है। सयम को चर्ने, अपने को खोजे, सिद्धान्त का बहुत आग्रह न रखे, अपने को खोजें अपनी इद्वियों को खोजे, अपने बहुाव को देखे कि मेरी ऊर्जा किस तरफ बहती है, उससे लड़ें मत, बही आपका मार्ग बनेगा। उससे ही पीछे लौटें और विधायक रूप से बोडा अतीन्द्रिय रूप का अनमव शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति के पास अतीरिद्रय क्षमता है। उसे पता हो. न पता हो। प्रत्येक व्यक्ति चमस्कारिक रूप से अतीन्द्रिय प्रतिभा से भरा हजा है। जरा कही द्वार खटखटाने की जरूरत है और खजाने खलने शरू हो जासे हैं। और जैसे ही यह होता है, इदियों का जगत फीका हो जाता है।

दो तीन बातें समय के संबंध में और। फिर हम तथ की बात गुरू करेंगे। आदमी भूछें भी नमी-नमी नहीं करता है, परानी हो करता है। जड़ता का इससे बड़ा और क्या श्रमण होगा? अगर जीननमी में छीट कर देखे, ती पर कर्जन से ज्यादा जूळें आप न निना पायें। हां उन्हीं-जन्हीं को कई बार किया। ऐसा समारा है कि जनुभव से हम जुछ साखत हो। ही। और जो अनुनव से नहीं सीलता, वह संयम में नहीं वा स्वेशा। संयम में जाने का अर्थ ही यह है कि अनुभव ने बताया कि असंबम मतत था, असंबम दुख था, असंबम सिर्फ पीड़ा भी और नके था। लेकिन हम तो अनुभव से सीख नहीं रहे। अच्छा हो कि मैं मुल्ला की बात आपको बताऊँ।

#### (२०) बाधरूम में झांकते इए मुल्ला नसरहीन

साठ वर्ष का हो गया है मुक्ता। काफी हाउस में नियों के पास बैठ कर गपकाप कर रहा है एक सीका। गपकाप का रूस अनेक बातों से धूमता इस बात पर आ गया था कि एक बुढ़े मित्र ने पूछा। सभी बुढ़े हैं। साठ साल का नसद-दीन हैं, उसके मित्र भी बुढ़े हैं) कि नसक्दीन तुम्हारी जिन्दगी में कोई ऐसा भीका आपा, तुन्हें क्यान आता है जब तुन बड़ी परेशानी में पड़ गये होंचे, बहुत आकर्ष्य न्वनेष्ट में?

नसस्हीन ने कहा, सभी के जिन्दगी में आता है। लेकिन तुम अपनी जिन्दगी बताओ, तो हम भी बतायें।

सभी दुवों ने अपनी-अपनी जिन्दगी के वे शागु बताये, जब वे वही मुक्कित में पढ़ पये, बहीं कुछ निकलने का रास्ता न रहा। कभी किसी ने भोरी की अपने प्रकार परकृ गया। कभी कोई भूठ बोला और भूठ नग्नतासे प्रकट ही गया।

नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे याद है। घर की नौकरानी स्नान कर रही थी और मैं ताली के क्षेत्र से उसको देल रहाया। मेरी मौने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरी बड़ी बुरी हालत हुई।

बाकी बुड़े हैंसे आँखें भिजकाई। उन्होंने कहा, इसमें इतने परेशान मत हो। सभी की जिन्दगी में बचपन में ऐसे मौके आ जाते हैं।

नसक्दीन ने कहा, ह्याट आर पू से इंग ! दिस इः एबाउट येस्टब । बचरन कह रहे हो ? यह कल की हो बात है । बचरन और बुढ़ापे में चालाकी मले बढ़ जाती हो, मुले नहीं बदलती हैं । हाँ, बृढ़ा जरा होशियार हो जाता है, पक्क में कम जाता है, यह दूचरी बात है। बच्चा कर होशियार होता है, पक्क में जदसी जा बाता है। जभी उनके पास चालाकी के उत्पाद ज्यादा नहीं है। या यह भी हो सकता है कि बच्चे को एकड़ने वाले सीग है, बुढ़े को पक्कने बाले लोग नहीं है। बाकी कहीं अनुभव में कुछ घेद पड़ता हो, ऐसा दिखायी नहीं पड़ता।

#### (२१) अगर पाप नहीं तो जिये कैसे ?

नसक्दीन मरा। स्वर्ग के द्वार पर पहुँचा है। सी वर्ष के ऊपर होकर मरा है। काफी जिया है वह। कथा है कि स्टिपीटर ने, जो स्वर्ग के दरवाजे पर पहरा देते हैं, नसक्दीन ने पुछा, 'काफी दिन रहे, बहुत दिन रहे, लम्बा समय रहें। कीन-कीन से पाप किसे पुच्ची पर?'

नसरदीन ने कहा, 'पाप किये ही नहीं।'

सेटपीटर ने समझा कि शायद पाप बहुत पारिवाधिक बात है, क्याल में न आती हो। बढ़ा आदमी है। तो स्पब्ट कहा—'कोरी की कभी ?'

नसरुद्दीन ने कहा, 'नहीं।'

'कभी भूठ बोले?'

नसरहीन ने कहा, 'नहीं।'

'कभी शराव पी?'

नसरुद्दीन ने कहा, 'नहीं।'

'कभी ख्रियों के पीछे पागल होकर भटके ?'

नसरहीन ने कहा, 'नही।'

सेंटपीटर बहुत चौंका। उसने कहा, 'देन ह्वाट यू हैव बीन हुईग देयर फार स्रो लांग टाइम। सौ साल तक तुम कर क्या रहे वे वहाँ? कीसे गुजारे इतने इतने दिन?'

नसरहीन ने कहा कि अब तुमने मुझे पकड़ा। यह तो फंभट का सवाज है। लेकिन इसका जवाब में तुमसे एक स्वाख्य पूछकर देगा चाहता हैं। ह्याट हैंब यूचीन हुई गहिपर ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ हिस दो सो साल रहे, लेकिन दुई तो युनते हैं कि अनन्त काल से तुम यहाँ हो?

पाप न हो, तो जावमी को लगता ही नहीं कि जिये कैसे। असंयम न हो तो आदमी को लगता ही नहीं जिये कैसे! हमारी समफ में यह नहीं जाता कि संयम है, तो फिर जियेंगे क्या? न स्वाद में कोई रस रह जायेगा, न संगीत

में कोई रस रह जायेगा, न कोई रूप बाकवित करेगा, न भीजन पुकारेगा, न वस्त बलायेंगे, न महत्वाकांक्षा रह जायेगी। तो फिर हम जियेंगे कैसे ? मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर महत्वाकांका न रही, अगर बढ़ा मकान बनाने का क्याल मिट गया, अगर और सन्दर होने का क्याल मिट गया, तो जियेंगे कैसे ? अगर और धन पाने का स्थाल मिट गया तो हम जियेंगे कैसे ? हमें लगता ही यह है कि पाप ही जीवन की विधि है। असंयम ही जीवन का ढंग है। इसलिए हम सून लेते हैं कि संयम की बात अच्छी है। लेकिन वह हमें छ नहीं पाती। हमारे अनभव से उसका कोई मेल नहीं है। और यह हमारा सवाल ठीक ही है। क्योंकि जब भी हमें संयम का स्थाल उठता है, तो लगता है निषेष करो-यह छोडो, यह छोडो, यह छोडो । तो यह जो हमारा जीवन है, सब छोड़ देने को है ? तो फिर जीवन कहाँ है ! यह निषेधात्मक होने की वजह से हमारी तकलीफ है। मैं नहीं कहता कि यह छोड़ो, यह छोड़ो । मैं कहता है, यह भी पाया जा सकता है, यह भी पाया जा सकता है, यह भी पाया जा सकता है । इसे पाओ । हाँ, इस पाने में कुछ छट जायेगा. निश्चित ही। लेकिन तब खाली जगह नहीं छटेगी भीतर। तब भीतर एक नया फुलफिलमेन्ट, एक नया भराव होगा।

हमारी सभी इंद्रियों एक पैटर्न में, एक व्यवस्था मे जीती हैं। अगर जापकी जतीदिय दृष्य स्थियों पड़ने शुरू हो जारों, तो ऐसा नहीं कि सिस्तें सोल से हुं इडारा मिलता है, जिस दिन और ते खुटकारा मिलता है, क्यों के जह दिन ज्यान का नते भी छुटकारा मिलता हुए हो जाता है। क्यों कि अनुमन का एक नया रूप जब आपके स्थान में आता है कि जील के जात् में भी भीतर का दशंज है तो फिर कान के जगत् में भी भीतर की व्यवस्ति सी अपने ता दशंगा, स्थान के जात् हो भी स्थान के जात् होगा, किर सम्मीय के जगत् में भी भीतर की छाति हो। स्थान स्थान में अनता हुए स्थान में अनता हुए हो जाता है। जब एक जगह से डांचा टूट जाय असयम का तो सब जगह से दीवाल गिरानी शुरू हो जाता है। एक अशह से डांचा टूट जाय असयम का तो सब जगह दे दीवाल गिरानी शुरू हो जाता है। एक दिवाल की एक डांचे में जाती है। एक ईर वीचाल गिरानी शुरू हो जाता है। पर्यो शुरू हो जाता है। स्थान विद्याल की स्थान कर हो साम जाता हो।

# (२२) और अधिकारी भाग खड़ा हुआ

जनगणना हो रही है। मुल्ला नसरुद्दीन के वर अधिकारी गये हैं। उससे पूछ रहे हैं घर के बाबत । अकेला बैठा है उदास । अधिकारी ने पूछा कि हुड़ अपने परिवार का स्वीरा दो, जनगणना विश्वने आया हूँ। नवरुद्दीन में कहा, मेरे पिता जेकजाने में बन्द हैं। जोर जपराब को नत पूछो, क्यों कि क्षी कर्मी संस्था है। मेरी पानी किसी के साब माग नारी है। निकसे साम माग नारी है। हिसा हिसा कमाना बेकार है। क्योंकि किसी के भी साम माग सकती भी। मेरी बड़ी जड़की पागलजाने में है। दिमाग का इलाज जलता है। यह माग हुछों कि कौन सी बीमारी है, यह पूछों कि कौन सी बीमारी नहीं है?

थोड़ा बेचेन होने लगा अधिकारी। बड़ी मुसीबत का मामका है। यहाँ से कैसे भागें ? किस तरह सहानुभूति बतलायें इसको और निकलें यहाँ से ? तभी नतस्द्रीन ने कहा, और भेरा, ओर किस क्षा कका बनारस हिंदू यूर्गनर्वास्टी में है। अधिकारी को बड़ी प्रसप्ता हुई। उसने कहा, बहुत जच्छा। प्रतिमाधानी मालुम पड़ता है। क्या अध्ययन कर रहा है?

नसरुद्दीन ने कहा, गलत गत सनस्थो । चला हमारे घर कोई अध्ययन करेगा ? हमारे घर में कोई प्रतिमा पैदा होगी ? न तो कोई प्रतिमाजाली है और न कोई अध्ययन कर रहा है। बनारस विश्वधालय के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। दे आर स्टबोईंग क्रिया ।

नसस्द्दीन ने कहा, हमारे घर के बाबत कुछ तो समक्षो, उसमें जो पूरा दौचा में है। और रही मेरी बात, सो तुम न पूछो तो अच्छा है। लेकिन जब तक वह यह कह रहा था, तब तक वह अधिकारी भाग चका था।

#### (२३) एक पागल ठीक करने के लिए

 इस तरह वे ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि वह जो समूह है पूरा उस समूह के बाँचे में एक आदमी पागल होता है। चीजें संयुक्त हैं।

लेकिन एक बात उनके सवाल में नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है कमी क्याल में जाये, लेकिन उसकी सो साल लग सकते हैं। यह बात करन एक है कि अगर एक पर में एक आदमी गामक है, तो किसी न किसी कर में उसके पागण्यन में दूरे घर के लोगों ने मंद्रीन्यूर किया है। उन सकते हुख न कुछ सद्योग दिया है, अन्यया वह पागल कैसे हो जाता है। उन सकते कुख न कुछ सद्योग दिया है, अन्यया वह पागल कैसे हो जाता है। उस कर कर यह कारवारी और नहीं ही चकता। यह भी सच है कि एक परिवार एक बड़े समुद्र का हिस्सा है और पूरा समूद्र उस परिवार को पागल करने में कुछ हाथ बेटाता है। जब तक पूरा समूद्र उस परिवार को पागल करने में कुछ हाथ बेटाता है। जब तक पूरा समूद्र उस निवार को पागल करने में कुछ हाथ बेटाता है। जब तक पूरा समूद्र उस नहीं हो, एक पागल पर से एक आदमी सकद हो जाये, तो पूरे घर के पागल पन का डाँचा हटना सुरू हो जाता है। यह बात अभी अनके स्थाल में नहीं है। स्वह वात अभी अनके स्थाल में नहीं है। यह बात उनके स्थाल में कभी न कभी आ जायेगी। लेकिन सारत के स्थाल में कभी न कभी आ जायेगी। लेकिन सारत के स्थाल में हुए सुरू हो जाता है। यह बात उनके स्थाल में कभी न कभी आ जायेगी। लेकिन सारत के स्थाल में बहुत पुरागी है कि अगर एक जायंगी ठीक हो जाये, तो पूरे पर के पान में पूरे समूद का बीचा हटना सुरू हो जाता है।

इसे हम ऐसा समझें कि जगर आपके शीतर एक इदिय में ठीक दिवा खुक हो जाये, तो आपकी सारी इंदियों का पुराना वीचा हुटना खुक हो जाता है। जावा है भरा हो जावा है। जावा है। जावा है कि अमर एक व्यक्ति एक पर में ठीक हो जावे, तो जाव घर को पूरा ठीक कर सकता है। क्यों के जिल्हा हो जावे, जावा जावा है कि अमर एक व्यक्ति एक समूह में ठीक हो जावे, जावा हो। जावे, जावा हो के जावे हैं, क्यों के जावे ही जावे, तो पूरे समूह को ठीक हो जावे, जावा जावे जावे ही कि हो जावे, तो पूरे समूह को ठीक हो जावे, जावा जावे ही कि हो जावे, तो जावकी सारी वृत्तिमों का ठीक हो जावे, तो जावकी सारी वृत्तिमों का ठीक हो जावे, ता जावकी सारा जावे ही नहीं

हों सकते, वो आप थे। इसिछए पूरे संयम की बेण्टा में मत पड़ना। पूरा संयम संपम नहीं है। आग समब नहीं है। इसी बक्त संघव नहीं है। छेलिन किसी एक वृत्ति को तो आप इसी बक्त बोर कभी क्यांतरित कर सकते हैं। और व्यान रखना उस एक का बरवला आपकी और बस्ताहट के निए दिशा बन जायेगी।

सापकी जिन्दगी में प्रकाश की एक किरए। उत्तर आये, तो अंगेरा कितना हैं। दूराना हो, अब का कोई कारण नहीं है। प्रकाश की एक किरण अन्तर जुन सेंदे से भी विस्ताली हो सकती है, समस का एक छोटा या सुन, असंम की विदिग्धों को, अनन्त जिदिश्यों को मिट्टी में गिरा देता है। लेकिन वह एक सुन अरार हुए करना हो, तो विद्याभक हिन्द रुक्त सुन वाह करना हो, तो उसी हिम हो कि कि करना की सबसे ज्यारा शरिकाल करना हो, तो उसी हिम करना की सबसे ज्यारा शरिकाल करना ही, तो उसी हिम करना की सबसे ज्यारा शरिकाल करना की स्वाप्त करना की स्वाप्त के असा के स्वाप्त करना कि स्वाप्त करना है। अर्ही करना है, वहीं करना है, वहीं करना है, वहीं करना है। वहीं करना हि साल करना हि साल करना हि साल करना हि साल करना कि स्वाप्त करना के स्वाप्त करना।

हो सकता है वह दरनाजा आपके लिए दीवाल सिद्ध हो, लेकिन हम सब इस जिद में हैं कि हम तो जीनेन्द्र को जानने वाले हैं, तो अगर हम जायेंगे तो जीनेन्द्र के मार्ग से जायेंगे। या तो हम विष्णु को मार्गने वाले हैं, हम तो राम को मार्गने वाले हैं तो हम दिख्य को सार्ग से आयेंगे। अगर किस को मार्गने वाले हैं, वह उस दिन सिद्ध होगा, जिस दिन जाप पहुँचों। उसके पहुँजें सिद्ध नहीं होगा। आप किस हार से निकलेंगे यह सी दिन सिद्ध होगा, जिस दिन आप पहुँचों से यह तथ किये हुए बैठे हैं कि सी हो होगा है। लेकिन आप पहुँचों से यह तथ किये हुए बैठे हैं कि सी हो होता है। लेकिन आप पहुँचों से यह तथ किये हुए बैठे हैं कि में तो इस हार से निकल्यूंगा, जिस यह है कि इसी धीड़ी से चहुँगे। चढ़ने से काई सालव नहीं, न भी चढ़े तो चलेगा, लेकिन सीड़ी यही होनी चाहिए। यह पासवयन है और इससे पूरी पूर्वी पामल हुई है। इस के काम पर तथे पासकल पन सकता हुआ है वह इसलिए नहीं कि आपको मंजिल का कोई भी ध्यान नहीं। ध्यान है, मगर साधन का अति आग्रह है। इस पर योड़ा डीले होंगे, मुक्त होंगे, तो आप बहुत थी प्राय की साथ की विधायक हिट्ट को, न केवस समसने से, हिक्स कीने में समर्थ हो सहले हैं।

आठवाँ प्रवचन

पर्युषण व्याख्यान-माला, दिनांक २४,अगस्त, १६७१ तप बनाम यह सब खेला ध्यान का

घम्मो मंगलमुक्किट्ठम, अहिंसा संजमो तवो।

देवा कि तं नवंसन्ति, जस्स धम्मो सवा मणो ॥१॥

नमस्कार करते हैं।

वर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कीन सा वर्म १) अहिसा, संयम और तपरूप वर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी

सर्थ-

अहिंसा है आरमा, संयम है प्राण, तप है सारीर । स्वभावतः अहिंसा के संबद्ध में भूकें हुई हैं, गलत व्याख्याएँ हुई हैं। लेकिन ये भूकें और व्याख्याएँ क्ष्म हैं। लेकिन ये भूकें और व्याख्याएँ क्ष्म की भूकें है। गलत व्याख्याएँ हुई हैं। लेकिन वे भूकें भी अपरिचय की भूकें हैं। जिसते हम अपरिचित है, उसकी गलत व्याख्या कराने भी कठिन होती है। गलत व्याख्या के लिए की परिचय जरते है। और हमारा सर्वाधिक परिचय तप से है, क्योंकि वह सबसे बाह्य कप-रेला है। वह सारीर है।

तप के सम्बन्ध में सर्वाधिक भूनें हुई है, और सर्वाधिक गलत व्याख्याएं हुई हैं। और उन गलत व्याख्याओं से जितना अहित हुआ है, उतना किसी और जीज से नहीं हुआ है। एक फर्क है कि तप के संबंध में को गलत व्याख्याएं है, वे हमारी परिचय की मूर्ज है। तफ के हम परिचित है और तफ से हम आसानी से परिचित हो जाते है। बसस्य में तफ तक जाने के लिए हमें अपने को बदसना ही नहीं पड़ा। हम अंसे हैं, तफ में हम बैदी हो प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि तप द्वार ही । ब्रैंकि तफ सार ही नहीं पड़ा। हम अंसे हैं, तफ में हम बैदी हो प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि तप द्वार हमें ही । जीर सीविए हम अंसे हैं वैदी हो तम में चले आएं तो तप हमें नहीं बदस पाता, हम तफ को बदस बातों हैं

#### (१) तप की गरुत व्याख्याएँ

तप की जो पत्तत व्याख्या निरंतर होती है, वह हमें समझ लेनी चाहिए, तभी हम ठीक व्याख्या की उत्पक्त करम उठा वकते हैं। हम भोग से परिषित हैं, मोग यानी सुख की आकांक्षा से। सुख की सभी आकांक्षा दुःख में ले जाती है। सुख की सभी आकांक्षा जंतत: दुःख में क्षोड़ जाती है, उदास, खिलन, उबहे हुए। इससे स्वभावतः एक भूल पैदा होती है। और वह यह है कि यदि हम सुब की मींग करने हुआ में पहुँच जाते हैं तो बता दुःख की मींग करने सुख में नहीं पहुँच सकते ? यदि सुब की जाकांवा करते हैं बीर दुःख मिंग करने सुख की नहीं पहुँच सकते ? यदि सुब की जाकांवा करते हैं हम दिखाल एक की जो पहंती पूल है, वह भीगी चित्त से निकतती है। भीगी चित्त का अनुभव मही है कि सुब दुःख में से जाता है। विपरीत हम करने तो हम सुख में पहले हैं हो ते सभी जापने से मुख देने की कीशिया करते हैं, हम अपने की दुःख देने की कीशिया करते हैं, हम अपने की दुःख सुब की कीशिया दुःख लाती है तो दुःख की कीशिय सुख लात सकेगी, ऐसा सीया गर्गित मात्रम पहला है। कीशन जिल्ली हतनी सीधी नहीं है। अपने जिल्ली का सीधी मही है। उनने अपने का सीधी मही हो उनने सी मही है। जाता।

### (२) चले थे शराब बन्द कराने

सुना है मैंने कि रूस के एक बढ़े मनोवंज्ञानिक पावनफ के पास, जिससे कंडीयह रिफलेक्ट्स के सिद्धांत का जन्म दिया है और कहा कि अनुमय संपुक्त हो जाते हैं, एक बूढ़े बादमी को लाया गया जो कि घराब पीने की आयत के हतना परेसान हो गया है कि विक्रित्सक कहते हैं कि उसके जून में शराब फैन गयी है, उसका जीना मुस्कित है, बचना मुश्कित है; अगर सराब केन गयी है, उसका जीना मुस्कित है, बचना मुश्कित है; वगर सराब कर न कर दी जाये। से लिए कहा है। इतना जन्मा अस्थास है। विक्रित्सक करते हैं कि अगर तोड़ा जाये तो भी मीत ही सकती है। तो पावक्तक के पास लाया गया। पावकफ ने अपने एक निष्णात शिष्य की सौंपा और कहा कि इस व्यक्तित को शराब पिलाओं। और अब यह शराब की याना पिलाओं हो में ते, तभी इसे विजयों का शाक दो। ऐसा निरंतर करने से शराब पीना और विजयों को लिए तो साम की पीना आप को सौंपा आप की सीपा अपने विजयों। साम की सीपा ना माने सीपा आप की सीपा अपने सी

एक महीने प्रयोग जारी रखा गया। एक महीने पावलक्क की प्रयोगणाला में वह आदमी रुका था। वह दिन भर सराव पीता था। जब भी वह सराव का प्याता हाय में लेता था, तभी उतकी कुधीं शाक देती। वह सामने बैठा हुवा मनोपैज्ञानिक बटन दबाता रहता, कभी उसका हाथ छलक वाता, कभी उसके हाथ से प्याली गिर वाती।

सहीने अर बाद पावलफ ने अपने युवक शिष्य को बुखाकर पूछा कि कुछ हुवा?

युवक शिष्य ने कहा-हुआ, बहुत कुछ।

पाबलक क्याहुआ और उसने कहा, मैंने कहाही या कि निश्चित ही कंडीबानिय से सब फुछ हो जाता है। पर उसके विषय ने कहाकि ज्यादा खुबन हों। क्योंकि करीब-करीब उस्टाहुआ है।

पावलफ ने कहा--- उल्टा ? क्या अर्थ है तुम्हारा ?

पुनक ने कहा—ऐसा हो गया है, नह इतना कडी गंड हो गया है कि अब सराब पीता है तो पहले, जो भी पास में साकेट होता है, उसने उंगली डाल तिया है। कडी गंड हो गया है। लेकिन वह बिना सांक के सराब नहीं भी सकता। सराब पीना तो नहीं छूटा, साक एकड़ गया। अब इक्ष्म करके सराब सूटे या न छूटे, खांक छुडबाइए। नमों कि सराब जब मारेगी, मारेगी, यह खांक का खब्बा खतरनाक है, यह अभी भी मार सकता है। बब वह पी ही नहीं सकता है। इधर एक हाथ में प्यासी लेता है, तो इसरा हाथ साकेट में इनता है। इधर एक हाथ में प्यासी लेता है, तो इसरा हाथ साकेट में

# (३) दुखः + चाह=तपः तब आप नहीं समझे

चाहा हो नहीं वा सकता; प्र केन नाट दिवागर. यह स्प्यासिवृत्त है, असाम्यवः है। हम ऐसा करें कि पुत्त हो चाह है और दुःव की अपाह ही होती है, चार पहाँ होती । ही, वगर कमी कोई दुःव नाहता है तो पुत्त के लिए ही। लेकिन वह चाह एक की हो है। दुःव नाहा नहीं जा सकता। यह असम्यव है। तब हम ऐसा कह सकते हैं जो भी चाहा जाता है वह सुत्त है और को नहीं चाहा जाता है वह दुःव है। सर्तावर पुत्त के साथ चाह को नहीं जोता जात करता। और जो भी आपमी दुःव के साथ चाह को नहीं जोता कर तप बनाता है, दुःव + चाह-तप समझता है, वह तप को समझ हो नहीं पाया। दुःव की तो चाह ही नहीं हो उकती। युव ही पीछे दौहता है। वाकोशा माल मुक्त की है। चाह माल सुत्त की है। एक ही रास्ता है कि आपको दुःव में सुत्त मालूम पढ़ सकता है। एसोपिएसन है, कोशिंगम है जो मैंने पावलफ की बात वापसे सभी कहीं उसी हो से हो स्वी

### (४) कोड़ा मार संप्रदाय

मूरोप में ईसाई ककीरो का एक सम्प्रदाय बा—कोड़ा मारते वाला। उस सम्प्रदाय की माम्यता थी कि जब की काम वासना उठे, तो अपने को कोड़ा मारो। छोगों को बड़ी हैएनी का जन्मब हुआ। लेकिन घीरे-बीरे कोड़ा मारो। छोगों को बड़ी हैएनी का जन्मब हुआ। लेकिन घीरे-बीरे मंद्रा सारो। छोगों को बड़ी हैएनी का जन्मब हुआ। लेकिन घीरे-बीरे मंद्रा सारों में काम वासना का ही मंद्रा आते सारों के कोड़े मारते के लोगों ने कोड़े मारते का अम्प्रतात किया काम वासना के जिए, फिर वे सभोग में अपने को विना कोड़ा मारे नहीं जा सकते हैं। पहले वे कोड़ा मारेंगे फिर सम्भोग में जा सकते हैं। वित तक कोडा नहीं पड़े खरीर पर, तब तक कामजासना पूर्व तीर वे सम्भाग होकर उठेगी नहीं। ऐसा आदमी के मन का जाल है। जब बहु आदमी अपने को रोज मुबह कोडे मार रहा है और वास पड़ोस के लोग चेते नामस्वार कर रहे हैं कि कितना महान त्यागी है। वह जो कोड़े मारने वाला मम्प्रयाय है, सांबों जोग ये उसमें मध्य पुग में पूरे पूरोप में। और साझुओं की पहुंचन ही यही थी कि वह कितने कोड़े मारता है। को जितने कोड़े मार रहा था, वह उतना बड़ा साझु था। बौराहें पर सब साड़ कह होकर अपने को कोड़े मारते ये, सहस्तुहान हो जाते वे। लेकिन चिक्त होते वे कोड़ को कोड़े मारते ये, सहस्तुहान हो जाते वे। लेकिन चिक्त होते वे कोड़ कोड़े मारते ये, सहस्तुहान हो जाते वे। लेकिन चिक्त होते वे कोड़ कोड़े मारते ये, सहस्तुहान हो जाते वे। लेकिन चिक्त कीड़े वे कोड़ कोड़े सारते ये, सहस्तुहान हो जाते वे। लेकिन चिक्त कीड़े वे कोड़ कि

कितनी बड़ी तपरचर्या है। क्योंकि जब उनके बारीर से लहू बहुता या, तब उनके बेहरे पर ऐसा मन-भाव होता था जो कि केवल सम्मोग-रत जोड़ों में ही देखा जा सकता है। लोग करए। छूते कि अद्भुत है यह जादमी। लेकिन भीतर करा बिटत हो रहा था उसका उन्हें क्या पता है। जीतर वह आदमी पूरी काम वासना में उसका गया था। अब उसे कोड़े मारने में रस ला जाउ। था। वसीक कोड़ मारने का पता था। वसीक कोड़ मारना का बातना से सुनत हो जाना था। यह वही हुआ जो पावलफ के प्रयोग में हुआ।

हम अपने दुःख में सुख की कोई बामा संयुक्त कर सकते हैं। बौर अगर दु:स मे सुख की आभा संयुक्त हो जाये तो हम दु:स को बड़े मजे से अपने आसपास इकट्ठा कर ले सकते हैं। लेकिन तप का यह अर्थ नहीं है। तप दुःख-बादी की दृष्टि नहीं है। तप के आसपास यह जो जाल खड़ा है, अगर यह आपको दिखायी पड़ना शुरू हो जाये, तो तपस्वियों की पर्त को तोड़कर आप उनकें भीतर देख पायेंगे कि उनका रस क्या है। और एकबार आपको दिकायी पड़ना शुरू हो जाये, तो आप समऋ पायेंगे कि जब भी कुछ वाहा जाता है तो सुख चाहा जाता है। अगर कोई दुःख को चाह रह्या है तो किसी न किसी कोने में उसके मन में सुख और दःख संयुक्त हो जायेंगे। सुख के अतिरिक्त दुःख को कोई नहीं चाहता है। भूखे सरने के बजाय कांटे पर लेटने में भी मजा आ सकता है, बूप में खड़े होने में भी मजा था सकता है, बक्कतें कि एक बार आप के भीतर की किसी वासना से कोई दुःख संयुक्त हो जाये। और आदमी अपने को दु:स इसनिए देता है कि वह किसी वासना से मुक्त होना वाहसा है। जिस दुःल से वह मुक्त होना चाहता है, दुःल उसी से संयुक्त हो जाता है। एक आदमी को अपने घारीर को सजाने में बड़ा सुख है। वह घारीर से मुक्त होना चाहता है, घरीर की सजावट की इस कामना से मुक्त हो जाना चाहना है। यह नंगा सड़ा हो जाता है या अपने शरीर पर राख लपेट लेता है या अपने धरीर को कुरूप कर लेता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि राख लपेटना भी. यह नम्न हो जाना भी, इस शरीर को कुरूप कर छेना भी, शरीर से ही सर्वावत है। यह भी सजावट है। अगर आप कभी कूम्म गये हैं, तो एक बात देखकर बहुत बिकत होंगे कि जो साधु राख लपेटे बैठे रहते हैं, वे भी एक छोटा आईना अपने डब्बे में रखते हैं और सुबह स्नान करने के बाद जब वे राख लपेटते हैं, तो आईने में देखते हैं। आदमी अद्भुत् है। राख ही लपेटे है, तो आईने का क्या प्रयोजन रह गया ? सेकिन राख खपेटना भी सजावट है, स्रुगार है। शरीर को कुरूप करने वालाभी आईने में देखेगाकि हो गया, ठीक है किनहीं?

तपस्वी बारीर का दुश्मन नहीं हो जाता है। जैसे कि बोणी धारीर का कोलुप मिन है, वैसे तपस्वी भोगी के विश्वति नहीं हो जाता। व्योंकि विश्वति से भी मोगी संपुत्त हो जाता है। धारीर को सुन्दर बनाने वाले के लिए ही बाहन की जरूरत नहीं होती, धारीर को मुन्दर बनाने वाले को भी आदि की जरूरत पढ़ जाती है। धारीर को मुन्दर बनाने वाला ही दूसरे की हर्ष्टि पर निर्मर नहीं रहता कि कोई देखे, सरीर को मुक्प बनाने वाला भी दूसरे की ह्या पर निर्मर रहता है कोई मुन्दे देखे। पुत्तर बख्न पहन कर पार्ट्स सी ह्या पर निर्मर रहता है कि कोई मुन्दे देखे। पुत्तर बख्न पहन कर पार्ट्स सी ह्या पर निर्मर रहता है कि कोई मुन्दे देखे। पुत्तर बख्न पहन कर पार्ट्स सी ह्या पर निर्मा हो देखे वो बोल की प्रतीक्षा नहीं करता, नन हो कर तिकक्षते वाला भी उतनी ही प्रतीक्षा करता है। विश्वरीत भी कही एक ही रोग की वाला हो सकती हैं यह समक लेना जबरी है। वहां सारीर के मोग से धारीर के तर पर जाना सातन है। धारीर को युक्त देने की आकांक्षा को, धारीर को दक्त देने की बाकाश में बदल देना बड़ा सम्म और सरक है।

#### (४) कलम तोड दी तो कलम का क्या गया ?

एक और बात ध्यान में ले लेनी जरूरी है कि जिस माध्यम से हम सुब माहते हैं, बगर वह माध्यम हमें सुक नहीं दे पाया तो हम उसके दुश्यम हों पाते हैं। बगर बाप कलम से लिख रहे हैं, (सभी को बनुश्य होगा जो लिखते-पदते हैं) और अगर कलम से कि न करे तो बाप कलम को गाली देकर जमीन पर पटक कर तोड भी सकते हैं। अब कलम को गाली देना एकदम नासमकी हैं। इसके क्यादा नासमकी और क्या होगी? फिर कलम को तोड़ देने से कलम का तो कुछ भी नहीं टूटता, अगपका हो टूटता है। कलम को कोई नुक्तान नहीं होता, आपका ही नुक्तान होता है। केकन चूर्तों को गाली देकर पटक देने वाले सोग, परवाओं को गाली देकर खोत देने वाले लोग, ये ही लोग तपस्यी बन जाते हैं। द्यारेर सुक नहीं दे पाग, यह बनुश्य वरीर को तोड़ने की दिखा में ते जाता है—जमी, दारीर को स्वाभी । सेकिन दारीर को सताने के मीखे वही कस्ट्रेशन, वही विवाद काम कर रहा है। खरीर दे सुक पाहा पा,वह नहीं मिला। तो लिस माध्यस से सुक चाहुन दरीर पर तमी हो पाह पुत बादा हो जोर बाहे अब कुछ देना चहुने ही, आपकी विवाद की को वाह सुक पाहा हो कीर बाहे अब कुछ देना चहुने ही, आपकी विवाद की को विधा है यह अभी भी धारीर के ही आसपाल वर्तृत बनाकर मृनती है। आपकी चेतना अभी भी धारीर-केंब्रित है, अभी भी धारीर फूलता नहीं। अभी भी धारीर अपनी जयह बढ़ा है जीर आप चही के बही हैं। आपके और जारीर के बीच का संबंध वही का नहीं हैं। ध्यान रखें, भोगी और तथाकवित तपस्त्री के सबसे धारीर के संबंध में कोई अन्तर नहीं पड़ता। धारीर के साथ संबंध वहीं रहता है।

### (६) क्या कहा, शरीर छे छिया जाये !

अगर हम भोगी से कहें कि तुम्हारा शरीर छीन लिया जाये तो तुम्हें कठिनाई होगी ? तो भोगी कहेगा कि यह कठिनाई हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शरीर ही तो मेरे भोग का माध्यम है। अगर हम तपस्वी से कहें कि तम्हारा शरीर छीन लिया जाये तो तुम्हें कोई कठिनाई होगी ? वह भी कहेगा कि मैं मदिकल में पट जाऊँगा। क्यों कि मेरी तपश्चर्या का साधन शरीर ही है। कर तो मैं शरीर के साथ ही कुछ रहा है। अगर शरी ही नहीं रहा, तो तप कैसे होगा ? अगर शरीर ही नहीं रहा, तो भोग कैसे होगा ? इसलिए मैं कहता हैं कि दोनों की दिष्ट शरीर पर है और दोनों शरीर के साध्यम से जी रहे हैं। जो तप शरीर के माध्यम से जी रहा है वह भीग का ही विकृत रूप है। जो तप घरीर केन्द्रित है, वह भोग की ही दूसरा नाम है। वह विधाद को उपलब्ध हो गया है। यह भोग की झरीर के साथ बदला छेने की आकांक्षा है। इसे हम ठीक से समझें तो फिर हम तप की दिशा में आँखें उठा सकेंगे। यह इन कारणी से तप जो है, बात्म-हिंसा बन गया है। अपने को जो जितना सता सकता है, वह उतना बड़ा तपस्वी बन सकता है। लेकिन सताने का कोई सम्बन्ध, टार्चर, पीडन, आत्मपीडन, का संबन्ध तप से नहीं है। ज्यान रखें, जो अपने को सता सकता है, वह दूसरे को सताने से बच नहीं सकता । क्योंकि जी अपने को तप मे सता सकता है, वह किसी को भी सता सकता है। हाँ, उसके सताने के ढंग ं बदल जायेंगे। निश्चित ही भोगी का सताने का दग सीधा होता है। त्यागी के सताने का ढंग परोक्ष हो जाता है, इनडाइरेक्ट हो जाता है। अगर भोगी आपको सताना चाहता है. तो बहत पीछे से हमला बोलता है। लेकिन आपके क्याल मे नहीं आता है कि वह हमला बोलता है। जगर आप त्यागी के पास जायें, तबाकवित त्यागी के पास, जो सोकाल्ड तपदवर्या करने वाला है, उसके पास बाप जायें, और जगर बापने बच्छे कपड़े पहन रखे हैं और बापका त्यागी

भभूत लगाये बैटा है तो बहु आपके कपड़ों को ऐसे देवेगा जैसे दुरमन को देखता हो। उसकी आंख में निन्दा होगी। आप कीड़े-मकोड़े मानून पड़िंग। उसकी आंखों में दशारा होगा, तीर बना होगा नर्क की तरक को कि गये नर्क में। बहु आपको कहेगा कि अभी तक संभन्ने नहीं, अभी तक इन कपड़ों से उसकी ही ? नर्क में पटकोरे।

#### (७) खड्खड़ाने के लिए नक्ली दांतों की व्यवस्था

मैंने मुना है कि एक पादरी एक वर्ष में लोगों को समका रहा या, करा रहा या नर्फ के बायत—कि कैसी-कैसी मुसीनतें होगी, जब क्यामत का दिन क्यायेगा, इतनी मयकर सर्दी पड़ेगी पापियों के उत्तर कि दौत लड़कड़ायेंगे। मरला नसकर्दीन भी उस सभा में या। वह लड़ा हो गया। उसने कहा, लेकिन मेरे बीत टर गों हैं।

उस फकीर ने कहा, धवराओ मत । फाल्स टीय विल बी प्रोवाइडेड । नकली दौत दे दिये जायेगे, जो खड़खड़ायेंगे ।

साबु, तयाकथित तपस्वी आपको नकं भेजने की योजना में लगे हैं। उनका विक्त आपके नकं के सारे इन्ताआम कर रहा है। सब तो यह है कि नकें में वो कच्ट देने का इन्ताआम है, वह तथाकथित झुठे तपस्वी की करना फैटेसी हैं। वह तयाकथित तपस्वी यह सोच नहीं सकता कि आपको भी सुख मिन एकता है। आप यहाँ काफी खुळ ले रहे हैं। वह जानता है कि यह सुख है और वह यहाँ काफी दुःख ले रहा है। तो कही तो वैलेन्स करना पड़ेगा, कही तो सन्दुनन करना पड़ेगा। उसने यहाँ काफी दुःख मेत निया है। वह स्वर्ग में सुख मेलेगा। आप यहाँ सुख भोग रहे है, आप नकं में सन्ने और इल भोगें।

और बड़े मजे की बात है कि उसके स्वर्ग का गुल आपके ही सुन्नों का मैगनीफाइट रूप है, आप जो सुल यहाँ योग रहे हैं, वही सुन्न और विस्तीमं रूप में वह स्वर्ग में भोगेगा, और यह मजे की बात है कि तपस्वी अपने आरास-पास आगडाल कर बैटते हैं। बरले में वे आपको नकें में आग में सहायेंगे। तो जो तपस्वी अपने आसपास आग जलाये हैं, उनसे सावधान रहना, उनके नकें में आग आपके निएतैयार रहेगी, अयंकर जाग होगी, जिससे आप वस नहीं सर्लेंगे; आग काही में डाले जायंगे, उसाले जायंगे और मर भी न सर्लेंगे। स्थोंकि मर गये तो जात स्वाहं स्थाहे स्थाहे अपने में स्वाहं स्थाहे स

किसकी कल्पना से निकलती है यह सारी विचारधारा ? कीन सोचता है ये सारी बार्त ? सच में जो तपस्वी है, वह तो सोच भी नहीं सकता किसी के लिए दुःख की कोई भी बात । नहीं सोच सकता कि किसी कोई दुःख है कहीं भी—नके में भी । लेकिन जो तपस्वीयत तपस्वी है, वह इसमें बहुत रस लेता है। अगर आप साख्यों को वहुँ, सारी दुनिया के मानें के शास्त्रों को, तो एक बहुत अर्मुत घटना आपको दिखागी पढ़ेगी। तपस्वियों ने जो-जो सिचा है—तथाक्षित तपस्वियों ने, उसमें ने नकों की जो-जो विवेचना और चित्रण करते हैं, वह बहुत प्रदश्ड स्मिनियन साधुस पढ़ती है, बहुत विकृत हो नयी कल्पना मासूस पढ़ती है। ऐसा वे सोच पाते हैं, ऐसी वे कल्पना कर पाते हैं—यह उनके बाबत बढ़ी खबर लाती है।

दूसरी एक बात दिकागी पड़ेगी कि आप जो-जो घोगते हैं, तपस्वी उनकी बड़ी निन्दा करते हैं। उस निन्दा में बड़ा रस लेते है। यह बहुत मजे की बात हैं कि बास्त्रायन ने अपने कायसूत्र में आ के अगों का रिका धुन्दर, रसपूर्ण विश्वण नहीं किया है, जितना तपस्वियों ने श्ली के गों की निन्दा करने के लिए अपने बाधों में किया है। वास्त्रायन के पास इतना रस हों भी नहीं सकता था। क्योंकि उतना रस पैदा करने के लिए विगयीत जाना जकरी है। इसीसिए यह मजे की बात दिखागी पड़ती है कि भोगियों के आसपास आकर नावती हैं। तपस्वी सोचते हैं कि बहु उनका तप म्रष्ट करने असपास आकर नावती हैं। तपस्वी सोचते हैं कि बहु उनका तप म्रष्ट करने के लिए आ रही है। के किन जिसको भी मनोविज्ञाय का थोड़ा सा बोध तपस्वियों को भ्रष्ट करने के लिए। अस्तित्व तपस्वियों को भ्रष्ट क्यों करना बाहेगा? कोई कारण ही नहीं है। अगर परमात्मा है, तो परमात्मा भी तपस्वियों को भ्रष्ट करने में क्यों रस लिगा? और वे अन्वराएँ शास्त्रत रूप से एक ही सत्मा करेंगी—तपस्वियों को भ्रष्ट करने का? इनके लिए और कोई काम ही नहीं ? इनके जीवन का जपना कोई रस नहीं है?

### (८) स्वर्ग से उतरती हुई वे अप्सराएँ

तप बिकृत हो तो दमन होता है। और दमन आदमी को रूप् करता है, स्वस्य नहीं। इतिलए मैं कहता हैं, महाभीर के तप में दमन का कोई भी कारण नहीं। और अगर महावीर ने कहीं दमन जैसे बक्तों का प्रयोग मों किया है, तो मैं आपको बता दूं कि २५०० साल पहले दमन का जर्य दूसरा था। वह अब नहीं है। दमन का अर्थ प्रवार को शास हो भा महावीर के वक्त में में स्वर्ण का अर्थ प्रवार को साल हो था महावीर के वक्त में । दमन का अर्थ प्रवार को भा महावीर के वक्त में । दमन का अर्थ प्रवार को भा महावीर के वक्त में । दमन का अर्थ था गास्त हो जाना। शास्त कर देना भी नहीं, साल हो जाना, भाषा रोज बदलती रहती है। शास के अर्थ रोज वहलती रहती है। शास के अर्थ रोज का अर्थ स्वारा नहीं है। उसका अर्थ स्वारा नहीं है। उसका अर्थ सान हो जाना है। उसका

जिस पीज से आपको दुःस उपलब्ध हुआ है उसके विपरीत चले जाने से दमन पैदा होता है। काम वासना ने मुक्ते दुःस दिया, तो मैं काम वासना के विपरीत जाऊँ और सड़ने सर्गू कामबासना से, तो दमन होगा । जब तक विपरीत उठता है तब तक शान्ति नहीं हुई । विपरीत उठता ही इसीलिए है ।

एक मित्र की पत्नी मुक्क्से कहती थी कि मेरापति से कोई प्रेम नहीं रह गया है, लेकिन कलह जारी है।

मैंने कहा, अगर भ्रेम दिल्कुल नहीं रह यथा हो, तो कलह जारी नहीं रह सकती। कलह के लिए भी भ्रेम चाहिए। देखना, बोड़ा बहुत जरूर होगा और कलह अगर बहुत चल रही है तब तो बहुत ज्यादा होगा।

उसने कहा, आप कैसी उस्टी बातें करते हैं ? मैं बायवीर्स के लिए सोचती हुँ कि तलाक दे दू।

मैंने कहा, हम तलाक उसी को देने के लिए तोचते हैं जिबसे हमारा हुछ बण्यन होता है। जिससे बण्यन ही नहीं होता सबको तलाक क्या देंगे। बाता ही लक्ष्म हो जाती है। तलाक हो जाता है। यह एक वर्षे पहले की बात है।

फिर अभी एक दिन भैने उससे पूछा कि क्या खबर है? उसने कहा, आप शासद ठीक कहते थे। अब तो कलह भी नहीं होती। तलाक के बाबत क्यान तो पूर की बात है। उससे क्या सेना-क्या देना, बात ही शान्त हो गयी है। सम्बन्ध ही नहीं रह जाये तो क्या तोडिएगा। अगर आप किसी वासना से नह रहे हैं तो अपनका उस वासना में रस अभी कायम है। जिन्दगी ऐसी उसकी हुई है।

लेकिन कायड ने तो जीवन भर के, पवास साल के जन्मव के बाद कहा है (बीर कायद यह बादमी अकेला था पृथ्वी पर जो मन्य्यों के सम्बंध से दश्व मीरि गहरा उतरा) कि जहाँ तक प्रेम हो, नहीं तक कलह जारी रहेगी। बगर कलह से मुक्त होना है तो प्रेम से मुक्त होना पड़ेगा। जगर परि पर्योगी में प्रेम है, तो प्रेम का तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेम उनका एकान्त में प्रकट होता होगा, लेकिन कलह का हमें पता चलता है, क्योंकि कलह तो प्रकट में भी प्रकट हो जाती है। बब कलह के लिए को एकान्त नहीं खोजा जा सकता। कलह ऐसी चीज भी नहीं है कि जबके लिए को एकान्त नहां खोजा जा सकता। प्रवाद कहता है बयर प्रकट में कलह वारी है, तो हम मान तकते हैं। सम्बद्ध में प्रेम बारी होगा। दिल में जो पति-तक्ती सकु रहे हैं, रात के प्रेम से चर्जी। पूर्ति करनी दश्वी है, बैकेस्स करना पहता है, संतुलन करना पढ़ती है।

### (९) सेक्स और युद्ध : एक रूप

जिस दिन सड़ाई होती है उस दिन घर में मेट भी लागी जाती है। स्वार पति सड़कर बाबार गया तो यह सीटकर कुछ पत्नी के किए केक सायेगा। स्वार पति घर की तरफ फूस विए जाता हो, तो यह मत समस्ता कि पत्नी का जम-दिन है। समस्ता कि आज सुबह उपदव ज्यादा हुआ है। यह बेलेंसिन है। वह उसका सन्तुमन करेगा। लेकिन फायद तो कहता है कि मैं काम वासना को एक कसह मानता हैं। इसलिए फायद सेवस सेवस और बार को जोड़ता हैं। यह कहता है युद्ध और काम एक ही बीज के रूप है। और जब तक मन में काम वासना है, तब तक यह युद्ध की वृत्ति समाप्त नहीं हो धकतो। यह इनसाइट गहरी है, यह अन्तर्वृष्टि गहरी है। और इस अन्तर्वृष्टि को जयर हम समझें तो महावीर को समस्ता और भी आसान हो जायेगा।

महाबीर कहते हैं कि अगर घृणा से मुक्त होना है तो राग से हो मुक्त हो जाना पड़ेगा। अगर सत्रु से बचना है, तो मित्र से भी बच जाना पडेगा। अगर अन्छेरे में जाने की काकाक्षानहीं हैतो प्रकाश से भी नमस्कार कर लेना पढेगा । यह उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन यह उल्टानही है। क्योंकि जिसके मन में प्रकाश में जाने की आकाक्षा है, वह बार-बार अंबेरे में ही गिरता रहेगा। जीवन उन्द्र है और जीवन के सभी रूप अपने विपरीत से बधे हुए हैं। अपने से उल्टे से बधे हुए हैं। इसका अबं यह हुआ कि जो व्यक्ति जिस चीज से लड़ेगा, जिसके बिपरीत चलेगा, उससे -ही बंधारहेगा। उससे वह कभी नहीं छुट सकताहै। अन्गर आराय वन से लड रहे हैं और घन के विपरीत जा रहे हैं, तो धन आप के विल को सदा घेरे रहेगा। अगर आप अहकार से लड़ रहे है और अहंकार के विपरीत जा रहे हैं तो आपका अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर आप के भीतर सदा खड़ा रहेगा: लड़ना बोड़ा संभलकर, क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं, उससे हम बच जाते हैं। तप इन्हीं भूलों में पड़कर रूग्ण हो गया है। और जिन्हें हम सपस्वी की मौति जानते हैं उनमें से ६९ प्रतिशत मानसिक विकित्सा के लिए उम्मीववार है। उनकी मानसिक चिकित्सा जरूरी है। और ज्यान रहे कामवासना से कृटना आसान है क्योंकि काम वासना प्राकृतिक है। जो कामवासना के बिरोध से

जेंद्र गया, उससे छूटना मुक्तिल पड़ेगा क्योंकि वह प्रकृति से और एक कदम दूर निकल जाना है।

#### (१०) प्रकृतिः विकृतिः संस्कृति

इसे हम तीन पाक्यों में समफ लें—एक को मैं कहता हूँ प्रकृति, जिसे हमने कुछ नहीं किया, जो हमें मिलते हैं। जगर हम कुछ नलत करें तो जो हम करें, उसका नाम है किछति। जोर अगर हम कुछ करें और ठीक करें तो जो हो। उसकी पा उसका नाम है संस्कृति। अहित पर हम जुड़ करें और ठीक करें तो जो हो। पा उसका नाम है संस्कृति। अहित पर हम जाई होते हैं। जगर ती भूल हो और विकृति में चले जाते है। संस्कृति में जाना बड़ा कठिन है। स्वाधिक संस्कृति में जाने के लिए विकृति से वस्त्र वा जोर भ्रष्टित के करार उठना पदेशा। अगर किसी ने तिर्फ प्रकृति से तन हमें की कोशिया की तो विकृति में पिर वार्थिया। अगर किसी ने तिर्फ प्रकृति से नहीं । प्रकृति उतनी दूर नहीं, प्रकृति सम्प में लड़ी है। विकृति हमें हमें ती हो विकृति हमें पर वार्थिया हमें हमिए वहारी है। विकृति हमें और जाप हट गये, प्रकृति से भी दूर हट गये। इसलिए तो वस्त्रों में एसी विकृतियाँ नहीं विकायी पहती है जैसी मनुष्यों में रिकायी पदती है। स्वोधि पशु प्रकृति से महीं स्वत्र । इसलिए विकृति नहीं विकायी पदती है। स्वीपि पशु प्रकृति से नहीं विकायी पदती है। स्विप विकृति नहीं विकायी पदती है।

अभी अभी स्पूरार्क के एक चौराहे पर और वाधिगटन में तथा और और महों पर होमोवेक्पुजरूस ने जुबूत निकाले और कहा कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस वर्ष कम से कम १०० होमोघेक्पुजरूस ने विवाह किये जो कि करूपना के बाहर मालूम पहता है। एक पुरुष के एक पुरुष के पता विवाह कर रहा है या एक क्की एक क्की से निवाह कर रही है—समलिंगी विवाह ! १०० विवाह की घटनाएँ उन हुई हैं अमरीका में इस वर्ष ! इन कोगों ने कहा है कि हम वीवणा करते हैं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम जिसको अप करना चाहते हैं कर हैं है अमरीका में इस वर्ष ! इन कोगों ने कहा है कि हम वीवणा करते हैं कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम जिसको अप करना चाहते हैं करने, कोई सरकार हमें रोकेणी नहीं। एक पुरुष दूसरे पुरुष को अम करना चाहते हैं करें, कोई सरकार हमें रोकेणी नहीं। एक पुरुष दूसरे पुरुष को अम करना चाहता है। उससे विवाह करना चाहता है, काम संबंध के अधिकार मंगता है। कम से कम १५० क्वल है पूरे अमरीका में और एरोप में, स्वीदन में और स्विद्यनर्पर्क में, और सब जगह वे क्वल फैलते चे के समें है। कम से कम २०० पिकाएँ आज अमीन पर निकलती हैं होमोखेक्सुजल्स की। पत्रिकार में वार स्वित्य से इस दें हैं और को से सार से वार से वहार देते हैं और को सार प्राणित हैं है।

आप हैरान होंचे सुनकर कि बाबी उन्होंने एक प्रवर्शन किया है केलिफोर्निया में, जैसा कि ब्यूटो कंपटीशन का होता है, जिनमें महिलाओं को, सुन्दर सिह-साओं को हुम नमा बढ़ा करते हैं। होगोयेस्पुजलत ने २० नमा पुवकों को खड़ा करके प्रवर्शन किया कि हम इनमें ही सौन्दर्थ देखते हैं, जियों में नहीं। कभी पुत्रुओं तक के बाटे में हम ऐसा सोच अकते हैं ? पशु और होमोयेस्पुजलत ? नहीं! (हां, कभी-कभी ऐसा होता है कि बजायवण्य या सकेस के पशु होमो-सेस्पुजलस हो जाते हैं)।

### (११) आखिर पशु आत्महत्या क्यों नहीं करते

डेसमंड मारेस ने एक किताब लिखी है—दि ह्यूमन खु। (बादिनयों का अजायबघर ) जिसमें उसने लिखा है कि जो अजायबघर में पशुओं के नाम होता है वह आदमी के साथ समाज में हो रहा है। यह अजायन घर है, यह कोई समाज नही है, ज है। क्योंकि कोई पशु पागल नहीं होता जंगल में। बाजायबघर में पागल हो जाता है। कोई पशु जंगल में आत्महत्या करता नहीं देखा गया आज तक । लेकिन अजायबधर में कभी-कभी आत्महत्या कर लेता है। पश विकृत नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में ठहरा रहता है। आदमी दो कोशिशें कर सकता है। या तो प्रकृति से लड़ने की कोशिश करे तो आज नहीं कल बिकृति में उतर जायेगा, और या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की कोशिक्ष करे तो वह संस्कृति में प्रवेश करेगा। अतिक्रमण तप है-विरोध नहीं, निरोध नहीं, संघर्ष नहीं-अतिक्रमण, टांसेन्डेंस है । बद ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है-वह शब्द है पारमिता। वे कहते हैं लड़ी मत। इस किनारे से उस किनारे चले जाओ, पार चले जाओ, पार ले जाओ। लडो मत। क्योंकि लडोगे तो भी इसी किनारे पर खडे रहोगे। जिससे जडना हो उसके पास रहना पड़ेगा । जिससे लड़ना हो उससे दूर जाना कतरनाक है । दूरमन आमने-सामने संगीनें लेकर खडे रहते हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें, वे खड़े हैं। हिन्द्रस्तान-चीन की बाउंड़ी पर देखें, वे सगीन लिये खड़े हैं। दूश्मन से दूर जाना खतरनाक है। दूरमन के सामने ही संगीत लेकर खड़े रहना पहता है। अगर इस तट से लड़ोगे—बद ने कहा है, अगर भोग के तट से लड़ोगे, तो उस तट पर पहुँचोगे कब ? लडो मत, उस तट पर पहुँच जाओ । यह तट छूट जायेगा, भूल जायेगा और विलीन हो बायेगा। तपवचर्या अतिक्रमण है, ट्रांसेडेंस है, इन्ह नहीं है, संघर्ष नहीं है।

# (१२) अंघेरे से छड़ने में अंधेरे के पास रहना होगा

इस कतिकामण के रूप में हम बोडे गहरे जामेंगे तो बहत सी बार्ते स्माल में उतर सकेंगी। सबसे पहले क्याल ले लें कि अतिकमण का क्या अर्थ होता है ? बाप एक बाटी में खड़े हैं. अंबेरा है बहत । आप उस अंबेरे से सडते नहीं हैं। बाप सिर्फ पहाड के शिखर पर चढना शरू कर देते हैं। बोडी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंदित शिखर के निकट पहुचने लगे हैं। वहां कोई कांघेरा नहीं है। घाटी में अंबेरा था, जहां आप खड़े ही नहीं रहे। आपने सर्थ मंडित शिखर की तरफ बढना शरू कर दिया। आपने घप से नहाये हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप प्रकाश में पहुँच गये। यह अप्रिक्रमण हुआ, संघर्ष जराभी नहीं। जहाआ गर हैं वहांदी चीजें हैं। आराप भी हैं और आपके बासपास विरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। अगर बाटी के अंबेरे से आप लड़ते हैं, तो आपको बाटी में ही रहना पडेगा। अगर आप घाटी के अंबेरे से लडते नहीं हैं, अपने भीतर के स्वयं को कथ्बंगमन पर छे चलते हैं तो घाटी के अबेरे पर ध्यान देने की अरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की। वे भी हैं और आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वित्यों पर होता है कि मैं इस विल को कैसे मिटाऊं। सही त्यागी का ज्यान स्वयं पर होता है कि मैं इस बृत्ति के ऊपर कैसे उठ बाऊँ ? इस फर्क को ठीक से समक्त लेना। क्योंकि इन दोनों की यात्रा अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, दौनों की सावना अलग होगी, दोनों की दिशा अलग होगी, दोनों का ध्यान बलग होगा। वत्ति से जो लड रहा है, उसका व्यान वत्ति पर होगा। स्वय की जो ऊंचा उठा रहा है, उसका ब्यान स्वयं पर होगा। जो वत्ति से लड रहा है उसका ज्यान बहिरमधी होगा। जो स्वयं को कर्ज्यमन की ओर ले जा रहा है उसका ध्यान अंतरमसी होगा। और एक मजे की बात है कि च्यान भोजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, उसकी आप सक्ति देते हैं।

#### (१३) विक्रहेम रेक का बाक्स

मैं पायलिटा की बात कर रहा था — वह चेक विचारक और वैज्ञानिक है। छोटे—छोटे यंत्र हैं छसके पास । वह कहता है, पांच मिनट आंख गड़ाकर स्थान से हस यंत्र को देखते रहो और वह यंत्र आपकी सक्ति को संग्रहीत कर

केता है। अमरीका में एक बहुत अदसूत आदमी था, जिसे दो साल की सजा धमरीकी सरकार ने दी। वह आदमी या विसहेम रेक-इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर कि रही, उनमें से एक । उसकी दो सास सजा मगतनी पड़ी। और आसिर में अमरीकी सरकार ने उसे पागल करार देकर कासनन पागळखाने भेज दिया। उसपर मकदमा चला। अजीव बात है कि अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वह ठीक था। उसने एक अद्भुत बाक्स, एक पेटी बनायी, जिसको वह बारगान बाक्स कहता था। बह कहता था, इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाय और काम वासना का विकार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संबर्गत हो जाती है। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या है कि उसमें संप्रहीत हो जाती है। वह कहता या प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें. जिसको बिल्कल पता नहीं है। वह एक मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शरू कर देगा। यही प्रमाण है इसका। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते। वह आदमी अस में हो सकता है या उस आदमी की आदत हो सकती है। लेकिन विलहेम रेक अनेक ऐसे लोगों को जिनको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया था कि वे इम्पोटेन्ट हैं, इन बाबसों में लिटाकर ठीक कर देता था। क्योंकि वह कहता षा आरगान में इनजीं इकट्ठी है। यह जो आरगान है वह आपकी किसी भी शक्तिको आपके ध्यान से इकट्ठाकर लेता है।

आपको बयाल में नहीं होगा कि जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं, तो आप स्वस्थ अनुषय करते हैं। जब आपको तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कारम अनुष्य करते हैं। दशिकए एक बड़ी अदुशुत घटना घटती हैं कि जब आप बाहते हैं कि लोग ध्यान दें, आप बीमार एक आते हैं। बच्चे तो इस ट्रिक को बहुत जन्दी समझ जाते हैं। आपकी १०० में से ९० बीमारी ध्यान की बालाओं से पेदा हो होते हैं। क्योंकि बिना बीमार एक जाते हैं। बच्चे तो प्राप्त की साम अपने की साम प्राप्त की होते। हैं। क्योंकि बिना बीमार एक प्राप्त में आपको और कोई ध्यान मही देता। पत्नी बीमार एक जाती है। तो पति उसकी तरफ देखता भी नहीं। पत्नी इस एक्स को जानकुरू कर नहीं, अबेतन में समफ आती है कि जब उसे ध्यान महीहए, तब उसे बीमार होना पड़ेगा। इसिलए कोई स्त्री उतनी बीमार नहीं होती, बितनी दिखायां पढ़ी हो या जितना दिखायां करते होती है। या जब उसका पति कमरे में होता है तो जितना वह करसहती जीव

आवार्ज करती है, वे बावार्ज उतनी नहीं होगी, जितना कि पति कमरे में नहीं होगा है तब बहु करती है। तब तो वह नहीं भी करती है। इस पर बोदा प्राना देने जैसा है कि कारण क्या होगा। दसे बण्जे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यक वे बीमार होते हैं तो वारे घर में अटेशन उनके ऊपर हो जाता है। एक वका यह बात सम्भ में आ गयी कि अटेशन उनके ऊपर हो जाता है। एक वका यह बात सम्भ में आ गयी कि अटेशन अवकि उनरे के लिए बीमार होना है, तो जिन्दगी भर के लिए यह बीमारी आवार बना छेती है। मेनोदेशानिक सलाह वेते हैं, लेकिन वह स्ववाह उन्दी मालूम पहती है। वे कहते हैं, कि बक्त कोई बीमार हो तब जानकुमकर उस पर कम से कम प्यान देना, लय्या उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे। जब कोई बीमार हो तब तो ध्यान देना, बेशन कर देना, बेशन कर देना। बेश तदस्य भाव से सेवा कर देना। बोशारी को कोई रख देना सतरनाक है। ऐसा करीगे तो जिन्दगी में वह आदमी कम बीमार पहेगा, ज्यादा स्वस्य रहेगा। उसके लिए प्रयान और बीमारी को सीमी ती।

#### (१४) यह सब खेला ध्यान का

लेकिन ज्यान से शक्ति मिलती है। इसीलिए तो इतनी सारी दुनिया में ब्यान पाने की कोशिश जलती है। एक नेता को क्यारस आता होगा? जले लाये, गाली काये, उपहुत्र सहे, इसमें क्या रस जाता होगा? लेकिन जब वह भीड में खड़ा होता है तो सब बांखें उसकी तरफ फिर जाती हैं। पाविसटा कहता है कि वह सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दित और जिन्दा रह जाते, अगर चीन का हमला नहीं होता। अचानक भोजन कम हो गया। ह्यान जिलार गया। कोई राजनीतिज्ञ पद पर रहते हए मध्कल से मरता है। इसीलिए कोई राजनैतिक नेता पद नही छोडना चाहता । नहीं तो मरना और यद छोडना करीब आ जाते है। महिकल से मरता है कोई राजनैतिक नेता पद पर । मरना ही पड़े आखिर में यह बात असग है। अपनी पूरी कोशिश वह यह करता है कि जीते जी पद न छुट जाये। क्योंकि पद छटते ही उम्र कम हो जाती है। लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते हैं। जो आदमी पुलिस का आफिसर था वह आदमी रिटायर हो गया तो उसकी कम से कम वस साल उम्र कम हो जाती है। बहुत देर नहीं लगेगी कि अब लोग रिटायर होने से इंकार करने लगेंगे, क्यों कि उन्हें पता चल जायेगा कि गडवड क्या हो रहा है। जब तक बादमी रिटायर नहीं होता तब तक

### (१५) कौन कह सकता है कि .....

 को सामने देखकर उनके मन में बन्यवाद नहीं उठा हो ! कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने न छोचा हो कि बागया मगवान् का संदेशवाहक, संसट निटी विदा होकर।

ध्यान भोजन है। वहुंते क्षान पर सी है। वहुंते क्षान पर भी जो सकते हैं जार। इसिल्ए जब कभी कोई प्रेम में पहला है लो क्षान पर भी जो सकते हैं जार। इसिल्ए जब कभी कोई प्रेम में पहला है लो क्षान करा है। जारा है। त्या हो जाता है? उपा हो जाता है? ज्यान, और कुछ नहीं। प्रेम का मतत्व ही है कि कोई जार पर ध्यान देता है। जीर जब कोई जार पर प्रमान हीं देता तो, जार ज्यादा भोजन करते लगते हैं? जीर जब कोई आप पर ध्यान नहीं देता तो, जार ज्यादा भोजन करते लगते हैं? जीर जब कोई ध्यान पर क्यान देता है। जार क्यान भोजन करते हैं। क्यांकि ध्यान भी गहरे में कहीं भोजन का काम करता है, बहुत सुस्त तल पर काम करता है। जिस चीव को हम ध्यान देते हैं उसको शक्त के देते हैं—यह में कहीं को हम ध्यान देते हैं जब काम करता है। जब इसको नारने के भी जराय है।

## (१६) फॅके हुए विचार को पकड़ना

मैंने पीछे निकोशियेब और कामिनियेब का नाम लिया है, ये दोनों व्यक्ति देलिपीय क कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निज्ञात सोन है। निकोशियेब दिवार फेंक्ता है, बाडकास्ट करता है और हवारों मील दूर कामिनियेब उस विचार को पकड़ता है। वैद्यानियों ने यंत्र लगाये और बढ़े चिका हुए कि जब निकोशियेब विचार फेंक्ता है। वेदानी का विकार को प्रकार सीन हुति है। उसके चारों तरफ के यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति तीए हो है। वेद जब हुतारों मील दूर कामिनियेब विचार को पहला करता है तब यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति नव इर कामिनियेब की और, तो उसके पूछा जाता कि वह करता क्या है ? बह कहता, मैं आंख बंद करके ब्यान करता है कि वह करता क्या है ? बह कहता, मैं आंख बंद करके ब्यान करता है कि कामिनियेब मेरे सामने उपस्थित है—वह दूर नहीं है, मेरे शामने उपस्थित है। मैं कमने सारे ब्यान को उस पर लगा देता हूं। सब भूज जाता है। सिर्फ कामिनियेब मेरे सामने उपस्थित है—वह दूर नहीं है, मेरे शामने उपस्थित है। मैं कमने सारे प्रयान को उस पर लगा देता हूं। सब भूज जाता है। सिर्फ कामिनियेब मेरे सामने उपस्थित है—वह दूर नहीं है, मेरे शामने उपस्थित है—वह हूर नहीं है, मेरे शामने उपस्थित है। कि कमने सारे प्रयान की उस पर लगा देता हूं। सब भूज जाता है। सिर्फ कामिनियेब मुस्त सारे प्रयान को उस पर लगा देता हूं। सुक्ता है अपने सार ब्याम को उस पर लगा देता हूं। सुक्ता को उपस्था बु हो कामि है। कि कि वह सुक्ता है वह अपने सुक्त को उपस्था बु हो सही है। विकार को हिमा है वह सुक्त को उपस्था बु हो सही है।

बिस चौज पर हम ध्यान देते हैं, वहीं सक्ति संप्रहीत होगी है जीर जहाँ से हम ध्यान हटा देते हैं वहाँ से सामत हटा देते हैं। जिस वृत्ति पर बाप प्यान देते हैं, जस पर समित संप्रहीत हो जाती है। जस आप काम बासना का निचार करते हैं तो आपकी काम बासना का जो केन्द्र है, जस पर सामत काम जाता का जो केन्द्र है, अस अपने स्वाचन का जो केन्द्र है, अस अस सामत का जो केन्द्र है, अस सामत का जो केन्द्र है, अस सामत का जाता है। आप हो सामत से मुक्त होना चाहता है। असोंक सो मुक्त होना चाहता है। असोंक सो मिल दो हो जाता है। यह सामत से मीतर।

#### (१७) क्या आप काम-वासना से सुक्त होना चाहते हैं ?

लेकिन काम-वासना पर ज्यान दो तरह से दिया जा सकता है। एक कि आप काम-वासना में रस लें तो प्रकृतिस्य, नेचरल काम वासना आपमें घनीमृत होगी, नैसर्गिक काम-वासना आप में शक्तिशाली हो जायेगी। इसरा विकृत ध्यान मी दिया जा सकता है। जैसे कि एक आदमी काम-बासना पर ध्यान देता है कि मझे काम-वासना से लढ़ना है, मम्मे कास-वासना को भीतर प्रवाहित नहीं होने देना है। वह भी व्यान दे रहा है। उसका भी काम का सेंटर, सेक्स-सेंटर शक्ति को इकटठा कर लेता है। अब वडी महिकल होती है, क्योंकि जो नैसर्गिक काम वासना से ध्यान देता है उसकी तो नैसर्गिक रूप से शक्ति विसंजित हो जायेगी। लेकिन जो विसंजित नहीं करना चाहता है और अ्यान देता है, उसका क्या होगा ? उसकी शक्ति विकृत रूप लेना गुरू करेगी । वह विसर्जित नहीं हो सकती. वह शरीर के इसरे अंगों में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। वह बादमी भीतर से उलमता जायेगा और जाल में फरेंसता जायेगा । अपनी ही दी गयी शक्ति से उलक्षता जायेगा । यह ऐसा हवा कि हम बुक्ष को पानी दिये बाते हैं और प्रार्थना किये जाते हैं कि यह बक्ष बढ़ा न हो, प्रार्थना किये जाते हैं और पानी भी दिये जाते हैं। तो जिस वित्त को आप व्यान देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, बाप उसको पानी और भोजन देते हैं। तप का मूल सूत्र यही है कि व्यान कही और दो। जहाँ तूम शक्ति को इकटठा नहीं करना बाहते हो, वहाँ मत दो । ज्यान ही उठाओं ऊपर । अगर काम-वासना से मुक्त होना है तो काम-वासना पर ध्यान ही मत दो। पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में भी नहीं। छेकिन आपको ध्यान देना ही पहेंगा। क्योंकि व्यान आपकी शक्ति है, वह काम सौगती है।

तप का मुक्त सुण यही है कि ध्यान के लिए नये केन्द्र निमित करों ह नये केन्द्र बादिमयों के भीतर हैं और उन केन्द्रों पर ध्यान को से जाओं। जैसे ही प्यान को नया केन्द्र मिल जाता है. वह नये केन्द्र में ही शक्ति की जबेलने लगता है और प्राने केन्द्रों को मस्ति मिल जाती है। पहाड पर चढ़ाई शरू हो जाती है। काम-बासना का हमारा केन्द्र सबसे नीचे है। वहीं से हम प्रकृति से जड़े हैं। सहस्रार हमारा सबसे केंचा केन्द्र है। वहाँ से हम परमात्मा ऊर्जा से जड़े हैं--दिब्यता से. भव्यता से. अगवता से जड़े हैं। आपने क्याल किया है कि आपके मस्तिष्क में विचार चलता है काम-वासना का और आपका काम-केन्द्र तत्काल सिक्य हो जाता है ? यहाँ विचार चला, (विचार तो चलता है मस्तिष्क में) और काम-केन्द्र बहुत दूर है, वह तत्काल सिक्य हो जाता है। ठीक यही बात है। तपस्वी असे ही सहस्रार की तरफ ध्यान देता है, वैसे ही सहस्रार सिक्क्य होना शुरू हो जाता है। और जब शक्ति ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाती है। जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिक्षर पर चढने का, तो घाटियाँ छोडने लगती है। जब शक्ति का प्रकाश के अगत में प्रवेश होने लगता है तो वह अधेरे के जगत से अपचाप उठने लगती है। अधेरे की निन्दाभी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का बिरोध भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का क्याल भी नहीं होता। अन्धेरे का ध्यान ही नहीं होता। ध्यान का रूपान्तरण है तप । अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का मैं दूसरा अर्थ बता सक्ता। तप का ऐसे अर्थ होता है अस्मि, भीतर की अस्मि। मनुष्य के भीतर जो जीवन की अस्ति है, उस अस्ति को उद्धवंगमन की तरफ ले जाना तपस्वी का काम है। उसे नीचे की ओर ले जाना भोगी का काम है। भोगी का अर्थ है-- जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में. अधीगमन की ओर। तपस्वी का अर्थ है--जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा है उस अग्नि को, परमात्मा की ओर, सिद्धावस्था की ओर।

### (१८) आएके शरीर में अग्नि का बहाव

यह अग्नि दोनों तरफ वा सकती है। और वह मजे की बात यह है कि ऊपर की तरफ आसानी से वाती है, बीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती है। क्योंकि अग्नि का स्थान कपर की तरफ वाना है। इसीलिए इसे तप नाम दिया है, इसे अग्नि नाम दिया है, इसे यज्ञ नाम दिया है, ताकि यह क्याल में रहे कि अप्ति का स्वमाव तो ऊपर की तरफ जाना है। नीचे की तरफ़ तो बड़ी चेच्टा करके ले जानी पडती है। पानी नीचे की तरफ बहुता है। अगर ससे कपर की तरफ से जाना हो, तो बड़ी नेस्टा करनी पड़ेगी। और आपर चेष्टा छोड़ दें, तो पानी फिर नीचे की तरफ बहने लगेगा। आपने पंपिन का इन्तवाम खोड़ दिया तो पानी फिर नीचे को बहने लगेगा। अगर अपर बढ़ाना है तो पम्प करो, ताकत लगाओ, मेहनत करो । नीचे बहने के लिए पानी किसी की मेहनत नही गाँगता, खुद बहता है। वह उसका स्वभाव है। वैसे ही अपन को अगर नीचे की तरफ के जाना हो तो इंतजाम करना पहेगा। अपने क्षे अपन ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्ध्वगामी है। इसको तप कहने का यही कारता है। क्योंकि भीतर की जो अग्नि है, जो जीवन-अग्नि है, वह स्वभाव से कध्वंगामी है। एक बार आपको उसके कर्घ्यगामी होने का अनुभव हो जाये. फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता उसको ऊपर छे जाने के लिए। वह बाती रहती है। एक बार सहस्त्रार की तरफ तपस्वी का ध्यान मह आपाये, तो फिर उसे चेष्टानहीं करनी पड़ती है। फिर वह अग्नि अपने बाप बहती रहती है। धीरे-धीरे वह भूछ ही जाती है कि क्या नीचे, क्या कपर। भूल ही जाती है, क्योंकि फिर अग्नि तो सहज ही ऊपर बहती रहती है। ऊपर की तरफ जाना उसका स्वभाव है। नीचे की तरफ छ आतने के लिए बड़ा आयोजन करता पहता है। लेकिन हम नीचे की तरफ ले वाने के इतने लंबे अम्पस्त हैं कि जन्मों-जन्मों से हमारा अम्यास है नीचे की सरफ ले जाने का। इसलिए नीचे की तरफ ले जाना, जो कि वस्ततः कठिन होता है, हमें सरल मालम पड़ता है। और ऊपर की तरफ ले जाना जो कि बस्तूत: श्वरल है, हमें कठिन मालून पडता है। कठिनाई हमारी आदत में है। कभी-कभी हमारी आदत इतनी सख्त होकर बैठ जाती है कि स्वमाय की दवा देती है। हम सब के स्वभाव दबे हुए हैं आदतों मे। जिसको महावीर कर्मका काम कहते है, वह हमारी आयतों का कम है। हमने आयतों बना रखी हैं। वे हमें दबाये हए हैं। वे आदतें लम्बी हैं, परानी हैं, गहरी हैं। उनके छूटने के लिए हम उनसे लडना ख़ुरू करते हैं और उल्टी आदत बनाते हैं। लेकिन आदत फिर भी आदत ही रहती है।

#### (१९) आवत से सावधान !

यसत तपस्वी सिर्फ बादत बनाता है तप की। ठीक तपस्वी स्वभाव को बोखता है, बादत नहीं बनाता। है दिट और नेवर का फर्फ समफ के हम सब बादद बनाते या बनवात है। हम बच्चे को कहते हैं कीघ मत करों, फोब बादत बनाते या बनवाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कीघ मत करों की बादत बनी हो। वह कीघ न करने की बादत बना वो। वह कीघ न करने की बादत हो। वान सिता है, ठिकिम उससे कीघ नष्ट नहीं होता, कीघ भीतर जनने बातत है। कामवासना पकहती है तो हम कहते हैं कि ब्रह्मधर्म की कामवासना पकहती है। हो कामवासना भीतर सरकती रहती है। उस बादत बन जाती है। ठीक काम बादना भीतर सरकती रहती है। उस बादत के कोई फर्क नहीं पहता। तरस्वी बोबता है स्वमाव के सुन को, बम्के को। वह बादतों के नहीं पहता। तरस्वी बोबता है स्वमाव के सुन को, बम्के को। वह बादतों के सहा हमा की हमा बादतों के सुन को, बम्के को। बम्के को। हम का स्वस्त की हमा का स्वस्त की सुन को। बम्के को। बम्के को। वह बादती की हमा बादतों की सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के को। बम्के को। बम्के की। बम्के वादतों के सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के को। बम्के की। बम्के वादतों के हमा बम्के को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन को। बम्के का सुन को। बम्के का सुन की। बम्के का सुन की। बम्के का सुन की। बम्के को। बम्के को। बम्के का सुन की। बम्के की। बम्के का सुन की। बम्के की। बम्के का सुन की। बम्के की। बम्के की। बम्के की। बम्के का सुन की। बम्के की। बम्के का सुन की। बम्के की। बम्के की। बम्के की। बम्के का सुन की। बम्के की

एक मित्र चार-छह दिन पहले सेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि आर्थ कहते हैं कि बम्बई में रहकर भी ज्यान हो सकता है, लेकिन सड़क का क्या करेंगे, भोंपू का क्या करेंगे?

मैंने उनसे कहा--ध्यान मत दो ।

उन्होंने कहा-कैसे ध्यान न दें। खोपड़ी पर मोपू बज पहा है, नीचे कोई बजाये चले जा रहा है, तो ध्यान कैसे न दें।

मैंने उनसे कहा—एक प्रयाज करें। बोंयू कोई नीचे बचा रहा है, उन्ने बजाने दों। तुम ऐसे बैठो रहों। कोई प्रतिक्रिश सत करों कि मोंयू अच्छा है कि दूरा है, कि बजाने सावा दुस्मन है कि पित्र है। कुछ प्रतिक्रिश सत करों कि संपू अच्छा है। कि पित्र है। कुछ प्रतिक्रिश सत करों हिंदी हों हों। अप जाने को बाता हो सत दें हों। सा तुस्मन है कि पित्र है। कुछ प्रतिक्रिश सत करों है। सिर्फ सुनो। बोंदी देर में तुम पालोमें कि मोंयू बजता भी रहे, तो मी तुस्मार किर बजता बन्द हो गया। देट इज एक्सेट्ड, स्वीकार कर लिया गया। जिस बादत की बदसना हो उसे स्वीकार कर तो, उससे खड़ों मत। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, तुस पर प्यान देता हम हो जाता है। स्वा यह लाफ हो पत्र हम स्वीकार कर लेते हैं, तस पर पर स्व का हम हो हैं। ति उस स्वा साव होता है। किर प्यान बच्चा हम के उससे पत्र सिक्सती कर प्रता है कि सिंची सो पित्र प्यान बच्चा होता है। एक कार सायके पास नहीं हैं, तो वह सहक पर निकसती

है समकती हुई, और ध्याज सींचती है। जब वह आपको मिल गयी, आप उसमें बेटते हैं, और फिर बोड़े दिन में आपको स्थाल ही नहीं जाता है कि वह कार मी है। चारों तरफ बो प्यान झींचता था, वह स्वीकार हो गया। जो भी स्वीकृत हो जाती है उस पर ध्यान जाना बन्द हो जाता है। स्वीकार कर लो जो है, ध्यान जाना बन्द हो जायेगा। उसको ऊर्जी मिलनी चाह हो जायेगी। वही धीरे-धीरे जपने जाप शीच होकर सिकुड़ जायेगी, हूट जायेगी; और जो क्वेगी उन्हों, उसका प्रवाह अपने आप भीतर की तरफ बहुता शुरू हो जायेगा।

#### (२०) भोजन : झांति और शक्ति

अगर एक बादमी को तीव दिन मोजन नहीं दिया जाये, तो काम बादना श्रीण हो जाती है। इसलिए नहीं, कि काम-बादना चली गयी, बस्कि इसलिए कि काम-बादना के योग्य रस नहीं बनता खरीर में। फिर मोजन दिया जाये तो तीस दिन में जो बात नहीं गयी थी, वह तीन दिन में बायस लीट बायेगी। मोनन दिवा और सरीर को रस बिका, फिर केन्द्र सिक्क हो गया, फिर प्यान दौड़ने नगा। इसिक्ए जो भूका रहा और काम-सासना पर त्याफियत विषय पायी, यह बेचारा फिर पूका ही जीवन भर रहतें की कोषिया में लगा रहता है, क्योंकि वह दरता है कि इयर ओनन लिया, उधर वासना उठी। वगर यह निषट पागलपन है। क्योंकि इससे वासना के बाहर ती हुए नहीं। यह सिर्फ कमनोरी की यवह से वासना से शक्ति नहीं मिक पद्मी है।

असल में आदमी जितनी शक्ति पैदा करता है उसमें कुछ तो जरूरी होती है, जो उसके रोज के काम में समाप्त हो जाती है। एक स्नास मात्रा की कैलोरी उसके रोज के काम में, उठने में, बैठने में, नहाने में, खाने में, क्याने में, दुकान में आने - जाने में ब्यय हो जाती है, सोने में व्यय हो जाती है। उसके अतिरिक्त जो बचती है, जो सुपरफल अस है, वह उस केन्द्र को मिल जाती है, जिस पर आपका ध्यान है, अगर मान लें कि एक हजार कैलोरी आपके रोजाना के काम में खर्च होती है और आप के मोजन और आपकी व्यवस्था से दो हजार कैलोरी शक्ति आपके शरीर में पैदा होती है, तो बापका ज्यान जिस केन्द्र पर होगा वह एक हजार केसोरी जो सेव बची है, उस केन्द्र पर दौड जायेगी। उसकी और कोई रास्ता नहीं है सर्च होने का। ध्यान ही रास्ता है, जिससे वह बायेगी। उसकी कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है। आपका ध्यान उसको खबर देता है कि यहाँ जाना है, वह वहीं चली जाती है। अब अगर आपको ऋठे तप में उतरना हो, शो भोजन आप इतना कर लें कि हजार कैसोरी से ज्यादा आपके मीतर पैदान हो । फिर जापको बहा वर्ष सद्या हुआ। मालुम पड़ेगा, क्योंकि आपके बास अतिरिक्त शक्ति बचती ही नहीं है, जो कि सेक्स के केन्द्र को मिल आये। हजार कैलोरी शक्ति पैदा होती है, हजार आप सर्व कर छेते हैं। इसलिए तपस्वी लाना कम कर देता है, पैदल अलने लगता है, अम ज्यादा करने लगता है और खाना कम करता चला जाता है। वह दोहरी प्रतिक्रिया करता है, ताकि शारीर में शक्ति कम पैदा हो और व्यय ज्यादा हो। यह मिनिसम पर जीने लगता है। न होगी अतिरिक्त समित, न बासना बनेगी।

### (२१) आतिरिक्त शक्ति के लिए नये केन्द्र की तलाश

सगर इससे बहु बासना समाप्त नहीं हो बाती। बासना अपनी जयह बाती है। बासना का केन्द्र प्रतीक्षा करेगा। अनन्त अपनों तक प्रतीक्षा करेगा, कहेगा कि जिस दिन बातिस ज्यादा हो, मैं तैयार है। यह सिर्फ मय में जीना है। इस जीने के कहीं कुछ उपलब्ध नहीं होता। इससे प्रकृति तो सुक्ष जाती है। का तहीं मिलती। तिर्फ विकृति मिलती है और प्रकृति तो सुक्ष व्याती है। नहीं यह मार्ग ठीक मार्ग नहीं है। ठीक विवायक तप का मार्ग है बाति है। नहीं यह मार्ग ठीक मार्ग नहीं है। ठीक विवायक तप का मार्ग है बाति है वोर प्रकृत प्रकृत प्रकृत प्रकृत प्रकृत प्रकृत के लोर गहरे उतरंगे ज्यान के परितरंन के लिए, तो यह प्रकृता क्यास में जा सकेगी। लेकिन सबसे पहले तो यह ज्यास में के लेना चाहिए कि मेरी बातिरक्त वादित किस केन्द्र के स्वाय हो रही है। उसके विपरीत को केन्द्र है, उस केन्द्र पर ध्यान को सामा रही हो है। उसके विपरीत को केन्द्र है, उस केन्द्र पर ध्यान को सामा रही हो।

#### (२२) अपनी - अपनी कमजोरियां

एक छोटी सी घटना बताकर बाज की यह बात मैं पूरी करूँगा। वसंगुद्ध में का एक सम्मेलन हुजा है। सभी बड़े वसंगुद्ध उस देख के एक नगर में इकट्ठे हुए हैं। चार बड़े वसं है उस देख में । चारों के चार बड़े वसं है उस देख में । चारों के चार बड़े वसंगुद्ध एक निजी-सातों में लीत है। सम्मेलन निपटने के करीब , तकती बातें हैं। वैद-कर वातें कर रहे हैं। उकी-ऊंची वातें हो चुकी, उसला वातें कर दहे हैं। उकी-ऊंची वातें हो चुकी, उसला वातें वहां सम्मेन्य कहता है कि हो गयी वे बातें, जुन पये लोग। लेकिन में तुम्हार सामने स्वा छिपाळ ? मैं तो जावा करता हूँ तुम भी नहीं खिपायोगे। अच्छा होगा कि हम बतायें कि जतनी जिन्दगी हमारी क्या है? मैं तो एक ही चीज से परेशान पहला है। यह है चन। जीर दिल-सत बन के विपरीत बोलता है। चन पर सीत वड़ी गकड़ है। एक पैसा भी नरा खो जाये, तो पात पर मुके नींच नहीं खाती या एक पीस पिन ने की भी जावा बैंड वाये, तो ची रात पर एक्साइटेंड में रहते हो से पीस ने सा मों नरा सो जाये, तो पत पर प्रकेतींड नहीं बाती या एक पीस निपत की भी जावा बैंड वाये, तो ची रात पर एक्साइटेंड में रहते हो से पीस नहीं बाती। सिक्डं बन ही बेरी कमरी की पर एक्साइटेंड में रहती हैं और नींद नहीं बाती। सिक्डं बन ही बेरी कमरी हैं। देख हैं विराह की से नींद नहीं वाती। सिक्डं बन ही बेरी कमरी हैं। देख हैं विराह की से नींद नहीं वाती। सिक्डं बन ही बेरी कमरी हैं की एक हो चीत हैं। वहीं वाती।

सुधिकक है। इसके पार मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आप में से कोई पार हो गया हो तो बतायें।

उन्होंने कहा कि पार तो हम भी नहीं हुए। हमारी अपनी मुसीबर्ते हैं।

दूसरे ने कहा—मेरी मुतीबत तो यह जहंकार है। इसके जिए जीता है, इसी के लिए उठता हैं, इसी के लिए बंडता हैं, इसी के लिए जहकार के बिलाफ भी बोलता है, पर है यही। इससे मैं बाहर नहीं हो पाता।

तीसरे ने कहा--मेरी तो कमजोरी यह कामवातना है। ये कियाँ मेरी कमजोरी है। दिन-रात में समम्प्रता है, अवचन करता है, बहायये का स्थासन करता है जब में। किसन, उस दिन बोक्त में मजबा ही, नहीं जाता, जिला दिन क्रियों नहीं आतीं। मुक्ते खुद ही मजा नहीं आता बोक्ते में। जिस दिन क्रियों आती हैं उस दिन मेरा जीख देखने लायक होता है। उस दिन जब मैं बोखता है तो बात ही और होती है। छेकिन जब मैं मसोमाति जानता है कि वह भी कामवासना है। मैं उसके बाहर नहीं ही पाता है।

कीया आदमी मुल्लानसम्हीन था। वह उठ कर इसडाहो गयाऔर उसने कहा कि इसया करें—मैं जाता हैं।

उन्होंने कहा - लेकिन तुमने अपनी कमजोरी नहीं बतायी।

उसने कहा— मेरी सिकंएक कमजोरी है। यह है निन्दा। अब मैं नहीं करु बकता एक भी क्षण। पूरागीव मेरी राह देख रहा होगा। जो मैंने यहाँ चुना है यह मुझे कहना होगा। मेरी एक ही कमजोरी है अफग्रह। और अब मेरा दक्ता मुक्किक है।

उन तीनो ने उसे पकड़ने की कोशिश की कि तू ठहर भई, तेरी यह कम-बोरी बी, इसे तूने पहले क्यों नहीं बताया। इतनी देर चुप क्यों रहा।

हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी है। उस कमजोरी को ठीक छे पहचान से। उसी में आपकी ऊर्जा व्यव होती है।

मुक्ता ने कहा---- तक में बेठा रहा जब तक नहीं सुन पाया। लेकिन मुक्ते में पूरा सुन नियम, तो जग गयी भेरी शक्ति। अब इस रात सोना मेरे बख में नहीं है। अब बख तक एक-एक तक यह जबर नहीं रहेंचा हूं, चैन नहीं मिलेगा। शक्ति जम गयी भेरी। यह वो कमजोरी है हुमारी, बही हमारी समित का निष्कासन है। वहीं से हमारी समित अपय होती हैं। मुल्ता तब तक बिल्कुल सुस्त मैंडा चा जैसे कोई प्रारा ही न हो। अचानक उसमें ज्योति आ गयी, प्राण आ गया, चमक आ गयी।

मुल्लाने कहा कि गजब हो गया। कभी सोचाभी नहीं या कि इ.स कार्न्सेंस में ऐसा आतन्द जाने वाला है।

हुमारी कमजोरी हमारी शक्ति के व्यय का बिन्दु हैं। मोग हो या भोग के विचरित त्यात हो, बिन्दु वहीं बना रहता है, व्यान वहीं केन्द्रित रहता है, विचत वहीं तो विद्यान होती है, विभोगेरेट होती है, वाध्यीन होती है। तथ व्यान के केन्द्र बदलने की प्रक्रियों है। इस प्रक्रिया पर कल मैं बात करेंगा। बायर इस पर सम्बी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि महानीर ने फिर तर के बारह हिस्से किया की है और एक-एक हिस्सा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दो कन विद्यानिक प्रक्रिया को हम समक्र लें, किर महानीर के एक-एक तर के बारह हिस्से क्या को हम समक्र लें, किर महानीर के एक-एक तर के हिस्से पर बात करनें।

नवाँ प्रवचन

आपकी पहचान

पर्युषण-व्याख्यानमाला, बम्बई, दिनांक, २६ अगस्त, १९७१ त्तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया यानी ऊर्जा-शरीर से

वस्सो मंगवसुविकटठस्, अहिंसा संबमी तवी।

जमस्कार करते हैं।

## ---

धर्म सर्वश्रेष्ट मंगल है। (कीन सा धर्म !) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । बिस मनुष्य का मन उक्त घमें में सदा संख्यान रहता है, उसे देवता भी

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धनमो समा मणो ॥१॥

aप के सम्बन्ध में, मनुष्य की प्राण ऊर्जा को रूपान्तरित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में और बोड़े से वैज्ञानिक तथ्य समऋ लेने आवश्यक हैं। वर्ग भी विज्ञान है या कहें परम विज्ञान है, सुप्रीम साइंस है। क्योंकि विज्ञान केवल पदार्थ का स्पर्श कर पाता है। धर्म उस चैतन्य का भी, जिसका स्पर्श करना जसम्भव मालम पडता है। विज्ञान केवल पदार्थ को बदल पाता है, नये रूप दे पाता है। धर्म उस चेतना को भी रूपातिरत करता है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, छता भी नहीं जा सकता। इसलिए वह परम विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है— दूनो द हाऊ। किसी जीज को कैसे किया जा सकता है। इसे जानना विज्ञान का अर्थ होता है--उस प्रक्रिया को जानना, उस पद्धति को जानना, उस व्यवस्था को जानना, जिससे कुछ किया जा सकता है। बुद्ध कहते ये कि सत्य का अर्थ है वह, जिससे कुछ किया जा सके। अगर सत्य इम्पोटेन्ट है, नपंसक है, जिससे कुछ न हो सके, जो सिर्फ सिद्धान्त हो तो व्यथं है। सत्य वही है जो कुछ कर सके-कोई बदलाहर, कोई कांति, कोई परिवर्तन । और धर्म ऐसा ही सत्य है। षर्म चिन्तन नहीं है, विचार नहीं है, वर्म आयुल रूपान्तरण है, म्यूटेशन है। सप धर्म का, धर्म के रूपान्तरण की प्रक्रिया का, प्राथमिक सूत्र है। और तप किन आधारों पर खड़ा है वह हम समझ में, तप किन प्रक्रियाओं से आदमी को बदलता है वह हम जान लें।

#### (१) दीवाल भी एक वहाव है !

सबसे पहली बात कि इस जगत् में जो भी हमें विखायी पड़ता है, यह वैसा नहीं है जैसा विखायी पड़ता है। क्योंकि जो भी विखायी पड़ता है यह

मालूम होता है, स्थिर पवार्ष है, ठहरा हुआ, जमा हुआ पदार्थ हैं। केकिय विज्ञान कहता है, इस जगत में ठहरी हुई, जमी हुई कोई भी चीज नहीं है। जो भी है सभी गत्थात्मक है, बायनेमिक है। जिस कुर्सी पर जाप बैठे हैं वह ठहरी हुई थीज नहीं है, वह पूरे समय नदी के प्रवाह की तरह वही आती है। जो दीवाल आपके चारों तरफ दिखायी पड़ती है, वह दीवाल ठोस नहीं है। विज्ञान कहता है जब ठोस जैसी कोई चीज जगत में नहीं है। यह जो दीवाल चारों तरफ खडी है. वह भी तरल और लिस्विड है. बहाब है। लेकिन बहाद इतना तेज है कि आपकी जॉस्तें उस बहाद के बीच के अन्तराल की, बाइयों को नहीं पकड़ पातीं। जैसे बिजली के पंत्रे को हम जोर से चसा है, इतने जोर से चला दें कि फिर आप उसकी पंखडियों को नहीं गिन पाते। अगर बहत गति से चलता हो तो लगेगा कि एक गोल वर्त ल ही चूम रहा है, पंखडियां नहीं । दीच की पंखडियों की जो सासी जगह है वह दिसामी नहीं पडती। वज्ञानिक कहते हैं, बिजलों के पखों को इतनी तेजी से चलाया जा सकता है कि आप अगर गोली मारें तो बीच के स्थान से नहीं निकल सकेगी. खाली जगह से नहीं निकल सकेगी, पखडी को छेदकर निकलेगी। और इतने कोर से भी चलाया जा सकता सकता है कि आप अगर चलते पंखे के अचर गिर जायें तो आप बीच के स्थान से गिरेंगे नहीं। क्योंकि गिरने में जितना समय लगता है, उतनी देर में दूसरी पखडी आपके नीचे आ जायेगी। और तब ? तब पंस्ते का अतराल भी ठोस मालम पडेगा। फिर मी चलता हुआ मालम पडेगा ।

# (२) गति...और गति...और गति और फिर गति

काट रहा है। फिर कुर्सी जिस पृथ्वी पर रखी है, वह पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है। उसके घूमने की बजह से भी कूर्सी में दूसरी गति है। एक गति कूसीं की आन्तरिक है कि उसके परमाण यम रहे हैं। दूसरी गति-पृथ्वी अपनी कील पर खूम रही है इसलिए कुर्नी भी पूरे समय पृथ्वी के साथ चुन रही है। तीसरी गति-पृथ्वी अपनी कील पर भूम रही है और साथ ही पूरे सूर्य के चारों ओर परिश्रमण कर रही है। घुमते हुए अपनो कील पर सूर्यं का चक्कर सगा रही है। वह तीसरी गति है। कुर्सी में वह गति भी काम कर रही है। चौथी गति-सूर्य अपनी कील पर घुम रहा है जीर उसके साथ उसका परा सौर पश्वार घम रहा है। और पौचवी गति-वैज्ञानिक कहते हैं कि सुर्य किसी महासुर्य का चक्कर लगा रहा है। बड़ा चनकर है वह । कोई बीस करोड वर्ष में एक चनकर पूरा होता है । तो वह पौचवी गति कुसी भी कर रही है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि छठवीं गति का भी हमें आभास मिलता है कि जिस महासूर्य का हमारा सूर्य परिश्रमण कर रहा है, वह महासूर्य भी ठहरा हुआ नहीं है। वह अपनी कील पर घूम रहा है। खीर सातवीं गति का भी बैजानिक अनमान करते हैं कि वह महासयें, जो अपनी कील पर घुन रहा है, वह दूसरे सौर परिवारों से प्रति क्षण दूर हट रहा है। कोई और महासूर्य या कोई महासूर्य सातवी गति का इशारा करता है। वैज्ञानिक कहते हैं, ये सात गतियाँ पदार्थ की हैं। आदमी में एक बाठवीं गित भी है। प्राण में, जीवन में एक आठवीं गित भी है। कुर्सी चल नहीं सकती, जीवन बल सकता है, बाठवीं गति शुरू हो जाती है। एक नौवीं गति धर्म कहता है, मन्त्र्य मे है और वह यह है कि आदमी चल भी सकता है और खसके भीतर जो ऊर्जा है, वह नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकती। उस नौवों गति से ही तप का सम्बन्ध है। बाठ गतियों तक विज्ञान काम कर किता है। उस नौबी गति पर, दि नाइन्य, वह जो परम गति है चेतना के ऊपर-नीचे जाने की, उस पर ही धर्म की सारी प्रक्रिया है।

## (३) ऊर्जी का गमनागमन

मनुष्य के भीतर को कर्जा है, वह नीचे या करर जा सकती है। जब आप स्वासना से घरे होते हैं तो कर्जा नीचे बाती है। जब आप आरम की सोच से घरे होते हैं तो कर्जा करर की तरक जाती है और जब आप जीवन से घरे होते हैं, तो बहु कर्जा भीतर की तरफ बाती है। और भीतर और करर क्षमें की हिन्ट में एक ही दिखा के नाम हैं। और जब बाप मरण से घरते हैं, मृत्यु निकट बाती है दो बहु उर्जा बाहर बाती है। दह वर्ष पहले हो वैज्ञानिक हह बात के लिए राजी ही नहीं ये कि मृत्यु में कोई उर्जा मृत्यु के बाहर बाती है। लेकिन सक के देविदोविच किरतियान की फोटोगाफी ने पूरी बारणा की बदल दिया है।

# (४) मरे हुए आदमी के तीन दिन

किरलियान की बात मैंने आप से पीछे की है। उस संबंध में एक बात को काम की है और वह जाग से कहती है। किरिषयान ने जीवित व्यक्तियों के विश्व लिए हैं तो उन चित्रों में सरीर के जास-पास यो उन्ने का नर्दुन है, इनवीं किए हैं तो उन चित्रों में बाता है। हायर सेंबिटिटिटी कोटोयाची में, बहुत सवेदन-यील कोटोयाची में जाता है। हायर सेंबिटिटिटीटी कोटोयाची में, बहुत सवेदन-यील कोटोयाची में, जाय के जास-पास उन्नी का एक वर्तुन जाता है। लेकिन अगर मरे हुए आदमी का, जयी मर गये आदमी का, पित्र के विश्व हुए साते हैं। और तीन दिन तक वर्ता है एको सारी से कुए जारी है। और तीन दिन तम उन्नों के पुण्छे आपसी के प्ररीर है गुण्छे बाहर निकतते रहते हैं, पहले दिन ज्यादा, हुसरे दिन और कम और तीसरे दिन और कम। जब उन्नों के मुख्ये का बहिर्ममन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तब आदमी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वित्र कर तक उन्नों के सुक्त कर असी में प्ररोप से पुण्डे का बहिर्ममन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तब अब वादमी पूरी तरह सरा होता है। वित्र तक उन्नों में तक असी हो है विव्र तक उन्नों में स्वर्ण के बाहर जा रही है लेकिन वारोर का वनक सम्म बहीं होता। निद्यत हो कोई ऐसी उन्नों है, विव्र पर पीविटेडिंग का कोई खसर नहीं होता।

छनका कोई बजन नहीं रह जाता, जो बेट। क्योंकि वहाँ कोई बेबिटेशन नहीं होता। इस्किल् याणी को हुनीं परपूरों के बोधकर रकना पढ़ता है। जगर पट्टा क्या खूट जाये, तो वह जैसे गीस से घरा गुज्जारा ऊपर जाकर टकराने काता क्या क्षेत्र क्षारमी टकराने लोगा, क्योंकि उसमें कोई बजन नहीं है, जो उसे नीचे खींच क्षके बजन जो है वह ज्योंन के गुरुत्याकर्षेण से है। लेकिन किरनियान के के प्रयोगों ने निव्ध किया है कि बादमी से जजी तो निकल्ती है, लेकिन बजन कम नहीं होता। निरिचत ही उस ऊर्जा पर जयीन के गुरुत्याकर्षण का कोई प्रमान नहीं पडता होगा। योग के सेबिटेशन में जमीन से शरीर को जपर उठाने के प्रयोग में उसी ऊर्जा का उपयोग है।

#### (४) निजिन्स्की का नाच

एक बहुत अद्मुत नृत्यकार था परिचय में निविस्की। उसका नृत्य असाबारण था। वायद पृथ्वी पर वैद्या नृत्यकार इसके पहुले नहीं हुआ था। असाबारणता यह थी कि वह अपने नाम में बमीन से हनता ऊपर उठ जाता था वितान कि साबारणतया उठना बहुत मुस्कित है। और इससे भी ज्यादा आदयर्यजनक यह था कि वह जब ऊपर से अमीन को तरफ आता था दो इतने स्लोली, इतने धीमे आता था, जो बहुत हैरानी की बात है। क्योंकि उतने धीमे नहीं जाया जा सकता, जमीन पर विचाब है; बहु उतना धीमे जाने की आज्ञा नहीं देता। लेकिन यही उतका यमस्कारपूर्ण कार्य था। उसने विवाह किया। वक्त भी पत्ती ने यब उसका नृत्य देखा तो वह आश्चर्य चिक्तन ही गयी। वह बुद भी नर्तकी थी।

उसने एक दिन निविन्त्कों से यह बात कही। उसकी पत्नी ने जपनी आप्तकका में निवान है कि मैंने एक दिन अपने पति से कहा—ह्वाट इब इन देंट, यू कैन निर्देश यो पोरसेल्फ डार्नियम, कैसा दुःश कि तुम अपने को नाम्बर्त हुए नहीं देव सकति किया कि सिकस्की ने कहा कि हु वैड, आई कैन नीट सी। आई हू आमनेव सी। कार्ड हु आमनेव की ने कहा कि ये विवास के स्वास काम दि आउट साइक। निविन्त्की ने कहा कि ये देवता हूँ छा, क्योंकि में खरा बाहर होता हूँ और बाहर की हो अपने के नाम्बर्क करात्र है जो हमा कि में देवता हूँ हमा के प्रकार में बाहर सही रहता तो इतने मीनेव समीन पर बायन सहुँ बीट गता। अपर में बाहर नहीं रहता तो हतने मीनेव समीन पर बायन सहुँ बीट गता। अपर में बाहर नहीं रहता तो हतने मीनेव समीन पर बायन सहुँ बीट गता। अपर में बाहर नहीं रहता तो सुकसें बचन

होता है। और जब मैं बाहर होकर नाचता हूँ हो उससे बजन की खाताहै।

योग कहता है अनाहत चक जब भी किसी व्यक्ति का सकिय हो जाये, तो जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर प्रभाव कम कर देता है। और विशेष नृत्यों का भाव अनाहत चक्र पर पड़ता है। आनुस होता है कि निजिन्दकी नाचते नाचते खनायात अनाहत चक्र को सकिय कर लेता है। और जनाहत चक्र को अर्थक वहात किया हो जाये, वह आउट आफ बीडी एससीरिएम में, सारीर के बाहर के जनुभवों में उत्तर जाता है। बीट खपने सारेर वे बाहर को हो कर काता है। बीट खपने सारेर वे बाहर को हो कर देवा पाता है। जैरिक तम जब आप पारीर के चाहर होते है, तब जो सारीर के बाहर के वही आप की प्राण कर्जा है। बिस होते आप की प्राण कर्जा है। बाहर होते है, तब जो सारीर के बाहर होता है वही आप की प्राण कर्जा है। बाहर कहा होते है, तब जो सारीर के बाहर होता है वही आप की प्राण कर्जा है। बाहर करना करना करना करना है। बाहर करना होता है वही विश्व संस्कृति का यस कहा है। और उत्त कर्जा को जगा केने को ही वैदिक संस्कृति का यस कहा गया है।

## (६) क्या कहा, सूर्य भीतर ठंडा है !

इस ऊर्ज के जग जाने पर जीवन में एक नयी ऊष्मा भर जाती है, एक बया उत्ताप, जो बहत शीतल है। यही कठिनाई है समऋने की। एक नया सत्ताप को बहत ही शोतन है। तो तपस्वी जितना शीवल होता है उतना कीई भी नहीं होता। यद्यपि हम उसे कहते हैं तपस्वी। तपस्वी का अर्थ हुआ। कि बह ताप से भरा हुआ है। लेकिन तप में जितनी जय जाती है यह अग्नि सतना ही केन्द्र शीतल हो जाता है। चारों ओर शक्ति जग जाती है, भीतर किन्द्र पर शीतलता मा जानी है। वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि यह जो सूर्य है हमारा, यह जलती हुई अभिन ही है, उबलती हुई अभिन । लेकिन अब दैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य अपने केन्द्र पर बिल्कू ल शीतल है। दि कोल्डेस्ट स्पाट इन दि यूनिवसं। यह बड़ी हैरानी की बात है। चारों और तो अग्नि का इतना बर्तल है और सूर्य अपने केन्द्र पर सर्वाधिक शीतल बिन्दु है। उसका कारण अब क्याल मे आना शुरू हुआ। क्योंकि जहाँ इतनी अस्ति हो, उसको संतुलिख करने के लिए इतनी गहन शीतसता केन्द्र पर होनी चाहिए, नहीं तो सन्तुलन टूट जायेगा । ठीक ऐसी ही घटना तपस्वी के जीवन में घटती हैं । चारों ओर कर्जा उत्तप्त हो जाती है लेकिन उस उत्तप्त कर्जा को संतुलित करने के लिए केन्द्र बिल्कुछ बीतल हो जाता है। इसनिए तप से भरे व्यक्ति से ज्यादा सीतलता का बिन्दु इस बगत् में दूसरा नहीं है। सूर्य भी नहीं है। इस जगत् में संतुलन मनिवार्य है। बसन्तुलन में चीजें विखर जाती हैं।

## (७) वर्वडर का केन्द्र विन्दु

बापने कभी गर्मी के दिनों में उठ गया बनन्दर देखा हो बूळ का, तो बन बनन्दर बला जाये तब बाप मूल के ऊपर या रेत के पास जाकर एक बात देखेंगे कि बनन्दर भार तेतर या, और बनन्दर के रिशान में मार ताकर एक बात देखेंगे कि बनन्दर भार तेतर या, और बनन्दर के निशान में मार ताकर वहीं है। बहुं के हैं लिखन नहीं है। बहुं सुन्द है। बहुं बनन्दर शून्य की पुरी पर ही पूम रहा था। बैनगाड़ी मलती है तो उसका चाक चलता है, छैकिन उसकी कील कड़ी गहती है। यह बहुत मजे की बात है कि ठहरी हुई कील पर चलते हुए चाक की चलता पदता है। बगर कीन भी चल जाये तो गाड़ी गिर जाये। बिपरीत से होतो संतुतन है। जीवन का सून है—बिपरीत से संतुतन। इसीलिए तपन्दी की चेटा यह है कि वह रतनी अगिन पैदा करने कपने चारों ओर, ताकि उस अगिन के अनुपाल में मीतर शोतपता का बिन्दु पैदा हो जाये। बहु अपने चारों और ततनी बाद-निक की संतु हो गाये। बहु अपने चारों और ततनी पर्यापक कविन को जन्मा के कि भीतर सून्य का बिन्दु प्रपत्न में हो जो जो । बहु अपने चारों और ततनी पर्यापक कविन को जन्मा के कि भीतर सून्य का विन्दु प्रपत्न में हो जो भी । बहु अपने चारों और उन्नों के हतने तीज़ परिप्रसंख से मर जाये कि उसकी पुरी ठहर जाये, लड़ी हो जाये।

# (८) तपस्वी का ताप धूनी से नहीं आता

उस्टा दिखायी पड़नेवाला यह कम है, इससे बड़ी मूल हो जाती है। इससे कमता है कि तपस्वी शायद ताप में उत्सुक है। जब कि तपस्वी शायद ताप में उत्सुक है। जब कि तपस्वी शायद ताप में उत्सुक है। जब कि तपस्वी शीवतता में उत्सुक है। होकिन शीवतता पैदा कर के लिए भी अपने पारों ओर ताप को दिया कर केता है। और यह ताप बाहम गहीं है। यह जम गिरा में शाय-पास क्षाम की अंगीठी जका लेने से नहीं पैदा हो जायेगा। यह ताप आस्तीक है। इसलिए यहाबीर ने यह निवंध किया है कि तपस्वी जपने चारों तरफ बाग व जलाये, घृती न जलाये। क्योंक बहु ताप बाह्य है। उत्से जानिक शीवतता पैदा होगी। आपास तप्ते हो जातिक ता पैदा होगी। बाह्य ताप हो बातिक तो वाह्य शीवतता पैदा होगी। यापा कर्मीठ के हैं, क्यादर की, तो बाहद के सम्टिट्यूट गहीं बोजने की हिए, वे शोवे के हैं, क्यादरका है। क्या बन्तर में ताप पैदा हो सकता है? किरिबंधान ने रेते

नोगों का खब्यान किया है फोटोबाफी में, यो सिर्फ ध्यान से जपने हाज से कपरें निकाल सकते हैं। एक दिवत व्यक्ति है, यो अपने हाज में पाँच केंक्सि का बत्त रखकर उसे जबा सकता है, सिर्फ ध्यान से। सिर्फ वह ध्यान करता है, मीतर की उसकी जीवन-सिन बहुनी सुरू हो जाती है हाथ से, जीर थोड़ी ही देर में बत्त्व जक जाता है।

#### (६) करेंद्र मारनेवाकी औरत

पिछले कोई १५ वर्ष पहुले हालेंड की एक अवासत ने एक तलाक स्वीकार किया। और बहु तलाक इस बात पर स्वीकार किया कि वहु को को बी, छसके जीतर कुछ पुर्वेटना यट गयी थी। वहु एक कार के ऐसिसबेंट में मिर गयी। और उसके बाद जो भी उसे खुबे, उसे बिजली के वॉक लगने सुक हो गये। उसके पति ने कहा में मर जाउंगा। इसे छना ही खसंगत है।

यह पहला तलाक है, क्यों कि इस कारण से पहले कोई तलाक नही हुआ मा और कानून में ऐसी कोई जगह न थी। क्यों कि कानून ने कभी सोचान या। तेकिन यह तलाक स्वीकार करना पड़ा। उस क्ली की जन्तर-ऊर्जी में कहीं क्षीकेण देश हो। यथा।

जापके वारीर में भी जरुए और बन विश्वत कर्जा का वर्तृत है, उसमें कही से भी टूट पैदा हो जाये तो आपके द्यारि से भी दूचरे को साँक नगना शुरू हो जायेगा। और कशी-कभी आप को किसी जा को जानाक मटका स्पाता है, वह उसी आकृत्यिक सीकेव का कारण है। कभी आप रात में छेट हैं और एकदम झटका सा जाते हैं। उसका और कोई कारण नहीं है, यह बाल्टियक फीकेब है। सीतें वस्त आपकी ऊर्जा को बात्त होना माहिए आप की निहा के साथ, वह नहीं हो पाता। व्यवधान पैदा हो जावा है। और आप शाँक का सकते हैं।

यह जो बल्तर-कर्जा है, हिल्लीसिस के प्रयोगों ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। सम्मोहन के द्वारा आप की बल्तर-कर्जा को कितना ही बटाया और बढ़ाया जा सकता है। जो जोन बान के अंगारों पर चलते रहे हैं, मुससमा फर्कीर, सूफी फर्कीर या बौर योगी भी, उनके चलने का कुस कारण, कुल रहस इतना है कि वे अपनी अंतर-कर्जा को इतना जमा केते हैं कि आन के अंगारे की गभी उससे कम पहती है। और कोई कारण नहीं है। रिकेटिककी, खायेख क्य से बन्दर की गर्मी इतनी हो जाती है कि अंगारे ठंडे सासूम पहते हैं। उनसे शरीर की वारी, अंतर-क्रमी का प्रवाह देवना तीय होता है कि उख अवाह के कारण बाहर की गर्मी कम मामून पहती है। गर्मी का अनुमय खायेख है। अवार आग अपने एक हाय को बके से ठंडा कर के बीर एक हाय को जाम की सिवारी पर नमें कर के जीर फिर दोनों हाच पानी है जमी हुई एक बासी में डाक देवा है से दोनों हाच बाम-बचग बबर देंगे। एक हाय को जाम पानी बहुत गर्मे है। जो हाच उंडा है, वह कहेगा पानी बहुत गर्मे है। जो हाच उंडा है, वह कहेगा पानी बहुत गर्मे है। जो हाच पर्मे है, वह कहेगा पानी बहुत गर्मे है। जो हाच पर्मे है वह कहेगा पानी बहुत उंडा है। आग बहुंग पर्मी है। कारण इसारे बारीर का ताप एक होता है। हाच की उंडा है या गरम ! क्योंकि साखारणतः हमारे बारीर का ताप एक होता है, उल्लील हम कहते हैं कि पानी ठंडा है या गरम ! एक हम को गर्मे कर में, एक को ठडा बोर फिर एक हो बारी में बात दें तो मुक्तिक में पढ़ आपने। एक हाम को गर्मे कर में, एक को ठडा बोर फिर एक हो बारी में बात दें तो मुक्तिक में पढ़ आपने। उस जापको महाबीर का बस्त्य देना पंतारा—वायर पानी गर्म है, खाया पानी गर्म है, खाया पी ठंडा है। 'परहेवा' का इस्तेमाल करना एडंगा।

# (१०) आप बगैर भाग के भी जल सकते हैं

लगर जापकी सन्तर-ऊर्जी इतनी जग गयी, तो आप कंगारे पर कल सकते हैं और जंगारे ठंड़े माल्य पढ़ेंगे, पैर पर फोले नहीं सार्योच 1 इसने उत्तरी कर की मी ड्विनोसिस में पर जाती है। बगर मैं सापको हिन्तोदाड़ करने बहोश कर दूँ, और जापके हाल पर एक साधारण वा कंकड़ रख दूँ और कहें कि, संगारा रखा है, तो सापका हाथ फीरन जल जायेगा। आप कंकड़ की फैंक कर बील मार देंगे। यहीं तक भी है कि सापके हाम में फोलो भी मा जाये। तो हुआ क्या ? हुआ मह कि जैते ही मैंने कहा कि बंगारा रखा है, सापके हाम की ऊर्जी वक्काहट में पीखे हट गयी। रिकेटिन पैप बन गया, बगह हो गयी, हाथ जल गया। बंगारा नहीं जलाता है, आपकी ऊर्जी इट जाती है, स्हलिए जाय जलते हैं। बगर जंगारा भी रखा जाये हिन्तोदाइण्ड आपनी के हाथ में और कहा जाये कि ठंडा कंकड़ है, से हाथ नहीं जलता है।

इसका बर्ष यह भी हुवा कि ऊर्जा आपके संकल्प से बढ़ती या पटती या व्यागे या पीछे होती है। कभी छोटे-मोटे प्रयोग करके देखें, तो इसका आपके क्याल में आना आसाब हो जायेगा। वर्माबीटर से खपना ताप नाप कें। फिर बर्मामीटर को नीचे रख हैं। दस मिनट आंख बन्द करके बैठ जायें और एक ही साव करें कि तीज क्य से गर्मी आपके सारीर में पैदा हो रही है। सिर्फ माव करें और दस मिनट बाद जाप फिर बर्मामीटर से नापें। आप चिकत हो जायेंग कि आप बर्मामीटर के पारे को और अगर बढ़ने के लिया बाध्य करते हैं। सिर्फ भाव से अगर एक दियों वह सकता है वर्मामीटर, तो दस दियों क्यों महीं चढ़ सकता है? यह आपके प्रमास की बात है, आपके सम को बात है। और अगर दस दियों चढ़ सकता है तो दस दियों जर भी हो सकता है।

## (११) डिग्री लेनी है तो...

तिस्वत में परंपरासे साधक वर्फकी शिलाओं पर नम्न बैठा रहता है. ड्यान करने के लिए, घण्टों। कुल कारगा इसना है कि वह अपने आसपास अपनी जीवन-उर्जा के वर्तस को सजग कर देता है भाव से । तिस्वत यूनिवर्सिटी ( लहासा विश्वविद्यासय ) अपने चिकित्सकों को. तिब्बतन मेडिसिन में जी लोग शिक्षा पाते से उनको तब तक डिग्री नहीं देती थी जब तक कि चिकित्सक बर्फ गिरती रात में खड़े होकर अपने धारीर से पसीना नहीं निकाल देता था। यह चीन के आक्रमण के पहले की बात है। क्यों कि जिस विकित्सक का अपनी जीवन ऊर्जा पर इतना प्रभाव नहीं है. वह दूसरे की जीवन-ऊर्जी को नया प्रभावित करेगा! शिक्षा प्रशी हो जाती थी. लेकिन डिग्री तभी मिलती थी। और आप चिकत होंगे कि करीब-करीब जो छोग चिकित्सक होते थे, वे सभी इसे करने में समर्थ हो जाते थे। कोई इस वर्ष, कोई अगले वर्ष-किसी को ३ महीने लगता, किसी को साल भर। और जो बहुत ही अग्रणी हो जाते थे, जिन्हें पुरस्कार मिसते थे, गोल्ड मैडल मिलते थे, वे ऐसे लोग होते थे जो कि बर्फ गिरती रात में एक बार नहीं, बीस-बीस बार शरीर से पसीना निकाल देते थे। और हर बार जब पसीना निकलता, तो ठण्डे पानी से उनको नहसा दिया जाता. वे किर दोबारा पसीना निकाल देते । फिस सीसरी बार पसीना निकाल देते । वह सिर्फ क्यांश से. सिर्फ विचार से. सिर्फ संकल्प से, ऐसा होता था।

# (१२) क्रोध में लिया गया ऊर्जा का फोटो

किरलियान फोटोशाफी में, जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है ऊर्जा का, तो फोटोग्राफी में बर्तुल मड़ा लाता है। जब जाग चुणा से मरे होते हैं, जब साथ को छ से परे होते हैं, तब बापके शरीर जसी तरह की कर्जा के मुच्छे जिकाने लगते हैं, जैसे मुख्य में निकलते हैं। जब बाप प्रेम से मरे होते हैं, जब जाप करणा से घरे होते हैं तो जरूरी घटना मटती हैं। उस विराद इस से बापकी तरफ कर्जा के मुच्छे प्रवेग करने लगते हैं। जब जाप हरान होंगे यह बात जानकर, कि प्रेम में बाप कुछ गते हैं, क्रोप में बाप कुछ देते हैं। जामतौर से प्रेम में हमें लगता है हम कुछ देते हैं। और कोश में लगता है हम कुछ छीनते हैं। लेकिन ज्यान रहे, प्रेम में, करणा में बाप पाते हैं कि आप को जीवन-ऊर्जा बहु जाती है। इसी लिए क्रोध के बाद बाप कर जाते हैं कीर करणा के बाद आपी भी श्री स्थास, स्वच्छ, ताजे हो जाते हैं। हो लिए करणावान क्सी भी बकता नहीं। कोशी पका हमा हो जीता हैं।

इस फूल के साथ किरिजयान ने और भी अनूठे प्रयोग किये, जिससे बहुत कुछ दृष्टि मिलती है, तम के लिए। किरिजयान ने आये फूल को कर कर जनम कर दिया। ६ पंजुड़ियों हैं। ठीन को तोड़ कर के दिया। चित्र स्थिया ठीन पंजुड़ियों का लेकिन चकित हुआ। पंजुड़ियों तो ठीन रहीं, लेकिन फूल के आसपास जो नर्तुन वा, बहु अब भी पूरा रहा, जैसा कि ६ पंजुड़ियों के आसपास जा। ६ पंजुड़ियों के आसपास जो आमार्थक बा, और। या, जीन फंजुड़ियों तोड़ दी फिर जी बहु आमार्थक सब भी पूरा रहा। दो पंजुड़ियों कसने कीर तोड़ दी। एक ही पंजुड़ी रहु गयी, लेकिन आमार्थक सुरा रहा। यद्यपि तीवता से विद्यांबत होने समा, लेकिन पूरा रहा। द्यांतिए बाप वब बेहीय कर विश्व जाते हैं जनस्थीतिया से या हिप्पोधित से उस समय बापका हाय काट वाला जाये तो बापको पता नहीं चलता। उसका कुल कारण इतना है कि आपका वास्तिक बनुषव वपने वारीर की उनमें से हैं। उन्मी-बर्तुव हाय कट बाने पर भी पूरा हो रहता है। वह तो जब आप कारों और हाय कटा हाय देखेंगे, तब तकलीक पुष्ट होगी। बगर बापको गहरी निवा में मार भी बाका आप वो ग़बाफों तनक्षित नहीं होगी। वर्गीक नहीं नहीं निवा में मार भी बाका आप वो ग़बाफों तनक्षित नहीं होगी। वर्गीक नहीं नहीं निवा में सम्मोहन में या जनस्थीतिया में आपका तादास्त्य इस वारीर से खूट जाता है और आपके उन्नी वारीर में ही रहे जाता है और वारको उन्हों में सा हो में ये हो पर ले ताता है। बापका जनुमब पूरा ही बना रहता है। बोर हां सीच हो में ये हो पर ले ताता है। बाप को में पर हो पर तो तक्षीक हो गयी है। बाप नहीं मारता कि आपके जीतर करतुत कीई चीज कम हो गयी है। बार नहीं मारता कि कम हो गयी है। बाप नहीं मोरता कि कम हो गयी है। बाप नहीं मोरी है जाते हैं तो मोर नहीं नगता कि जापके भीतर कोई चीज कम हो हो हो हो हो हो हो हो है तो मेरि वह जो जर्जी-वारीर है, वह बेबा का बेता हो जान करता रहता है। हो नाते हैं तो चेता जर्जी-वारीर है, वह बेबा का बेता हो जान करता रहता है। हो नाते हैं तो चेता जर्जी-वारीर है, वह बेबा का बेता हो जान करता रहता है।

# (१३) मस्तिष्क काट दें तो भी मन काम करता है

जमरीकन मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक हा. यीन ने आदमी के मस्तिष्क के बहुत से हिस्से काटकर देखे और चिकत हुआ कि मस्तिष्क के हिस्से कट जाने से भी मन के काम में कोई बाधा नहीं पहती। मन जपना काम वैद्या ही जारी स्वतार है। इससे प्रीन ने कहा कि यह पूर्ण रूप से तिख हो जाता है कि मस्तिष्क केवल उपकरण है। बास्तिक मानिक कहीं कोई पीखे है। बह पूरा का पूरा ही काम करता रहता है। आपके शरीर के आसपास जो आमामंडल निर्मित होता है, वह इस सरीर का रेडिएशन नहीं है, इस सरीर का विकीरण नहीं है, वर्ग किरिज्यान ने बक्तव्य दिया है कि —आन दि काट्रेरी दिस बांडी ओनली मिरस्त कि रहर बांही, वह जो भीतर का सरीर है उसके लिए यह सरीर से करेंग जुत कि रह बाहुर प्रकट करने का काम करता है। इस शरीर के डारा वे किरणें नहीं निकल रही हैं वे किरणें किसी और सरीर के डारा निकल रही हैं। इस सरीर से केवल प्रकट होती हैं। जैसे हमने एक दिया जलाया हो और चारों तरफ से एक ट्रोक्टरेट कॉक का बेर समा विया हो तो उस कौच के घेरे के बाहर हमें किरणों का वर्तु ल दिलायी पहेचा। हम सायद सोचें कि वह कीच से जा रहा है, तो गनती है। कीच से निकल रहा है, छेकिन कीच से बात हो। वह बा रहा है शीतर के दिये से । हमारे सपोर से जो उन्नी निकलती है, वह इस भौतिक सरीर की उन्नी नहीं है। इसरोप सपोर से जो उन्नी निकलती है, वह इस भौतिक सरीर की उन्नी नहीं है। कर कर्म का वर्तुल को जाता है। उस करों के वर्तुल को योग सुक्ष सारीर कर हो। हो केवा को वर्तुल को योग सुक्ष सारीर कर हो का कर कर पर हो का कर कर पर हो। सार का सारीर पर ही का सकर पर के लिए उस सुक्ष सारीर पर ही का सकर पर वहने हैं। सारा का म उस सुक्ष सारीर पर है।

लेकिन जामतीर से हम जिन्हें तपस्ती समन्ते हैं ने, वे लोग हैं जो इस मीतिक सारीर को ही सताने में लगे हैं। इससे कुछ लेना-देना नहीं है। असनी लगा में सार सारा को सार सा सारीर के भीतर वह जो हुसरा खिरा हुआ सारोर है—ऊजां सारीर एमजीं वांकी—उस पर काम करना है। योग में जिन चक्कों को बात की गयी है, वे इस सारीर में कहीं भी नहीं हैं। वे उस जर्जा-सारीर में हैं। इसिए फीजियो नॉमिक्ट देशांनिक जब इस सारीर को काटते हैं, तो वे कहते हैं कि तुन्हारों चक्क कहीं मितता नहीं। कहीं है जनाहत, कहीं है द्वाधिकता, कहीं है मिलिट्टा, कहीं कुछ नहीं मितता। पूरे सारीर को काटकर देख जातते हैं दे जक कहीं मितते ही नहीं हैं। वे सार्वे के सारीर के बिन्दु हैं। स्वापि उस जर्जा-सारीर के बिन्दु हैं। स्वापि उस जर्जा-सारीर के बिन्दु हैं। स्वापि उस करने सारीर से सार्वे हैं कि सारीर में सारी हैं। वे सारी में सारीर के सारीर का सारीर का सारीर का सारीर का सारीर का

# (१४) प्लास्टिक के दिल और फिर दिल का दौरा

भव दो हते बवला जा सकता है और हसकी जगह पूरा प्यास्टिक का फेफड़ा रखा जा सकता है। वह भी हतना ही काम करता है, बरिक वैद्यानिक कहते हैं कि जरूब ही हससे बेहसर काम करेया। वगोंकि न वह सह सकेगा, व वह गढ़ सकेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक मने की बात है कि प्यास्टिक

के फेफडे में भी हार्ट बटेक होंगे। यह बहत भने की बात है। प्लास्टिक के फेफड़े में हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक और हार्ट अटैक का क्या संबद्ध है ? निविचत ही यह हार्ट बटैक कहीं और गहरे से आता होगा. नहीं हो प्लास्टिक के फेफड़े में हाट झटैक नहीं हो सकता। प्लास्टिक का फेफडा टट जाय. फूट जाय, चोट ला जाये-यह सब हो सकता है, लेकिन एक प्रेमी मर जाय और हार्ट बर्टक हो जाय यह नहीं हो सकता है। क्योंकि व्लास्टिक के फेफड़े को क्या यता चलेगा कि प्रेमी मर गया है? या वह मर भी जाये तो प्लास्टिक पद उसका क्या परिलाम हो सकता है ? कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता है । सभी भी जो फेफडा आपका घडक रहा है, उस पर कोई परिशाम नहीं होता। छसके पीछे एक दूसरे शरीर में जो हृदय का चक है उस पर परिणाम होता है। केकिन उसका परिलाम तत्काल इस दारीर पर मिरर होता है, दर्पण की तरह दिखाई पड़ता है। योग में हृदय की भड़कन बन्द करने में लोग समर्थ रहे, फिर भी वे मर नहीं जाते. क्योंकि जीवन का स्त्रोत कहीं गहरे में है। इसीलिए हृदय की बडकन बन्द भी हो जाती है, तो भी जीवन धडकता रहता है। हास्तांक, पकड़ा नहीं जा सकता, कोई यंत्र नहीं पकड पाते कि जीवन कहाँ धडक रहा है। यह शरीर जो हमारा है, इस शरीर के भीतर खिपा हआ और इस शरीर के बाहर भी चारों तरफ इसे घेरे हए, जो आभामंडल है वह हमारा वास्तविक शारीर है. वहीं हमारा तप शरीर है। उन पर जो केन्द्र हैं उन पर ही तप की सारी की सारी पदित. (टेक्नालाजी) तकनीक धारीर के उन बिन्दओं पर काम करने की है। मैंने बापसे पीछे कहा कि चाइनीज आक्यपंश्वर की विधि मानती है कि शारीर में कोई ७०० बिन्द हैं, जहाँ वे कर्जा शारीर को स्पर्ध कर रहे हैं। भापने कभी स्थाल न किया होगा। लेकिन स्थाल करना मजेदार होगा। कभी बैठ जायें उघाडे होकर और किसी से कहें कि आपकी पीठ में पीछे किसी अग्रह सुई जुमाये। आप बहुत चिकत होंगे कि एक सास जगह यह सुई जुमाई जायेगी और जापको पता नहीं चलेगा । जापकी पीठ पर अलाइंड स्पाटस हैं जहाँ सुई भूभाई जायेगी और आपको पता नहीं चलेगा। और जापके शरीर पर कछ सेंसिटिव स्पाट्स हैं, जहाँ सुई जरा-सी चुमाई जायेगी और आपको पता चलेगा ! बाक्यपंक्चर पाँच हजार साल पुरानी चिकित्सा विधि है। वह कहती है जिल विन्दुओं पर सुई चुमाने से पता नहीं चलता, वहाँ आपका ऊर्जा-शरीर स्पर्ध वहीं करता है। वे डेड स्पाट्स हैं। उन्हें आपका जो मीतर का ऊर्जा-सरीर है, वह स्प शं नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ पता कैसे चलेगा! पता तो उसको

चकता है, जो भीतर है। बब संवेदनशील जगह पर खुआ जाता है, तो छसका सतलब है कि बही से ऊर्जा धारीर काटैक्ट में है। वहां से बहां तक चोट पहुँच आती है। जब आपको अनेत्यीसिया दे दिया जाता है आपरेशन की टेबूल पर तो आपको ऊर्जा धारीर का और इस धारीर का सन्वन्य तोड़ दिया जाता है। जैसे कि से वेदा ने रिया जाता है। चक्क जोक्सीविया दिया जाता है। जैसे कि बेबल मेरे हाथ कर में अनेत्यीदया दे दिया गया है कि मेरा हाण सो जाये। तो सिर्फ मेरे हाथ के जो बिन्दु हैं जिनसे मेरा ऊर्जा-धारीर बुड़ा हुआ है, उनका सम्बन्ध टूट जाता है। फिर इस हाथ को काटी-मीटो, मुझे पता नहीं चलता है। च्योंकि मुझे तभी पता चला सकता है, जब मेरे जर्जा-धारीर से कुछ सम्बन्ध हो अन्यया मुझे पता नहीं चलता है। क्योंकि मुझे तभी पता चला सकता है, जब मेरे जर्जा-धारीर से कुछ सम्बन्ध हो अन्यया मुझे पता नहीं चलता है।

## (१५) मरघट सिर्फ सफाई का इंतजाम नहीं है

इसीलिए बहत हैरानी की घटना घटती है कि कभी-कभी कछ लोग सीते में मर जाते हैं। आरण कभी भी सोते हुए मत मरना। सोते में जब कोई मर चाता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं यह अनुभव करने में कि वह मर गया। क्यों कि गहरी नींद में ऊर्जी-शरीर और इस शरीर के सम्बन्ध शिविल हो जाते है। अगर कोई गहरी नींद में एकदम से मर जाता है, तो उसकी समक्र में नहीं आता कि मैं मर गया। क्यों कि समक्र में तो तभी आग सकता है. जब इस शरीर से सम्बन्ध टटते हुए अनुभव हो । यह जो मरने पर तत्कास हम शरीर की गड़ाते या जलाते हैं या कछ करते हैं, उसका कुल कारण इतना है कि वह जो ऊर्जाशरी है उसे अनुभव में आ जाये कि वह मर गया। यह शरीर को जलाने के लिए मरघट और गाड़ने के लिए कब्रिस्तान का जो इन्तजाम है, यह सिर्फ सफाई का इन्तजाम नहीं है कि एक आदमी नर गया तो उसको समान्त करना ही पडेगा, नहीं तो सडेगा, गलेगा। वह उस आदमी की चेतना को अनमन कराने का इतजाम है कि यह शरीर तेरा नहीं है, तेरा महीं था। तु अब तक इसकी अपना समझता रहा। अब हम इसे जलाये देते हैं, ताकि तुझे पक्का बरोसाहो जाये। अपर हम घरीर को सुरक्षित रख लें वी उस चेतना को, हो सकता है, स्थाल ही न आये कि वह मर गयी है। वह इस चरीर के आसपास भटकती रह सकती है। इससे उसके नये जन्म में बाचा पड़ जायेगी, कठिनाई हो जायेगी । और अगर उसे भटकाना ही है इस शरीर के बासरास तो ? इजिप्ट में जो ममीज बनायी गयी हैं, वे इसीलिए बनायी गयी

# (१६) मरने पर शरीर को जलाया जाता है इसलिए कि...

इस भूमि पर हिन्दुओं ने ब्राण-ऊजी के सम्बन्ध में उर्वाधिक गहरे जनुषक किये थे। इतिवार हमने व्यवधिक तीवता से वरिर को नष्ट करने के विषय लाग का इन्तजाम किया, गाइने का भी नहीं। क्योंकि गाइने में भी ६ महीने लग जायेंगे डारीर को गाइने के भी, सिद्दी में मिलने में। उन ६ महीनों तक बात्या को भटकाव हो सकता है। तकाल जायों ते का प्रयोग हमने किया, वह विष्के इसीशिय ताकि इसी बीच, इसी असा लाया को पता चल कार्य कि वरीर नष्ट हो गया, मैं मर गया है। क्योंकि जब तक यह अनुसब में न आये कि सै मर गया है, तब तक नये जीवन की बोज युक्त नहीं होती। मर गया है अनुसब कर ठेने पर आरमा नये जीवन की बोज में निकल जाती है।

आवमुपंक्चर ने ७०० बिन्दु कहें हैं स्वरीर में। रूस के एक बैजानिक एकोक्तो ने जमी एक समीन बनायी है। ससीन के चारों तरफ बल्ब लगे हुए होते हैं—हजारों बल्ब। आपको सभीन के भीतर खड़ा कर देते हैं। कही-जहीं के आपका प्राण शारी र बहु रहा है वहाँ-बहाँ का कल्ब लक्ष लायेगा ≥ सात सी बल्ब जल जाते हैं, उन हजारों बल्बों में। बहु सबीन आपकी प्राण-ऊर्जा बहां-जहीं संदेयनवील है, नहां-जहां बल्बों को। बहु सबीन आपकी प्राण-ऊर्जा बहां-जहीं संदेयनवील है, नहां-जहां बल्बों को। भव एडामेन्को की सधीन छै प्रत्येक व्यक्ति के संवेदनशील विन्युओं का पता बल सकता है।

लेकिन योग ने सात सौ की बात नहीं की। सात चक्रों की बात की है 1 योग की पकड आक्युपंक्चर से ज्यादा गहरी है। क्योंकि योग ने अनुभव किया कि बिन्द परिधि पर हैं केन्द्र पर नहीं हैं। १०० बिन्दओं का एक केन्द्र है। १०० बिन्द एक चक के जासपास निमित्त हैं। तो फिक छोड दें परिधि की। उस केन्द्र को ही स्पर्श कर लिया जाये इस तरह वे १०० बिन्द स्परित हो जाते हैं। इसलिए चकों की बात की। उदाहरता के लिए और जासान तरीके से समझ लें। क्योंकि उदावरण जगर हमारे अनभव की बात होती है, तो बात जासान हो जाती है। सेक्स का एक सेन्टर है आपके पास-पौन-पक । लेकिन उस यौत-चक्र के सौ बिन्दू हैं, जहाँ-जहाँ यौत-चक्र का बिन्दू है वहाँ-वहाँ एरोटिक जोन हो जाते हैं। आपको कभी स्थास में भी न होशा कि जब आप किसी के साथ यौत-सम्बन्ध में रत होते हैं तो आप कारीर के किन्हीं-किन्हीं कंगों को विशेष रूप से छने लगते हैं। वे ही एरोटिक जोन्स हैं। वे काम-केन्द्र के बिन्दू हैं शरीर पर फैले हुए। और उसमें कई बिन्दू ऐसे हैं कि जिनका आपको पता नहीं होगा । लेकिन अलग-अलग संस्कृतियों ने अलग-अलग बिन्दओं का पता लगा लिया। अब तो वैज्ञानिकों ने सारे एरोटिक प्वाइन्टस खोख लिये हैं कि वे शरीर में कहा-कहा है। जैसे आपको क्याल में नहीं होगा कि आपके कान के मीचे की जो सम्बाई है. वह एरोटिक प्वाइंट है. वह बहुत सम्बेदनशील है। स्तन जितने संवेदनशीस है उतना ही सवेदनशील आपके कान का हिस्सा है।

## (१७) कनफटे साधु और कामबिंदु

आपने कनफटे सायुजों को देखा होगा या कनफटे सायुजों की बात सुनी होगी, लेकिन कभी क्याल में न जाया होगा कि कान काइने से क्या हो सकता है? कान काइकर दे यीन-बिन्दु को प्रधासित करने की कोशिया में लगे हैं। यह बायुद्द बहुत संवेदनशील है। आपने कभी क्याल न किया होगा कि महाबीर के सान का नीचे का स्वया हिस्सा कन्ये को खुता है। बुद्ध का भी खुता है। जैनों के २४ तीर्यकरों का नी खुता है। तीर्यकर का यह एक लक्षण समक्का जाता बाकि उसके कान का हिस्सा दतना सब्या है। उसका सर्थ ही केवक इतना होता है, कि इस व्यक्ति में काम-ऊर्जा बहुत होगी, सेम्स एनमीं बहुत होगी। कीर यही कर्जा स्थातित होने बाली है जो कूंसिली बनेगी। यही कर्जा स्थातित होगी, कर्जा स्थातित होने बाली है जो कूंसिली बनेगी। यही कर्जा स्थातित होगी, कर्जा स्थाति होने में ते हैं साथके कार्जा की सेम्बर्जा करा कर्जा के सिर्फ मंत्रीक है, बहुए एरेटिक बोल है। बहु से आपके कार्जा की सेम्बर्जा पता चलती है। आप के शरीर में ऐसे बिग्दु हैं जिनके स्थान है, जिनकी मसाज से आपकी बुद्धि को प्राप्ति में ऐसे बिग्दु हैं जिनके स्थान है, जिनकी मसाज से आपकी बुद्धि के बिग्दु हैं। आप के प्राप्ति में ऐसे बिग्दु हैं, जिनसे आप के प्राप्ति में ऐसे बिग्दु हैं, जिनसे आप के प्राप्ति में समस्त योगातन ब्र्जी बिग्दुओं पर दवाब दालने के प्रयोग हैं। जलग-जलग सोगातन ब्र्जी क्षान्त का प्रकार सेने हैं। जलग-जलग सोगातन ब्रजी क्षान्त का के स्थान से हो है। जलग-जलग सोगातन अलग-जलग चले को सोक्स कर देते हैं। जला-जहां दवाब पड़ता है क्षान्त स्थिवता से एक्स वारी है।

आक्यूपंक्यर ने बहुत ही खरल विधि निकाली है। वह तो एक गुई से आपके संवेदनकील बिन्दु को छेद देता है। छेदने से वहाँ की कर्ता संक्रिय होकर लगा वड़ जाती है। वे कहते हैं कि कोई मी बीमारी लाक्युपंक्य प्रदात से वे ठीक कर सकते हैं। अभी एक बहुत बद्युत किताब हिरोतियान के बाबत प्रकाशित हुई हैं। और जिस लादवी ने, जिस ब्रम्पीकी वैज्ञानिक ने वह सारा कोष क्या है वह चिनत हो गया है। उसने कहा, एटम वम से पदा हुए रैडिएमा से जो-जो नुकतान होते हैं, उनको ठीक करने के छिए कोई उपाय नही है, लेकिन रेडिएमा से पीड़ित व्यक्ति को भी आक्युपंक्यर की सुई ठीक कर देती है। एटम से जो नुकतान होते हैं बारों तरक के वापुमंक्त में, उस मुकतान को भी आव्युपंक्यर की बिन्दुल साम्रारण सी सुई ठीक कर सहती है।

## (१८) अगर ऊर्जा का ग्रेविटेशन हो जाये

होता यह है कि जब एटम गिरता है, तो इतनी ऊर्जा पैदा होता है कि बाहर की ऊर्जा जापके स्वरीर की ऊर्जा को बाहर खीच लेती है। इतना बड़ा मेंदियन होता है एटम की ऊर्जा का कि आपके तप-सारीर की ऊर्जा बाहर खिस जाती है। उसी चजह से आप दोन-होन हो बाते हैं। अगर पर से की ऊर्जा बाहर खिस बारों तो आप लेंगड़े हो जाते हैं। अगर हुद्य की ऊर्जा बाहर खिस कार्य तो आप तरकाल पिर जाते हैं और सर जाते हैं। अगर सरितन्त की ऊर्जा बाहर जिल जाये तो आप पेहिएट, जहबूबि हो जाते हैं। आनय्पेक्यर की कोञ में पता चता कि आपकी ऊर्जी की गति की, आपकी ऊर्जी के चक को सावारण सी सुद्दें के स्पर्ध से पुगः लोक्य किया जा सकता है।

योगासन भी आपके शरीर पर किन्हीं-किन्हीं विशेष बिन्दुओं पर दबाब हालने के प्रयोग हैं। निरन्तर दवावों से बड़ी की ऊर्जी सिक्रय हो जाती है बौर विपरीत दवाव से दूसरे केन्द्रों की ऊर्जा सीच ली जाती है। जैसे अगर आप शोर्वासन करते हैं, तो शोर्वासन का अनिवार्य परिलाम काम-वासना पर पहता है। क्योंकि शीर्षासन में आपकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है, सिर की तरफ हो जाता है। ध्यान रहे, आपकी आदत आपकी शक्ति की नीचे की तरफ बहाने की है। जब बाप उल्टेखडे हो जाते हैं, तब भी पूरानी आदत के हिसाब से आप शक्ति को नीचे की तरफ बहाते हैं। लेकिन अब बह मंचे की तरफ नहीं बह रही है। अब वह सिर की तरफ बह रही है। शीर्यांसन का इतना मुल्य सिर्फ इसलिए बन सका तपस्वियों के लिए, कि वह काम-ऊर्जा को सिर की तरफ ले जाने के लिए सगम है। आपकी प्रानी आदत का ही उपयोग है। आदत है नीचे की तरफ ऊर्जा को बहाने की, तो खद उल्टे साड़े हो गये। अभी भी नीचे की तरफ कहायेगे पूरानी बादत के वश, लेकिन अब नीचे की तरफ का मतलब ऊपर की तरफ हो गया है। बहेगी नीचे की तरफ, पहुँचेगी ऊपर की तरफ। इस तरह आपके भीतर जो जीवन-ऊर्जा है, उसको तप जगाता है, शक्तिशाली बनता है, नये मार्गों पर प्रवाहित करता है, वये केन्द्रों पर सम्रहीत करता है।

## (१९) नजर भर देखा और पक्षी गिरा

काज से दो साल पहले चेकोस्लोबाकिया की राजधानी जाहा के पास एक सड़क पर एक अनुठा प्रयोग हुआ, जिसे देखने यूरोप के बैज्ञानिक इवट्ठे थे। एक बैतिस्ताव कापका आदधी है। इस जामसी ने सम्मोहन पर गहल प्रयोग किये हैं और सम्प्रवत: इस समय पृथ्वी पर सम्मोहन के संवन्य में सबसे बड़ा जानकार है। इसने अनेक लोग सैवार किये हैं, जनेत दिखाओं के लिए। इसने बास एक आयमी है जो जहते पत्नी को सिर्फ आंख उठाकर देखे और सापत उसे कहें कि दिगर दो, दो यह पत्नी कलाख नीचे दिए जाता है। ही आकास से

लडता हुआ पक्षी ! बुझा पर बैठा हुआ पक्षी ! २५ पक्षी बैठे हुए हैं, आप कहें कि इस शासा पर बैठा हुआ यह सामने नम्बर एक पक्षी है, इसे गिरा दो। वह नादमी उसे एक क्षण देखता है, और वह पक्षी नीचे गिर जाता है। नाप कहें कि इसे सारकर गिरा दो तो वह पक्षी मरता है और जमीन पर सूर्वा होकर गिर जाता है। दो साल पहले प्राहा की सड़क पर जब यह प्रयोग हवा. तो कोई २०० वैज्ञानिक पूरे यूरोप महाद्वीप से इकट्ठे ये देखने को । सैकडों पक्षी गिराकर बताये गये। न प्रक्रियों की समग्रा कर राखी किया जा सकता है बिरने के लिए न ही उस आदमी ने अपनी मर्जी के पक्षी गिराये सडक पर चलते हुए, बैज्ञानिकों ने कहा कि इस पक्षी को गिराखो, तो उस पक्षी को गिरा दिया। . जिल्हा कहातो जिल्हा गिरा दिया, मुर्दा कहातो मुर्दा गिरा दिया। उस आदमी से पुद्धा जाता है और उसका को प्रधान कापका, उससे पुछा जाता है कि क्या है राज ? तो बहु कहता है कि इस कुछ नहीं करते । जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है न आप के घ में, घुल को सकअप कर लेता है! क्लीनर को आप चलाते हैं फर्स पर, बुल को वह मीतर खींच लेता है-- जैसे कि आप जोर से हवा की भीतर खीच हैं, सक कर हैं। जैसे कि बच्चा दूध पीता है, भी के स्तन से 'सक' करता है, खींच लेता है। वैसे ही इमने एक बादमी को इसी के लिए तैयार किया है कि वह दूसरे की प्राण-ऊर्जा को 'सक' कर ले, बस । पक्षी बैठा है. यह उस पर ध्यान करता है और प्राण-ऊर्जा को अपने भीतर खींचने का संकल्प करता है। अवर सिफं इतना ही संकल्प करता है कि इतनी प्राण-ऊर्जी सफ तक आये कि पक्षी बैठा न रह सके, गिर जाये, तो पक्षी गिरता है। अगर यह पूरी प्राण-कर्जों को सीच लेता है, तो पक्षी मर जाता है। इसके चित्र भी खिए गये। जब बद्ध 'सकअप' करता तो चित्र में पक्षी से ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी की तरफ भागते हुए आये। काफ्का का कहना है कि वह ऊर्जा हम इकट्ठी भी कर सकते हैं और मरते हुए आदमी को जैसे आज आप ऑक्सीजन देते हैं, किसी न किसी दिन प्रारा-ऊर्जा भी दी जा सकेगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं के सकते, तब तक आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। काएका कहता है-बहत जल्द अस्पतालों में हम सिलिन्डर रक्ष देंगे, जिनमें प्राश-ऊर्जा मरी होगी और मरने वाले अ।वभी को प्राशा-ऊर्जा दे दी कायेगी। जिसकी ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसे दूसरी कर्जा दे दी आये, तो वह कुछ देर तक जीवित रह सकता है, ज्यादा देर भी जीवित रह सकता है।

बनरीका का एक वैज्ञानिक या, विसका मैं पहले बाप से बोड़ा उल्लेख, कर चुका हैं। वह बादयी था विकाह में रक। बाप ने कोश बाकाय के पाल समुन में कितार दें कर बाकाय में देवा होगा तो बाप को कुछ बाइतियाँ बाल में ठेवी-नीची उठती दिलायी पड़ती हैं। बोल का प्रमु मान कर बद कु वैज्ञानिक समझते में कि बाल पर कुछ विकृत स्पाट्स होगे, उनकी वजह के बाकादिवारी सां दिलायी पड़ती हैं। लेकिन विसाह पर के की बोजों ने यह सिक्ट किया कि दे का बहुतियाँ प्राण-कर्ज की हैं। उन बाइतियों को अगर को हैं। उन बाइतियों की अगर कोई पीना सील बारे, तो वह महा प्राणवान् हो वायेगा। और दे बाइतियों सुमं ही निकल कर हुमारे चारों तरक फंल बाती हैं। उसको उसने बारपानं पत्रजी का है

प्राण्-योग या प्राणायाम वस्तुतः मात्र वामु को भीतर से जाने और बाहर के जाने पर निमंद नहीं है। साबारणतः स्थान में यही जाता है कि एक जावनी माणायाम सीच रहा है तो वह वस कीरिंग की एक्सरसाइय है, वह विश्व नायु का कोई अस्पात कर रहा है। केकिन को जानते हैं, और जानने वाले निश्चित ही बहुत कम हैं, वे जानते हैं कि असनी स्वशान वायु को भीतर और बाहर के जाने का नहीं है। असनी स्वसाद कम मात्र है के जो आरापान एनर्नी के मुख्ते पारों तरफ जी आरापान एनर्नी के मुख्ते पारों तरफ जीवन की है। बनार वे हुए हैं, उनको भीतर के जाने का है। बनार वे भीतर जाते हैं तो झाया प्रोप नहीं है, प्राणायाम नहीं है। अमर वे मुख्ते भीतर जाते हैं तो झाया हों सहित का उपयोग तर में किया जाता है। खुद की शक्ति का उपयोग किया जाता है। खुद की शक्ति का उपयोग किया जाता है। खुद की शक्ति का उपयोग किया जाता है। स्वर में शिव शिव का उपयोग किया जाता है।

## (२०) सम्राट ही स्रोना क्यों पहनते थे ?

एक अमूठी बात आप को बताऊँ। चिकत होंगे आप जानकर कि कापका, किरिस्ताम, विक्रिय रेक और अनेक वैज्ञानिकों का अनुम्य है कि सोना ही एकमान रेवी बात है, जो सर्वाधिक रूप से प्राण-ऊर्जा की अपनी तरफ आकषित कर केती है। यही सोने का पूर्व्य है; अन्यवा कोई मूच्य नहीं है। इसलिए पुराने किनों में (कोई एक हजार सात पुराने रेकार्ड उपत्रक्ष है) जिनमें सम्राटों ने प्रजा को सोना पहनाने की मनाई कर रखी थी। कोई सुकरा खादयी सोना मही पहन सकता था, सिक समाट पहन सकता था। उसका राज्य था, सह खुर सोना पहन कर और बुटरे दोनों का सोना पहनाना रोक कर ज्यादा बी

सकताया। इससे बहु कोगों की प्राण-कार्यकों को जनवाने अपनी तरक आक्षित कर रहा था। जब आप सोने को देखकर आकृषित होते हैं तो सब में सोने को देखकर आकृषित होते हैं तो सब में सोने को देखकर आकृषित नहीं होते, बल्कि आप की प्राण-कार्य सोने की तरफ वहनी हुक हो जाती है, इसलिए आकृषित होते हैं। इसलिए सम्राटों ने सोने का बड़ा उपयोग किया और आस आदमी को सोना पहनने की अनाही कर वी गयी।

सोना सर्वाधिक कींबता है प्राण-ऊर्जा को, यही उसके प्रत्य का राज है। इस पर कोज बता रही है। संपावना है कि बहुत थींग्र जो की मती पत्यक्ष है, उनके भीतर भी कुछ राज दिए मिलेंगे, जो बता सकेंगे कि गात की माज अपनी प्राण - ऊर्जा न कीची जा सके इसके जिए वे कोई रेसिस्टेम्स खड़ा करते हैं। जादमी की जानकारी जमी भी बहुत कर है लिए वे कोई रेसिस्टेम्स खड़ा करते हैं। जादमी की जानकारी जमी भी बहुत कर है लिए वे कोई रेसिस्टेम्स खड़ा करते हैं। जादमी की जानकारी जमी भी बहुत कर है लिए वे कोई रेसिस्टेम्स खड़ा करते हैं। जादमी की बीच रेसिस्टेम्स बीचा प्राण्डा हो बीच रेसिस्टेम्स की जातनी की जातनी है। बीच रेसिस्टेम्स की जातना रिश्ली की स्पर्ण है। बीच रेसिस्टेम्स की जातना रिश्ली की स्वाधार पहल की जातनारियों की स्पर्ण है।

#### (२१) यह बब्ल की विशेषता है

जुकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक बादमी की उसने भारत भेबा बाहुबंद की शिक्षा के लिए और उसने कहा कि तु बहुत के बृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत पहुँच। और किसी बृत्त के नीचे मत सोता। यह बादमी जब तक बारत काया, तो तान रोग से पीड़ित ही गया।

कप्सीर पहुँच कर उसने पहुले चिकासक को कहा कि मैं तो मराजा रहा हैं। मैं तो सीखने आया या आयुर्वेद, अब सीखना नहीं है सिर्फ मेरी चिकित्सा करनी है। मैं ठीक हो जाऊँ, तो अपने घर बायस लोटुं।

उस वैद्य ने पूछा कि तू विशेष वृक्ष के नीचे सोता हुत्रा तो नहीं आया है

उसने कहा---मेरे युक्त आज्ञा दी कि सूजाते हुए बबूल के वृक्ष किनोचे सोना।

वह देशा हुँसा, उसने कहा— तूकुछ मठ कर । वस अव नीम के वृक्ष के पीचे सोताहुत्रावापस लोट जा।

बह नीम के युक्त के नीचे सीता हुआ वापस खीट गया । बह बीसा स्वस्य चला था वैसा ही वापस जुड़मान के पास पहुँचा । मुक्तमान ने पूछा, तू जिन्दा औट आया ? तब बायुर्वेद में जरूर कोई राज है।

उसने कहा-छिकिन मैंने कोई विकित्सा नहीं की ?

जुकसान ने कहा, इसका कोई सवाल नहीं है। क्योंकि मैंने लुझे जिस वृक्ष कै नीचे सोता हुआ भेजा था, उससे तू जिन्दा कोट नहीं सकता था। तू लौटा कैसे ? क्या किसी और वृक्ष के नीचे सोता हुआ सौटा ?

उसने कहा कि मुक्ते आज्ञा दी गयी कि अब बबूल से बचूं और नीम के नीचे सोता हुआ लौट जाऊँ।

ब्रसल में बदल सकत्रप करता है एनजी को। आपकी को एनजी है, जो ब्राण-कर्जा है उसे बब्ल पीता है। बब्ल के नीचे भूसकर मत सोना। और अगर बबूल की दातून की बाती रही है तो उसका कुल कारण इतना है कि बबूल की दातून में सर्वाधिक जीवन एनर्जी संग्रहीत होती है। वह आपके दौतों की फायदा पहुँचाती है। बबूल एनजीं पी लेता है। नीम आपकी एनजीं नहीं पीता है, बल्क अपनी एनजी आपको दे देता है, अपनी ऊर्जा आप में उडेल देता है। के किन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मत सोना। क्यों कि पीपल का वृक्ष इतनी ज्यादा एनओं उडेल देता है कि उसकी वजह से बाप बीमार पड जायेंगे। पीपल का बुक्ष सर्वाधिक शक्ति देने बाला वृक्ष है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि पीपल का बक्त बोधि वक्ष बन नया, उसके नीचे कोगों को बदल्व मिछा। **उसका कारण है कि वह सर्वाधिक शक्ति दे पाता है। वह अपने चारों ओर** शक्त लुटा देता है। लेकिन सामारण बादमी उतनी नहीं मेल पायेगा। सिफी पीपल अकेला वृक्ष है सारी पृथ्वी की वनस्पतियों में, जो रात में भी और दिन में भी-पूरे समय शक्ति दे रहा है। इसलिए उसको देवता कहा जाने लगा। क्योंकि सिर्फ देवता ही हो सकता है, जो केता नहीं और देता ही चछा बाता है।

#### (२२) ''यह दारीर में नहीं हूँ'

तो तप का पहला सूच बापसे कहता हूँ—इस शरीर से अपना ताबास्य कोहें।ः यह मानना कोहें कि मैं यह शरीर हूँ वो दिखायी पड़ता है, वो कुआ

काता है। मैं यह बारीर हूं जिसमें भोजन जाता है। मैं यह सरीर हुँ जो पानी पीता है, जिसे भूख अगती है, जो यक जाता है, जो रात सोता है और जो सुबहु उठता है। मैं यह शरीर हैं- इस सुत्र को तोड डार्टे । इस संबंध को छोड दें तो ही तप के अयत् में प्रवेश पा सकेंगे। अपने को शरीर मानने से ही सारा भोग फैलता है। यह तादात्म्य, यह बाइडेन्टिटी, यह भौतिक शरीर से स्वयं की एक मान लेने की आन्ति आपके जीवन का भोग है। फिर इससे सब भोग पैदा होते हैं। जिस आदमी ने अपने को भौतिक शरीर समका, वह दूसरे भौतिक द्यारीर को भोगने को बात्र हो जाता है। इससे सारी काम-वासना पैदा होती है। जिस व्यक्ति ने अपने को यह भौतिक शरीर समका वह भोजन में बहत रसातूर हो जाता है। क्योंकि यह शरीर भोजन से ही निर्मित होता है। जिस व्यक्ति ने इस खरीर को अपना शरीर समक्ता, वह आदमी सब तरह की इंन्द्रियों के हाथ में पढ़ जाता है। क्योंकि वे सब इंन्द्रियाँ इस शरीर के परिपोषण के मार्ग हैं। इसलिए पहला सन्न है तप का कि यह चारीर मैं नहीं हैं, इस तादातम्य को तोड़ें। इस तादातम्य को कैसे तोड़ेंगे, यह हम बिस्तार से आगे बतायेंगे, लेकिन इस तादात्म्य को तोडना है. तो यह संकल्प अनिवाय है। इस सकल्प के बिना गति नहीं है। और संकल्प से ही तादातम्य टूट जाता है क्योंकि वह संकल्प से ही निर्मित है। जन्मों-जन्मों के संकल्प का परिणाम है यह मानना कि मैं यह शरीर है।

# (२३) तोते में बसे हुए राजा के माण

आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हैं। बज्बों की कहानियों में सब जगह उल्लेख मिलता है, (अब नयी कहानियों में बन्द हो गया है। क्योंकि कोई कारण नहीं मिलते हैं) कि कोई सकार है। उसका प्राण किसी तोते में बन्द है। अगर उस तोते को मार हानो तो सक्राट मर जायेगा यह बज्जों के लिए ठीक है। हम सम्मत्ते हैं कि चैसा कैंचे हो सकता है। लेकिन आप हैरान होंगें बानकर कि यह संगव है, जैसानिक रूप से संगव है। यह कहानी नहीं है, इसके उपयोग किये आते रहे हैं। अगर एक समाद को बचाना है मृत्यु से, तो उसे महरे सम्मोहन में के बाकर यह भाव उसको जतवाना काफी है, उसके अंतरतम में बार-बार दोहराना कि तेरा प्राण तेरे इस शरीर में नहीं है, इस सामने बैठे तोते के शरीर में है। यह मरोसा उसको पक्का हो जाये, यह संकल्प गहरा हो जाये तो वह युद्ध के मैदान में निर्भय चला वायेगा । क्योंकि बह जानता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता । उसके प्राण तो तोते में बंद है। लेकिन अगर उस सम्बाट के सामने आप उसके तीते की गर्दन मरोड दें तो बहु उसी वस्त यर आयेगा। क्योंकि क्याल ही सारा जीवन है, विचार जीवन है, संकल्प जीवन है। सम्मोहन ने इस पर बहुत प्रयोग किये हैं और यह सिद्ध हो गया है कि यह बात सच है। आपसे कहा जाय सम्मोहित करके कि यह कागज आपके सामने रखा है, अगर हम इसे फाड़ देंगे, तो आप बीमार पड़ बाओंगे, बिस्तर से न उठ सकोंगे। इस तरह तीस दिन १५-१५ मिनट आपको बेहोश करके कहना पड़ेगा कि आपकी प्राण-ऊर्जा इस कागज में है और जिस दिन हम इसको फाडेंगे तुम बिस्तर पर पड जाओगे, उठ नहीं सकोगे । तीसवें दिन, जब होशपूर्वक आप बैठे हैं, वह कागज फाड़ दिया, आप बहीं गिर जायेंगे. जैसे लकवा खा गया। क्या हजा ? उठ नहीं सकेंगे। बस, संकल्प गहन हो गया। यह हमारा संकल्प है जन्मों-जन्मों का कि यह शरीर मैं है। यह संकल्प वैसे ही है जैसे कागज मैं हैं या तोता में हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। यह एक ही बात है। इस संकल्प को तोड़े बिना तप की मात्रा नहीं होगी। इस संकल्प के साथ भीग की यात्रा होगी। यह संकल्प हमने किया ही इसलिए है कि हंम क्षीय की ही यात्राकर सकें। अगर यह संकल्प हम न करें, तो भीग की यात्रा नहीं हो सकेगी।

### (२४) जब द्वाय सिर्फ एक डंडा भर रह जाता है

अगर मुझे यह पता हो कि यह खरीर मैं नहीं हूँ तो हाय के लिए यह भाव महीं अनेगा, रखन रह जायेगा कि हाय से मैं किसी सुन्दर खरीर छुनूं। यह हाय मैं हूँ ही नहीं। यह तो रखे ही है बसे कि एक बंदा हाय में के जूँ और उस अंबे के किसी का खरीर छुनू तो कोई मजा न आयेगा। तयस्त्री का हाय भी अंडे की निर्मा का खरीया। ते स्वत्री के हाय भी अंडे की निर्मा हो जाता है। यह संकल्प को भीतर खोज मेता है कि यह हाय मैं नहीं हूँ, हाय अंडा हो जाता है। जब उस हाय से किसी का हिस्स बहुत हो के ही है जाता है। जब उस हाय से किसी का हिस्स बहुत हो हो है हो खेता हो गया। कोई सुस्य न रहा। कोई

वर्षे न रहा। और मोस की सीमा गिरनी, ूटनी और सिकुड़नी युक्त हो भागेगी।

भोग का सूत्र है, यह शरीर मैं हैं। तप का सूत्र है, यह शरीर में नहीं हैं। मोग का सूत्र पाजिटिव है। और अगर तप का इतना ही सूत्र है कि यह शरीच मैं नहीं हैं, तो तप द्वार जायेगा, भोग जीत जायेगा क्योंकि तप का सुत्र निगेटिक है। अगर तप का सूत्र नकारात्मक है कि यह मैं नहीं हैं, तो नकार में आप सहे नहीं हो सकते। शुन्य में खडे ही नहीं हो सकते। खड़े होने के लिए जगह चाहिए, पाजिटिव चाहिए। जब बाप कहते हैं कि शरीर में हूँ, तो कुछ पकड़ में आता है। जब आप कहते हैं यह शरीर मैं नहीं हैं, तो कुछ पकड़ में नहीं बाता। इसलिए तप का इसरा सुत्र है कि मैं ऊर्जा शरीर हैं। पहला हुना कि यह शरीर मैं नहीं हैं। तत्काल दूसरा सूत्र इसके पीछे, खड़ा होना चाहिए कि मैं ऊर्जा शरीर हैं, एनर्जी बाढ़ी हैं, प्रारण शरीर हैं। अगर यह दूसरा सूत्र खड़ान हो, तो आप सोचते रहेंगे कि यह शरीर मैं नहीं हैं औद इसी शरीर में जीते गहेंगे। लोग रोज सबह बैठ कर कहते हैं---यह शरीर मैं नहीं हैं। इतना काफी नहीं है। किसी पाजिटिव विरू को, किसी विवासक संकल्प की नकारात्मक संकल्प से नहीं तीड़ा जा सकता। उससे भी ज्यादा विषायक संकल्प चाहिए। यह शरीर मैं नहीं है---यह ठीक है, लेकिन बाधा ठीक है। मैं प्राण-पारीर हुँ--इससे पूरा सत्य बनेगा। तो दो काम करें। इस शरीर से तादारम्य कोडें बीर प्राण-ऊर्जा के शरीर से तादारम्य स्यापित करें। 'बी बाइडेन्टिफाइड विव इट'। मैं यह नहीं है और मैं यह हैं, और जोर पाजिटिक पर रहे। इम्फैसिस इस बात पर रहे कि मैं ऊर्जा शरीर है। जगर इसपर कोच रहेगा, तो मैं यह भौतिक शरीर नहीं है यह उसका परिणाम मात्र होगा, छाया मात्र होगा। अगर आपका जोर इस बात पर रहा कि यह खरीर मैं नहीं है. तो गसती हो वायेगी । क्योंकि वह मैं जो शरीर हैं, वह खाया नहीं बन सकता है, यह मूल है, उसे मूल में रखना पढेगा। इसकिए पहले यही समस्रता जरूरी है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। लेकिन जब जाप संकल्प करें तो संकल्प पर जोर दूसरे पूत्र पर रहे अर्थात् दूसरा पूत्र संकल्प में पहला सूत्र रहे और पहला सूत्र संकल्प में दूषरा सुत्र । कोर रहे ऊर्जा-वारीर पर, इससिए मैंने ऊर्जा-वारीर की इसकी चर्चाकी, ताकि आपको क्यांक में बा बाये। और 'यह मौतिक सरीर मैं नहीं हैं—यहतप की भूमिका है। इसके बाद बच हम तफ के अंगों पर चर्चाकरेंगे।

महाधीर ने तप के दो कथ, आन्तरिक तप (अंतर-तप) और वाह्य-तप कहें हैं। अन्तर-तप के उन्होंने ६ हिस्से किये हैं और वाह्य-तप में भी ६ हिस्से किये हैं। पहले हम बाह्य-तप से बात जूद करेंगे, किर अन्तर-तप पर आयेंगे। और अगर तप की प्रक्रिया स्थान में आ बात, संकरण में चली आये तो ओ की सार अपर तिकल खाता है जिस याता पर निकले दिना अगुत का कोई अनुभव नहीं है। हम बहाँ हैं, वहूँ बार-बार-सूल्यु का ही अनुभव होगा। क्योंकि को हम नहीं हैं, उससे हमने अपने को कोड़ प्ला है। हम बार-बार टूटेंगे, मिटेंगे, मध्द होंगे और जितना टूटेंगे, जितना मिटेंगे, उसता ही उसी छे अपने को बार-बार बोहंस के जारेंगे, जो हम नहीं हैं। ओ मैं नहीं हैं, उससे अपने को बार-बार बोहंस के लायेंगे, जो हम नहीं हैं। ओ मैं नहीं हैं, उससे अपने को बार-बार बोहंस के जारेंगे, जो हम नहीं हैं। ओ मैं नहीं हैं, उससे अपने को बार-बार बोहंस हैं। अप अगुत के हार की सीड़ी हैं। ये १२ सीड़ियों हैं, क्ख के हम उनकी बात सुरू करेंगे।

दसर्वा प्रवचन

पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक २७ अगस्त, १९७१ भोजन आस्यान अर्घात् महावीर के अनशन प्रयोग

वर्ष :--

देवा वि वं नर्मसन्ति, जस्स धम्मे सवा मणी ॥१॥

देवता भी नमस्कार करत है।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् , अहिंसा संजमो त्वो ।

वर्ष सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कीन-सा वर्ष !) अहिंसा, संयम और तप-रूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संख्यन रहता है, उसे

दो रूपों में विभाजित हो सकता है, बल्कि इसलिए कि इम उसे बिना विभा-जित किये नहीं समक सकते । हम जहाँ कड़े हैं, हमारी समस्त यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। और हम अपने बाहर खड़े हैं। हम वहाँ खड़े हैं, जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, हम वहाँ नहीं सबे हैं जहाँ हमें होना चाहिए। हम अपने को ही छोड़कर, अपने से ही ज्युत होकर, अपने से ही दूर कड़े हैं। हम दूसरों से अजनवी हैं---ऐसा नहीं, हम अपने से अजनवी हैं---स्ट्रैंजर्स द्र अवरसेस्टब्स । दूसरों का तो शायद हमें थोड़ा बहुत पता भी हो, अपना तो उतना भी पता नहीं है। तप तो विमाजित नहीं हो सकता। लेकिन हम विमाजित मनुष्य हैं।

महाबीर ने लप को दो रूपों में विभाजित किया है। इससिए नहीं कि तप

हुम अपने से ही विभाजित हो गये हैं। इसलिए हमारी समक्त के बाहर होगा अविभाज्य तप । महाबीर ससे दो हिस्सों में बौटते हैं हमारे कारण । इस बात को ठीक से पहले समभ लें, वे हमारे कारण ही उसे दो हिस्सों में बांटते हैं,

अन्यया महावीर जैसी चेतना को बाहर और मीतर का कोई अंतर नहीं रह जाता। जहाँ मेद है, जहाँ फाससे हैं, जहाँ खंड है, वहाँ तक तो महाबीर की बखंड चेतना जन्मी ही नहीं। महावीर तो वहां हैं, जहां बाहर भी भीतर का

ही एक छोर हो जाता है, और जहाँ भीतर भी बाहर का ही एक छोर हो जाता 🖁 जहाँ भीतर और बाहर एक ही बस्तित्व के दो अंग हो जाते हैं, जहाँ भीतर बीर बाहर दो वस्तुएँ नहीं, किसी एक ही वस्तु के दो पहलु हो जाते हैं।

इसलिए यह विभाजन हमारे लिए है। महाबीर ने बाह्य-तप और अंतर-तप----दी हिस्से किये हैं। उक्ति होता, ठीक होता कि अंतर-तप को महावीर पहले रखते । क्योंकि संतर ही पहला है । वह जो सांतरिक है वही प्राथमिक है ।

#### (१) बाहय-तप को पहले क्यों रखा गया ?

के किन महाबीर ने अंतर-तप को पहले नहीं रखा है, पहले रखा है बाह्य-क्षप को । क्योंकि महाबीर दो इंग से बोल सकते हैं। और इस पृथ्वो पर दो हंग से बोलने बाले लोग हुए हैं। एक वे लोग, जो वहाँ से बोलते हैं जहाँ वे खड़े है. और एक वे सोग जो वहाँ से बोलते हैं जहाँ सुनने वाला सहा है। महाबीर की करुणा कहती है कि वे वहीं से बोलें, जहाँ सुनने वाला खड़ा है। महाबीर के लिए आंतरिक प्रथम है। लेकिन सुनने वाले के लिए आंतरिक दिलीय है, बाह्य प्रथम है। तो महाबीर जब बाह्य-तप को पहले रखते हैं तो केवल इस कारण कि हम बाहर हैं। इससे सुविधा तो होती है समफने में. कैकिन आवरण करने में असुविका भी हो जाती है। सभी सुविधाओं के साथ जहीं हुई असुविधाएँ हैं। महाबीर ने चंकि बाह्य-तुप की पहले रखा है इस-किए महाबीर के अन्यायियों ने बाह्य-सप को प्राथमिक समभा है। वहीं मुख हुई है, और तभी बाह्य-तप को करने में ही सगे रहने की लम्बी धारा चली है। और बाज करीय-करीय स्थिति ऐसी बागयी है कि बाह्य-तप ही पूरा नहीं हो पाता, तो बांतरिक तप तक जाने का सवाल ही नहीं उठता । बाह्य-सप ही जीवन को डबा लेता है। लेकिन बाह्य-तप कभी पूरा नहीं होगा, जब सक कि आंतरिक-तप परा न हो, इसे भी ब्यान में ले लें।

अंतर और बाह्य एक ही चीज है। इसलिए कोई सोचता हो कि बाह्य-तप पहले पूरा हो जाये, तब मैं अंतर-तप में प्रवेस करूँगा। तो बाह्य-तप कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बाह्य-तप स्वयं बाखा हिस्सा है, वह पूरा नहीं हो एकता। अन साधना जहाँ मटक गयी वह यही जगह है कि बाह्य-तप रहले पूरा हो जाये, तो किर बांतरिक-तप में उत्तरें। मैं कहता हूँ, बाह्य-तप रहले पूरा नहीं हो कलता। क्योंकि बाह्य को है बढ़ कथूरा हो है। बह्य तो पूरा तभी होगा, जब आंतरिक-तप भी पूरा हो। इसका यह वर्ष हुना कि जगर ये योगों तप साथ-साथ चलें, तो ही पूरे हो पाते हैं, बन्यथा पूरे नहीं हो पाते हैं। केंकिन विभावन ने हवें ऐसा समक्षा दिया कि पहले हम बाहर को पूरा कर कें, पहले बाहर को साथ कें किर मीतर की बाजा करें। बभी जब बाहर का ही है बाहर कोर सीतर कि काय काठ हो सकती है। हमान रहे तप एक ही है, बाहर और सीतर कि काय काठ कि वाया करें।

# (२) अंग बीमार नहीं होता, बीमारी प्रकट करता है

अगर कोई अपने पैरों को स्वस्य करना बाहे और सोचे कि पहले पैर स्वस्य हो जाये. फिर सिर स्वस्य कर लेंगे, तो वह गलती में है। शरीर एक है, और शरीर का स्वास्थ्य परा होता है। बभी तक वैज्ञानिक सोचते थे कि धरीर के अंग बीमार पहले हैं. लोकल होती है बीमारी-हाथ बीमार होता है, पैर बीमार होता है, लेकिन अब धारगा बदलती चली जा रही है। अब वैज्ञानिक कहते हैं जब एक अंग बीमार होता है, तो वह इसलिए बीमार होता है कि पूरा शरीर बीमार हो गया है। हाँ, एक अंग से:बीमारी प्रकट होती है, लेकिन वह एक अंग की नहीं होती है। सनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही बीमार हो जाता है। यद्यपि बीमारी उस अंग से प्रकट होती है जो सर्वाधिक कमजोर होता है, लेकिन व्यक्तित्व परा बीमार हो जाता है। इसलिए हैपोकिटीज ने, जिसने कि पश्चिम में चिकित्सा को जन्म दिया. उसने कहा चा-'टीट दि डिजीज' (बीमारी का इलाज करो)। लेकिन अभी पश्चिम के अनेक मेडिकल काले जों में वह तक्ती हटा ही गयी और वहाँ लिखा हजा है-- 'टीट दि पेशेन्ट'। बीमारी का इलाज मत करो. बीमार का इलाज करो। क्योंकि बीमारी लोकलाइण्ड होती है। बीमार फैला हवा होता है। असली सवाल बीमारी नहीं, असली सवाज है बीमार, परा व्यक्तित्व ? अन्तर और बाह्य परे व्यक्तित्व के हिस्से हैं। इन्हें साइमल्टेनियसली, युगपत प्रारम्भ करना पहेगा । विवेचन जब हम करेंगे तो विवेचन हमेशा वन डायमेंशनल होता है। मैं पहले एक अंग की बात करूँगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। स्वभावतः चारों की बात एक साथ कैसे की जा सकती है ? भाषा वन डायमेन्शनल है। एक रेखा में मभी बात करनी पहेगी। पहले मैं आपके सिर की बात करूँगा, फिर आपके हृदय की बात करूँगा, फिर आपके पैर की बात करूंगा। तीनों की बात एक साथ नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नही है कि तीनों एक साथ नही हैं। आपका सिर, आपका हृदय, आपके पैर वे सब युगात हैं, एक साथ हैं, अलग-अलग नहीं हैं। चर्चा करने में अलग लेना पढ़ता है, लेकिन अस्तित्व में वे इकट्ठे हैं। तो यह जो चर्चा मैं करूँगा १२ हिस्सों की ६ बाह्य और ६ बांतरिक-उनकी चर्चा के लिए कम होगा, एक, दो, तीन, चार । लेकिन जिन्हें साधना है, उनके लिए कम नही होगा। एक साथ उन्हें साबना होगा, तभी पूर्णता उपलब्ब होती है. अन्यया पूर्णता उपलब्ध नहीं हाती।

प्राचा से बढ़ी पूछें पैदा होती हैं। क्योंकि बाचा के पास एक खाब बोस्केन का कोई उपाय नहीं है। क्यों में यहाँ हूँ और अगर मैं बाहर जाकर स्पोरा बूं कि मेरे सामने की पीस्त में कितने लोग बेटे ने, ती मैं पहले पहले का नाम होगा। कि हिन नहीं जो लोग बैटे हैं, जबने बेटने में कम नहीं है। के एक खाब बही मी जुन हैं। जनका अस्तितन इकट्ठा है, एक खाब है। भाषा जनमें कम बना देती है। उसमें कोई आगे हो जाता है, कोई पीस्ने हो जाता है। केकिन खस्ता को कोई आगे-गीक्ष नहीं होता। इतनी बात स्थाल में के लें, फिर इस महाबीर के काम-गय के जबी लाक करें।

#### (३) मनुष्य शरीर का इमरजेंसी अरेंजमेंट

बाह्य-तथ में महाबीर ने पहला तथ कहा है अनवान । जनवान के संबंध में जो भी समक्ता आता है वह मध्यत है। अनवान ने सम्बन्ध में जो जिएता हुना पून है, उन्हें में लाग करना का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें मिना जनवान का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें मिना जनवान का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें में ना जनवान का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें स्वाम के होगा। महत्य के छारीर में रोहरे मंत्र है अबस मैकेतिया है। और बोहरा मंत्र करात कर विशे । एक संव काम न करे, तो दूसरा कर विशे । एक मंत्र को मिना कर विशे । एक मंत्र को सिक्त है आप मोजन करते हैं। खरीर भोजन करते हैं। खरीर भोजन करते हैं। खरीर भोजन के प्रचाता है, जान मोजन करते हैं। खरीर भोजन के प्रचाता है, जीन की का स्वाम के प्रचाता है, जीन मोजन करते हैं। खरीर भोजन के प्रचाता है, जीन की स्वाम के प्रचाता है। मोजन करते हैं। के स्वाम के प्रचाता है। मोजन करते की प्रचाता के प्रचाता के स्वाम के प्रचाता है। मोजन की प्रचाता है। से स्वाम के प्रचाता की स्वाम की स्वाम की स्वाम है। यह सरीर के पास एक इमरजेंडी मंत्रीं होता हो। जीना भी हिलाना हो, जीना भी है। तो चीजन की जकरत होती ही। है। है पत्र की करता होती ही, जीना भी करता होती ही।

बगर हैं इन न मिले, तो बायके बारीर के पास एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो संकट की घड़ी में आपके बारीर के भीतर जो इकट्टा ग्रैंशन है, उसको ही उपयोग में ताने समें। बारीर के पास यही दूखरा मैकेनिक्स है। अपर आप बात दिन मुद्दे रहें, तो भोजन आपको नहीं से जाना पड़ता, आपके भीतर की चर्बी ही भोजन बननी शुरू हो जाती है। इस्लिए उपवास में आपका एक चौंड बजन रोज निरता चला वायेगा। बहु एक पौंड आपकी ही चर्बी आप पचागरे। कोई ९० दिन तक साधारण स्वस्थ बादमी भरेगा नहीं। क्योंकि स्तरना रिकायर, इतना संबद्दीत तत्व शरीर के पास है कि कम से कम तीन महीने तक वह अपने को बिना मोजन के जिला सकता है। ये दो व्यवस्थाएँ हैं शरीर की। एक शरीर की व्यवस्था सामान्य है और असमय के सिए, संकट की वही के सिए एक और व्यवस्था है।

### (४) अनदान : संक्रमण के अंतराल की पकड़

जन शरीर बाहर से भोजन नहीं पा सके, तो अपने भीतर संग्रहीत भोजन को पत्ताना सुक कर देता है। जनशन की प्रक्रिया का राज बहु है कि बन सारीर की एक ध्यवस्या से दूसरी अयवस्या पर संक्रमण होता है, आप कवाल हैं, तब बीच में कुछ, क्षण के लिए आप वहीं बहुँच जाते हैं, जहां धरीर नहीं होता है बही उसका सीकेंट है। जन भी जाप एक चीज से दूसरे पर बदलाहट करते हैं, एक सीक्षों से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा होता है कि जब आप किसी भी सीब्री पर नहीं होते हैं। जब आप एक स्थिति से दूसरी स्थित पर की तो में के सारीर कातर होता हो, यानी जब आप एक स्थित से दूसरी स्थान कातर है तो बीच में पैप, अंतराल हो बाता है, यानी जब आप किसी भी सिखी से महीं होते, फिर भी होते हैं।

कारण पता नहीं चलता। रात जाप सोते हैं। वायने के किए खरीर दूवरे किरिक्य का उपयोग करता है, सोने के लिए दूवरे का। दोनों के मैकेरिक्य लाव उपयोग करता है, सोने के लिए दूवरे का। दोनों के मैकेरिक्य लाय हैं। जाप उसी मंत्र के नहीं जापते, जिससे वार सोते हैं। इसीलए तो जापत हो हैं। इसीलए तो जापत हो किए सोलिए तो जापत की नहीं कार हैं। इस जाप दूसरी व्यवस्था में प्रशेक नहीं कर पाते हैं। इस जाप दूसरी व्यवस्था में प्रशेक नहीं कर पाते हैं। इस जाप दूसरी व्यवस्था में प्रशेक नहीं कर पाते हैं। इस कार में प्रशास के पाते को मंत्र काम करता चला कारा है। जब तक नह काम करता है, तो आपने वापने में मंत्र काम करता चला बाता है। वापने कर नह काम करता है, तो आपने वापने का मंत्र मान करता चला बाता है। वापने कर नह काम करता है, तम कर चेतना उससे मही काम वन्द होने पर चनना तकाम सिपट हो जायेगी। चेतना दूसरे मंत्र पर चली आयेगी, जी कर होने पर चनना तकाम सिपट हो जायेगी। चेतना दूसरे मंत्र पर चली आयेगी, जी में मैं का। मह जो जागने और नीद के बीच में जो क्षण जाता है, वह भी नहीं है जो भोजन को सकरता नहीं पहती। जाय सात है। इसिलए आपकी नीद में मोजन की सकरता नहीं पहती। सात पर चला मान कर तहीं रही है जो भोजन की कररता नहीं पहती। है। सम्बर्ण का मान की करता नहीं वहती है।

### (४) भ्रुव पदेशों का भालू और अनशन

जापको पता है, धून प्रदेश में पोलर बीयर होता है, मालू होता है। साइसिया में ३ महीने जब वर्ष मन्यतर रूप से पहती है, तो कोई फोनन नहीं मिलता। तब माजू भी वर्ष के नीचे दबकर सो पहती है। वह उसकी दिक है, तरकीब है। वह पंतरीह नीच से तो भूज नहीं छपती है। वह उसकी दिक है। दिक्ष से प्रदेश स

कि मुझे बड़ा बसाइ हुन्त है। सेकिन ब्यान रहे कि जसाइ दुन्त कभी नहीं होता। असाइ होने के पहले बाप बेहोगा हो जाते हैं। जब तक सहनीय होता है तमी तक बाप होगा में होते हैं। जैसे ही जयहनीय होता है, जाप बेहोगा हो जाते हैं। इसिलए असाइ दुन्त को कोई बादयी कभी नहीं भोग पाता। भोगा ही नहीं सकता, इंतजाम ऐसा है कि असाइ दुन्त होने के पहले आप बेहोगा हो जाते हैं। इसिलए मरने के पहले अधिक लोग बेहोगा हो जाते हैं। क्योंकि मरने के पहले जिस यन्त्र से आप जी रहे थे, उसकी जब कोई जरूरत नहीं रह जाती। चेतना शिषट हो जाती है उस यंत्र पर, बो इस यंत्र के पीछे जिया है। मरने के पहले आप दूसरे यंत्र पर उतर बाते हैं।

#### (६) सफी बोले : सोना मत

मनुष्य के बारीर में दोहरा बारीर है। एक बारीर है जो दैनन्दिन काम का है, बागने का, उठने का, बेठने का, बाद करने का, छोवने का, ब्यवहार का। एक बीर पंत्र है बिया हुआ भीतर, जो संकटकालीन है। बनवान का प्राव एक संकटकालीन बन्न में प्रवेश का है। इस तरह छे बहुत प्रयोग हैं, जिनके प्रध्य का गैप, नव्य का जो अंतराज है, बहुउदलक्ब होता है। मुफियों ने अनवान का उपयोग नहीं किया है। सुफियों ने जानने का उपयोग नहीं किया है। सुफियों ने आयोग कान पद्मीय किया है। एक ही बात है उत्तर्भ को इंक के नहीं है। प्रयोग जलग है, परिणाय एक हिफियों ने रात को आगोन का प्रयोग किया है यानी घोना मत, जागे रहीं। इतने जागे रहीं कि जब नीद पकड़े तो मींद में मत जाओ। जागे ही रहीं। कार जागने की बेप्टा जारी रहीं और जानने संख का जागने की वारा उत्तर्भ हो हो से सह गये, जब जागने की जाय कहा होलत में रह गये, जब जागन की सहा जिस मींद मीं न रहीं, तो जाय बीच के अंतराल में उत्तर जायों में इसिय सुफियों ने माइट विवेशक्त को, राति जायरण किया है। प्रयोग नहीं है।

तन्त्र का एक अनुमृत प्रंच है 'विज्ञान ग्रेरव !' उसमें शंकर ने पार्वती से ऐसे पैक्सें प्रयोग कहें हैं। हर प्रयोग जो यो पेक्सियों का है। हर प्रयोग का पारिणाम वही है कि बीच का गैप वा जाने। शंकर कहते दसंब मीतर जाती बीर वाहर जाते हैं। यांतरी, तु दोनों के बीच में उहर जाना, तो सबसे की जान तेगी। अब बसाव बाहर ची नहीं जा रही हो और नीतर ची नहीं का

बा रही हो, तब तू ठहर बाना दोनों के बीच में। किसी से प्रेम होता है, किसी से प्रथम होती है। बहुँ ठहर जाना जब प्रेम भी नहीं होता है बीर बुणा भी नहीं होती है। दोनों के बीच में ठहर जाना, तू स्वयं को स्नतस्व हो जायेगी। उन्त और सुख में वहाँ ठहर जाना जहाँ न दुन्त है, न सुख है, सोनों के बीच में, प्रथम में, और तू जान को उपसम्ब हो जायेगी। अनसन स्वी का एक स्वयंस्वत प्रयोग है।

### (७) महावीर ने अनशन क्यों चुना ?

और महावीर ने अनशन क्यों चुना ? मैं मानता है दो हवांसों के बीच ठहरना बहत कठिन भामला है। क्योंकि श्वांस जो है वह नॉन वालन्टरी है। बह आपकी इच्छा से नहीं चलती। वह आपकी इच्छा के बिना चलती है। बापकी कोई जरूरत नहीं होती खसके लिए। बाप रात में सोये रहते है. तब भी चलती रहती है। भोजन नहीं चल सकता सोने में क्योंकि भोजन वालन्टरी है। बापकी इच्छा से रक भी सकता है, चल भी सकता है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप भूखे भी रह सकते हैं तीस दिन. लेकिन बिना स्वांस के नहीं रह सकते । स्वांस के बिना तो थोडे से क्षण भी रह जाना महिकल हो जायेगा। और बिना स्वांस के अगर थोडे से क्षण भी पहे तो इतने बेचैन हो जामेंगे कि उस बेचैनी में वह बीच का जो गैप है. वह दिखायी नहीं पहेगा, बेचैनी ही रह जायेगी। इसलिए महावीर ने श्वांस का प्रयोग नहीं कहा । महाबीर ने एक बालन्टरी हिस्सा चना । भोजन बालन्टरी हिस्सा है। नीर भी सफियों ने जो चना है, वह भी बोडी कठिन है। क्योंकि मींद भी नॉन बालन्टरी है। आप अपनी कोशिश से नहीं ले सकते। आती है तब आ जाती है। नहीं बाती है तो लाख उपाय करो नहीं बाती। नींद भी आपके बधा में नहीं है। महाबीर ने बहुत सरछ सा प्रयोग चना है, जिसे बहुत लोग कर सके। वह है भोजन।

इनमें एक तो मुलिधा यह है कि २० दिन तक न भी करें, तो कोई खतरा नहीं है। अगर २० दिन तक बिना सोये रह जायें तो पासल हो जायेंगे। ९० दिन तो बहुत दूर है, ६ दिन भी अगर बिना सोये रह जायें तो पासल हो जायेंगे। सब ब्लर्ड हो जायेगा। पता नहीं चलेगा कि जो दिल रहा है, वह सपना है या सब है। अगर ६ दिन आप न सोगें तो आप फड़ेंन कर पायेंगे कि इस हाल में जो लोग बैठे हैं, वे सच में बैठे हैं कि बाप कोई सपना देख रहे हैं। ज्लाई हो जायेंगे। नींद और जागरण ऐसा कनप्युव्ह हो जायेगा कि कुछ पक्का नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। न पता चलेगा कि आप जो सून रहे हैं. वह बस्ततः बोला जा रहा है या सिर्फ आप सन रहे हैं। यह तय करना मध्किल हो जायेगा । और यह खतरनाक भी है, क्योंकि विक्षिप्त होने का पूरा डर है । आज माजो के अनुयायी चीन में जो सबसे बढ़ी पीड़ा दे रहे हैं अपने विरोधियों को, वह यह है कि उनको न सोने देंगे। भूखे मारकर ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ७-८ दिन के बाद मुख बन्द हो जाती है। शरीर दूसरे यंत्र पर चला जाता है। ७-८ दिन के बाद मुख नहीं लगती, भल समाप्त हो जाती है। क्योंकि शरीर नये ढंग से भोजन पाना शुरू कर देता है, भीतर से भोजन पाने सगता है। लेकिन नीद बहुत महिकल मामला है। सात दिन भी आदमी की बिना सीये रख दिया जाये, तो वह विक्षित हो जाता है। उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा डावाँडोल हो जाती है कि उससे फिर आप कुछ भी कहें, वह मानवा शुरू कर देता है, बल्नरेडल हो जाता है। इसलिए चीन में विरोधियों को सात या नौ दिन दिना सोये रखेंगे और फिर कम्युनिअम का प्रचार उसके सामने किया जायेगा, कम्यनिज्म की किताब पढी जायेगी, माओ का संदेश सुनाया जायेगा। जब वह इस हालत में नहीं होता है कि रेसिस्ट कर सके कि तम जी कह रहे हो, वह गलत है। तक दट जाता है। नींद के विकृत होने के साथ ही तर्क टट जाता है। अब उसकी मानना ही पहेगा कि जो बाप कह रहे हैं. ठीक कह रहे हैं। नींद का प्रयोग इसीलिए महाबीर ने नहीं किया है, अनशन का प्रयोग किया है। मनुष्य के हाथ में जो सर्वाधिक सुविवापूर्ण सरखतम प्रयोग है दो यंत्रों के बीच में ठहर जाने का, वह है अनशन।

लेकिन लाप जगर जम्यास कर लें, तो फिर कोई लयं नहीं रह जायेगा।
यह प्रयोग लाकस्मिक हैं, जचानक जापने मोजन नहीं लिया। और जब जापने
मोजन नहीं लिया तब न तो व्यान रखें भोजन का, न उपनास का; बस, व्यान
रखें उस माध्यम के बिन्यु का कि बहु कव जाता है। जील संद कर लें और
भीतर व्यान रखें कि सारीर का यंग कब स्थिति वस्त्रली हो। तीन तम लार दिन में, यांच दिन में, सात दिन में कभी तो दिचली बस्त्री ही जायेगी!
और जब स्थिति बस्त्रती हैं तब बाप बिल्कुल दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं।
आपको पहली दक्त पता चतता है कि लाप सारीर नहीं है, न तो बहु सारीर

बो जब तक काम कर रहा था और न यह सरीर, जो जब काम कर रहा है। दोनों के बीच में एक क्षण का बोच भी, कि मैं सरीर नहीं हूँ, मनुष्य के बीचक में अमृत का द्वार खोच देता है।

# (८) ये अनशन-अभ्यासी !

क्षेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा चल रही है, वह अनशन का अभ्यास कर रही है. सम्यास हो रहा है। वर्ष-वर्ष अम्यास कर रही है, जीवन पर अभ्यास कर रही है। वे बिल्कुल अभ्यासी हो गये हैं। और जितने अभ्यासी खतने अंधे समक्षिये। अब उनको कुछ दिखायी नहीं पढेगा। जैसे आप अपने घर जिस रास्ते से रोज-रोज बाते हैं, उस रास्ते पर बाप अंधे होकर चलने लगते हैं। फिर आपको उस रास्ते पर कुछ दिखायी नहीं पडता। लेकिन जब कोई बादमी पहली दफा उस रास्ते पर आता है तब उसे सब दिखायी पहता है। बगर आप कश्मीर आयेंगे तो डल भील पर आपको जितना दिखायी पडता है. माभी को जो आपको धमा रहा है उतना दिखलायी नहीं पडता। वह अंघा हो जाता है। अम्यास अंचा कर देता है। इसलिए जिनके साथ हम रहते हैं, उनके चेहरे विकासी नहीं पडते। अगर टेन में आपको कोई अजनवी मिल गया है तो उसका चेहरा आपको अभी भी याद हो सकता है। लेकिन अपने माता या पिता का चेहरा आप आँख बंद करके याद करेंगे तो ब्लर्ड हो जायेगा, याद नहीं आयेगा। नहीं याद करें, तो आपको खगेगा कि मुझे मालूम है कि मेरे पिताका चेहरा कैंसा है। आंख बंद करें और बाद करें, तो आप पार्थेंगे, खो गया। नहीं मिलता कि कैसा है। पिता का चेहरा फिर भी दूर है। आप अपनाः बेहरा तो रोज आईने में देखते हैं। आंख बंद करें और याद करें, खो जायेगा, नहीं मिलेगा। आप अंधे की तरह आईने के सामने देख लेते हैं। अम्यास पकता है। अम्यास अंघा कर देता है। और जी सुक्म चीजें हैं, वे दिखायी नहीं पडती हैं।

जीर यह बहुत सुरुप बिन्तु है। भोजन और जनशन के बीच जो संक्रमण है, इंपियन है, वह बहुत सुरुम और बारीक है, बहुत बेंनिकेट है, बहुत गाजुक है, जरा छे जायाल से जाय उसको चुक जायेंगे। इसलिए जनशम का मुक्कर जम्मास करें। कभी जनानक उसका उपयोग बहुत कीमती है, बहुत अकुमत है। जी जे जमानक जाय रहीं सीये थे हुस कमरे में जी लाफ्की नीक हुके और बाप पार्थे कि बाप दल फील पर हैं, तो आपकी मौकूदगी जिठनी सबन होगी, इतनी आप यहाँ से यात्रा करके दल फील पर जार्थे, तो नहीं होगी।

# (९) सावधान! गुरजिएफ खाना छिये तैयार है

गुरजिएफ के पास जो लोग साधना के लिए जाते थे तो वह यही काम करता था लेकिन बहुत उल्टे ढंग से। कोई जैन नहीं सोच सकेगा कि गुर-जिएफ और महावीर के बीच कोई भी नाता हो सकता है। आप गुरजिएफ के पास जाते, तो पहले वह आपको बहुत ज्यादा खिलामा-पिलामा गुरू करता । इतना कि आपको लगे कि नर जाऊँगा। वह जिद करता था। कई छोग तो इसलिए भाग जाते ये कि उतना खाना खाने के लिए राजी नहीं हो सकते थे। रात दो बजे तक वह खाना खिलाता था। वह इतना आग्रह करता ( जीर गरजिएफ जैसा आदमी अगर आपसे आग्रह करे या महाबीर आपके सामने बाली रखते चले जायें, तब तो आपको इन्कार करना भी मुस्किस होगा) कि खिलाता चला जाता। इतना कि ओवरफ्लो हो जाये भोजन। बह दस-पाँच दिन आपको इतना खिलाता है कि खाने की व्यवस्था वरी तरह अरुचिकर हो जाती हैं। ध्यान रहे, अनशन भोजन में रुचि पैदा कर सकता है। अत्यधिक भोजन अरुचि पैदा कर देता है। वह इतना खिलाता है. इतना खिलाता है कि आप ववडा जाते हैं, भागने की हो जाते हैं, कहते हैं कि मर जाऊँगा। यानी पेट ही पेट का स्मरण रहता है २४ घंटे। तभी अवानक बहुआपको अनुशन करादेता है। और गैप बढा हो जाता है। एक अति से फिर एकदम इसरी अति पर धक्का दे देता है। गरजिएक गर्म पानी में नहलाता इतना कि आपकी जलने लगे और फिर ठण्डे फब्बारे के नीचे खड़ा कर देता और कहता- 'बी अवेयर आफ दि गैप।' वह जो गर्म पानी में घरीर तम हो गया था. पसीना-पसीना हो गया था। फिर एकदम ठण्डे पानी में डाल दिया । अक्सर वह ऐसा करता है कि आग की अंगीठियाँ जलाकर बैठा देता है। बाहर बर्फ पड़ रही है, पसीना-पसीना हो जाते हैं। आप चिल्लाते सगते हैं कि मैं मर जाऊँगा, जल जाऊँगा, मुक्ते बाहर निकाली। मगर वह नहीं मानता । अचानक दरवाजा खोलता है और कहता है भागो सामने की भील में, बर्फीले पानी में कूद जाओ। और वह कहता कि 'बी अवेयर आपफ दि गैप। ' गर्म से एकदम ठण्डे में जो अति हैं उसके बीच में जो संक्रमण्ड का क्षरण है. एसका ब्यान रखना ।

#### (१०) सकल खेळ उस विन्दु का

महाबीर के जनशन में भी वह प्रयोग है। बस मध्य का बिन्तु क्यांक में बा वाये। जब हम एक द्वारित से दूबरे शारीर पर बनकरों हैं, बहलाहट करते हैं, जैसे एक नाव से कोई दूबरी नाव पर बदलाहट करते हों, तो एक लग को दो से गावें हुट वावीं है। एक शाग को हम बीच में होते हैं। जैसे कसीग सनायी, क्षेत्रित वहली नाव से हट गये और दूबरी नाव में नहीं पहुँचे। बभी झीख के क्रमर हैं। ठीक वैसी ही छनींग भीतर खनखन में समती है। और बस खलींग के शाग में जगर बाग होश से मर जाये, जागृत होकर देव लें, तो आपको एहंडो बार एक शाग मर के लिए एक जरा-सा अनुभव की दृष्टि का हार खलता हवा माल्य पढ़ेगा। वही अनशन का उपयोग है।

लेकिन जैन साधू अनदान का अध्यास कर लेला है। उसे वह क्षण कर्तई नहीं मिलेगा । वह अस्यास की बात नहीं है, वह आकस्मिक प्रयोग है । अस्यास तो उसी बात की मार डालेगा जिस बात के लिए प्रयोग है। इसलिए भूलकर अन्तरान का अस्यास न करना आकस्मिक छलाँग लगा लेना एक अति से दसरी स्रति पर. ताकि बीच का हिस्सा स्थाल में बा बाये। अगर सापको विश्राम में जाना हो तो किताबें हैं, जो आपको समझाती हैं कि बस लेट जायें, ऐंड जस्ट रिलैक्स, और बस विश्राम करें। जाप कहेगे कैसे ? अगर 'जस्ट रिलैक्स' इतना आसान होता तो हम पहले ही कर गये होते। आप कहते हैं कि बस लेट जाओ और रिलैक्स कर आक्षो, विश्वाम में चले जाओ। कैसे चले जायें! लेकिन जेपान में जैन फकीर ऐसी सलाह नहीं देते। जो आदमी नहीं सो पाता है, विश्राम नहीं कर पाता है, वे उससे कहते हैं पहले 'बी टेन्स ऐब सब य केन.' हाथ-पैरों को खींचो. जितना मस्तिष्क को खींच सकते हो खींचो, हाथ-पैरों को जितना तनाव दे सकते हो दो, बिल्कूल पागल की तरह अपने झरीर के साथ व्यवहार करो, जितना तुम तन सकते हो तनो, रिलैक्स भर मत होना. वे कहते हैं मस्तिष्क को जितना सिकोड़ सकते हो, माथे की रेखाएँ जितनी पैदा कर सकते हो करो । सारे अंगों को ऐसे सिकोड लो, जैसे कि बस आखिरी क्षण आ गया है। सारी शक्ति को सिकोडकर खीच डालो। और जब एक शिखर आता है सनाव का, तब जेन फकीर कहता है, नाउ, रिलैक्स । अब छोड़ो । आप एक अति से ठीक दूसरी अति में गिर जाते हैं। खौर जब आप

एक अति से दूसरे अति में गिरते हैं तो बीच में जो क्षण आता है सम्य का, जहाँ स्वयंका पहला स्वाद मिलता है।

इसके बहुत प्रयोग हैं, लेकिन सब प्रयोग एक अति से दूसरी अति में जाने के हैं। कहीं से भी एक अति से दूसरे अति में प्रवेश कर जायें। अगर अभ्यास हो गया तो मध्य का बिन्द छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि पता भी नहीं होता । उसका कोई बोध नहीं होता । अनुशन की कुछ और दो-तीन वार्ते क्याल में ले लेनी चाहिए कि महावीर का जोर अनशन पर बहत ज्यादा था. उसके कारण क्या होते ? एक तो मैंने बह बताया जो उसका बान्तरिक हिस्सा है, उसका गृढ्तम हिस्सा, उसका राज, उसका सीकेट इसीमें हैं। लेकिन और क्या बात है ? महावीर जानते हैं, और जिन्होंने भी प्रयोग किये हैं उस दिशा में वे भी जानते हैं कि इस शरीर से आपका जो सबंध है, वह भोजन के द्वारा है। इस शरीर और आपके बीच जो सेत् है, वह भोजन है। अगर यह जानना है कि मैं यह वारीय नहीं हैं तो उस क्षण में जानना आसान होगा जब आपके शरीर में भोजन बिल्कुल नही है। जब जोडने वासा लिक विल्कुल नही है तभी जानना आसान होगा कि मैं शरीर नहीं हैं। जोड नेवाली चीज जितनी ज्यादा शरीर पर मौजूद होगी, जानना उतना ही मुश्किल होगा। भोजन ही जोड़ता है, इसलिए भोजन के अभाव में ६० दिन बाद संबंध टूट जायेगा, आत्मा अलग हो जायेगी, शरीर अलग हो जायेगा, क्योंकि वीच का जो जोड़नेवाला हिस्सा था, वह अलग हो गया है, वह बीच से गिर गया है। तो महाबीर कहते हैं जब तक सरीर में भोजन पडा है, तब एक जोड है। उस स्थिति में अपने को छे जाओ, जब शरीर में बिस्कृष्ट भोजन नहीं हो, तो तुम जासानी से जान सकीने कि तुम शरीर से अलग हो, पुषक हो । आइडेन्टिफिकेशन हट सकेगा, तादारम्य हट सकेगा ।

### (११) यह प्रयोग है होश का

जितना ज्यादा शरीर में घोषन होता है, उतना शरीर से साथ तादारूब -होता हैं। इसजिए भोजन के बाद नींद तत्काल जानी शुरू हो वादी हैं। शरीर के साथ तादारूब बढ़ बाता है तो तूर्खा बढ़ वादी है। शरीर के साथ सादारूब टूट जाता है तो होस बढ़ता है। इसजिए उपवास में जादमी को मींद -साता सुरिकल होता है। बिना साथै रात नींद मुक्किल हो बाती है। इसके तीसरी बात स्थाल में ले लें। महाबीर का सारा का सारा प्रयोग जागरत का है, अमुद्या का है, होश का, बवेगरनेस का है।

महाबीर कहते हैं, घोजन चृकि मुर्छा को बड़ाता है, तन्त्रा पैदा करता है, मोजन के बाद नींद ब्रानिवार्य हो जाती है दलिए पोजन न किया गया हो, तो इस से उल्टा होगा हो बड़ेगा, अवेयरतेस बड़गी, वागरण बड़ेगा । यह तो हम सद का अनुमत है। एक अनुमत तो यह है कि भोजन के बाद नींद बड़ती है। दूसरा यह कि रात जगर काली पेट सो कर देखें तो पता चक्क बायेगा कि नीद मुक्किल हो जाती है, बार-बार टूट जाती है जीर पेट अरफ हो तो नींद बड़ती है। व्यों? उसका बैजानिक कारण है। शरीर के अस्तिक हो तो नींद बड़ती है। व्यों? उसका बैजानिक कारण है। वारीर के अस्तिक

### (१२) चोरों ने कहा : गोली मार दूँगा

सुना है मैंने कि मुल्ला नसक्हीन को चोरों ने एक दक्ता चेर लिया जीव छन्होंने कहा कि जेब खाली करते हो या नहीं, वरना खोपड़ी में पिस्तील माव पूंगा। मुल्ला ने कहा—बिना खोपड़ी के चल जायेगा, लेकिन बिना खाली जेब के कैंसे चलेगा! बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बिना खोपड़ी के चल रहे हैं। लैकिन खाली जेब नहीं चलेगा। तुम खोपड़ी में बोली मार दो।

शोर बहुत हैरान हुए होंगे। लेकिन मुल्ला ने ठीक कहा। हम भी यही जानते हैं। ऐदी क्या है कि मुल्ला के मिराज्य का आपरेशन किया यथा। एक डायटर ने नथी चिकित्सा विधि विकासत को थी, जिसमें बहु पूरे मिराज्य को निकास करते हैं। ऐदी करा है कि मुल्ला के मिराज्य को पित वापस डासता है। जब मिराज्य को निकास कर हुतरे कमरे में ठीक करने गया और जब ठीक करने खोटा तो देखा कि मुल्ला जा जुका है। इसाल बाद मुल्ला लोटा। बहु बायटर परेशान हो गया। उसने कहा तुम हवने दिन रहे कहा और तुम भाग कैये गये और इतने दिन तक तुम बचे कैसे ? बहु खोपड़ी तो पुम्हारी मेरे साद रखी है। मुल्ला ने कहा—नवस्कार। उसके दिना बढ़ माजे दे परेक करते वीर मुले एकेवन में चुन सिया गया। आवक्त में दिस्सी में हैं। राजधानी से तीट रहा है। बोर अब बसरा करें। सब समा करें। सिर्फ यही कहने खारा है कि बब आप परेशान नहीं है। सब समा करें। सिर्फ यही कहने खारा है कि बब आप परेशान नहीं है। बार समा करें।

# (१३) और यह तंद्रा क्यों !

प्रकृति भी आपकी बद्धि की फिक में नहीं है, आपके पेट की फिक में है। श्वसनिए जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है आपके खरीर की सारी ऊर्जा पेट के श्रोजन को पवाने के लिए दौड़ जाती है। आपके मस्तिष्क की कर्जा, जो आपको जागत रखती है. वह पेट की तरफ उतर जाती है और पचाने में लग बाती है। इसलिए बापको संदा मालून होती है। ये बैज्ञानिक कारण है। इसलिए आपको तंद्रा मालूम होती है, क्योंकि आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो बस्तिष्क में काम आती है वह अब पेट में मोजन पवाने में काम आती है। इसलिए जो लोग भी इस पृथ्वी पर मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं, उनका भोजन रोज-रोज कम होता चला जाता है। जो लोग मस्तिष्क से काम नहीं लेते, उनका भोजन बढता चला जाता है। क्योंकि वही जीवन रह जाता है और कोई जीवन नहीं रह जाता। महावीर ने यह अनुभव किया कि जब भोजन बिल्कुल नहीं होता बारीर में, तो प्रजा अपनी पूरी शुद्ध अवस्था में होती है। क्योंकि तब सारे शरीर की ऊर्जा मस्तिष्क को मिल जाती है, क्योंकि पेट की कोई जरूरत नहीं रह जाती पचाने की । महावीर को और आगे समझेंगे तो हमें ख्याल में आ जायेगा कि महावीर कहते थे: भोजन बिल्कुल बन्द ही, शरीर की सारी कियाएँ बन्द हों, शरीर किसी मृति की तरह ठहरा रह जाये, हाब भी नहीं हिले, अंगुली भी व्यर्थन हिले, सब किया मिनिसम पर आ जाये. बिल्कल न्यनतम पर, तो शरीर की परी ऊर्जा जो अलग-अलग बेंटी है, वह मस्तिष्क को उपलब्ब हो जाती है और मस्तिष्क पहली दफे जागने में समर्थ होता है, नहीं तो जागने में समर्थ नहीं होता । अगर महाबीर ने भोजन में भी पसंदिगियाँ की कि शाकाहार हो, मांसाहार न हो, तो वह सिर्फ अहिसा के ही कारण नहीं या । उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण दूसरा या और वह यह षा कि मोसाहार पचने में ज्यादा शक्ति मौगता है और बद्धि की मुच्छी बढ़ती है।

व्यक्ति अकेवा कारण होता तो सहावीर कह सकते वे कि मरे हुए जानवर लेने में कोई हर्त्रा नहीं है। बुद्ध ने कहा था, अगर अहिला हो एकसान कारण है तो मार के मत लाजी। क्योंकि मारने में हिंसा है, मौत खाने में तो कोई खिला नहीं है। एक जानवर मर गया है, हम तो मार नहीं रहे हैं, मर गया है। अगर उचका मौत खा रहे हैं, तो मौत लाने में कीन-ती हिंखा हैं? मरे हुए जानवर का मांस खाने में कोई भी हिंसा नहीं है। इसिक्ट युद्ध ने आक्राः देदी यी कि मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है।

लेकिन महाबीर ने मरे हुए जानवरों का मांस खाने की भी आजा नहीं दी। क्योंकि महाबीर का प्रयोजन मात्र अहिंसा नहीं है। महाबीर का उससे भी गहरा प्रयोजन यह कि मांस पनाने में ज्यादा शक्ति माँगता है, शरीर की ज्यादा भारी कर जाता है, पेट को ज्यादा महत्वपूर्ण कर जाता है। इससे मस्तिष्क की ऊर्ज क्षीण होती है और तन्द्रा गहरी होती है। इसलिए महाबीर ने ऐसे हल्के मोजन की सलाइ दी है जो कम से कम शक्ति मांगे कौर मस्तिष्क की ऊर्जा सचरित हो । यदि मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे. तो ही आप जागत रह सकते है यानी अभी जिस स्थित में आप हैं। इसलिए इसको बाह्य-तप कहा है, खान्तरिक-तप नहीं कहा है। जो बादमी आन्तरिक को तप उपलब्ध हो जायेगा वह तो नीद में भी जागा रहता है। उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। उसे तो आप शराब भी पिला दें तो भी बह होश में होता है मारफिया दे दें तो भी शरीर सस्त हो जाता है. शरीर ही ढीका पढ जाता है. मीतर उसकी ज्योति जागती रहती है, उसकी प्रजा पर कोई भेद नहीं पहता, लेकिन हमारी हालत ऐसी नही है। हमें तो जरा-सह शोजन का एक टकड़ा भी हमारी कांसेसनेस की बदलता है, हमारी चेतना की बदलता है। जरा सा एक दूकड़ा हमारी चेतना को डार्वांडोल कर देता है। हम भीतर और हो जाते हैं। तो महाबीर ने कहा है कि चेतना को बढाना है, तो जब भोजन शरीर में नहीं है तब जासानी से बढाव हो सकेगा। छोटो छोटी बातों के परिणाम होते हैं। क्योंकि हम जहाँ जीते हैं वहाँ छोटी-छोटी चीजों से ही भरे हुए और बंधे हुए हैं। जिस दिन भी हम आदमी को भोजन की जरूरत से मनत कर सकेंगे, उसी दिन आदमी परिपूर्ण रूप से खेतना से भर जायेगा । हम प्रवी से नहीं बंधे हैं, पेट से बंधे हैं । हमारा गहरा बन्धन पदार्थ से नहीं है, ठीक कहें तो मोजन से है।

### (१४) भोजन छोड् दिया: भाजन का खितन चालू रखा

जित मात्रा में आप मोजन के लिए लातुर है, उसी मात्रा में आप मूर्णिक होंगे, और आपके मीतर आगरण को साने में अब्बन परेगी, कठिताई पड़ेगी में सह सवास हरता ही नहीं है कि सोच फी हिया, यह तो सिक बासु- पर्व है । भीतर जैवाना केंग्ने सहें ? उससे हम आगर्तिक वर्ष में समझ पारंग कि स्वेतना कैसे संदेगी। घोषन छोड़ कर कभी-कभी चेतना बढ़ाने का प्रयोग कीमती है। हम जब घोषन छोड़ते हैं तो वेतना नहीं बदती, केवल मोजन की संच्यान बढ़ आता है। उसका कारण है कि हम घोजन भी छोड़ते हैं तो हमें यह पता नहीं कि हम किस्तित्र छोड़ते हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि सिर्फ घोजन छोड़ देना ही पुष्य है लेकिन बिच्छुल पायलपन है। लंकला घोषजन छोड़ देना पुष्य नहीं है। मोजन छोड़ देने के पीछे बो रहस्य है, उसमें पुष्य छिपा है। अपर आपने सोचा है कि सिर्फ घोजन छोड़ देना ही पुष्य है तो मोजन छोड़कर आप घोजन का चिन्तन करते गहेंगे। क्योंकि भीतर का जो सबसी तत्व है उसका तो आपनो कोई पता ही नहीं। आप देकर घोजन का चिन्तन करेंगे। और ध्यान रहे, घोजन के चिन्तन से घोजन ही बहुतर है। क्योंकि घोनन का चिन्तन बहुत सारामाक है। उसका मतलब यह हुजा कि पेट का काम आप मित्राक्ष है के रहे हैं, जो कि बहुत कन्स्यूजन पैदा करेगा। आपके दूसरे सूत्र में महावीर हस पर बहुत जोर देंगे।

भोजन का जिंतन भोजन से बद्दनर है, क्योंकि धोजन तो पेट करता है और जिंतन मित्तज्ज करता है। मित्तिष्क का काम नहीं है चोजन। अच्छा है पेट की ही अपना काम करने दें। ही, अगर मित्तिष्क में भोजन का जिंतन न चले, तो ही अनशन का कोई उपयोग है। यानी तब, जब भोजन भी नहीं और धोजन का जिंदन भी नहीं।

खापको पता है कि जापके चिंतन से दो ही हिस्से हैं। या तो काम या भोजन । या तो काम-सासना मन को पेर रहती है या स्वाद की बारतना मन को पेर रहती हैं। यहरे से को काम-सामना ही है, क्योंकि पोजन के विना काम-बासना मुस्किक हो जाती है। तो गहरे में काम-बातना हो पेर रहती है, केकिन चूंकि भोजन काम-बासना को शक्ति देता है, इसलिए भोजन पेर रहता है। ऊपर से हममें भोजन का वितन चलता रहता है। महाबीर से पूछेंगे दो वे कहेंने कि जो बादसी मोजन में बहुत खातुर है, बह बादसी काम-बासना से परा होता है। मोजन उसका लक्षण है म्योंक भोजन वोस्त देता है। कि बी वोजन के वित्त है और कामबासना में दोहाता है। इसलिए महाबीर कहेंने कि बी मोजन के वित्तन से सरा है भोजन का बाहता में दोहाता है। इसलिए महाबी काम काम-वासना से भरा है। भोजन की वासना खूटे, तो काम-वासना खिबिल होनी गुरू हो जाती है।

#### (१४) सम्स्टीद्यूट का सिलसिला

यह जो हम भोजन का जितन करते हैं वह इसिनए है कि नहीं मिछ रहा है पोजन, तो हम सक्टीट्यूट पैया करते हैं। ज्यान रहें हमारे मन की नहरीं से सहरी तरिक्ष सक्टीट्यूट किएसन है, एरिप्ट्रक पैदा करना है। जगर आपको भोजन नहीं मिछण तो नन तो भोजन का जितन करेंगे और उसमें जतना ही रस केने लगेंगे जितना भोजन में। व्यक्ति कमी-कभी ज्यादा रस केने, जितना कि भोजन में भी नहीं मिलता । ज्यादा लेगा ही एकेगा । क्योंकि जितना कि भोजन में मिलता है उतना तो मिल नहीं सकता जितन के दे। इसिनए जितना में भेजन में मिलता है उतना तो मिल नहीं सकता जितन के । इसिनए जितन में हमता है होती हुई मालून पढ़े। इसिनए जगर काम-वासना कि विचया तो मन काम-वासना का जितन करने लगेगा। रात कभी आप की विचया तो मन काम-वासना का जितन करने लगेगा। रात कभी आप से विचया तो मान ता काम ता जितन करने लगेगा। रात कभी आप से हिंदी होती हुई मालून पानी भी रहे हैं तो बहु सवना सिर्फ सक्टीट्यूट है। आप प्यात सो गये होंगे, भीतर प्यास चल रही होगी और नींद हटना नहीं चाहती, क्योंकि आपको पानी पीना है, तो जागना परेंचा। तो नींद एक समना पैदा करती है कि आप पहिन गये हैं पानी के पास, पानी। भी रहे हैं हो नी पिता से सा हो। भी है है भानी पी कर समने हैं । पानी पी तर सा के सा हो। भी है है पानी के पास, पानी। भी रहे हैं । पानी पी कर सा से हो। भी है । पानी पी कर सा हो हो। भी है । पानी पी कर सा हो है। पानी भी रहे हैं पानी के पास, पानी। भी रहे हैं । पानी पी कर सा से हो सो पी है । पानी पी कर सा से हो । पाने भी है । पानी पी कर सा से हो सो भी है ।

### (१६) सपना क्या है ? सिर्फ एक तरकीय

यह सपना तरकीव है जिससे प्यात की जो पीड़ा है वह भूल जाये और नींद जारी रहे। आपके तब सपने जताते हैं कि आपने दिन में क्या-क्या नहीं किया। और कुछ नहीं बताते। आपके सपनों को सम्भे दिना आपके किया। और कुछ नहीं बताते। आपके सपनों को सम्भे दिना आपके जिन्दाों को समझाना मुक्किल है। स्प्ताल्प आप का मनौर्क्षानिक आपसे वहीं पूछता कि दिन में आपने क्या सिपा। वट्ट पूछना है रात में आपने क्या सपना देखा। वह आपसे नहीं पूछता है कि आपने दिन में दुकान चलापी कि मंति ये। उदका कोई मूल्य नहीं। वह पूछता है कि आप सपने में कहां पते ? वह कहता है हि सपने में आप आपेटिक होते हैं, प्रायाणिक होते हैं, वहीं से पता चकेणा कि आदसी के हो। आपके जानने से कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वहीं तो बहुत पोबा-यही है, जाना बा वेदणाख्य चहुन मसे मेरिट में।

मह सपने में नहीं चल सकता। सपने में यह बोला लाप नहीं कर सकते। सने में लाग बहुत सरफ होते हैं, सीले साफ होते हैं। सुसिल्ए मनो डेझानिक बेचारे को लायके सपनों का पता लगाना पड़ता है, तभी लायके सावत ज्ञाना पहना कुठा है नयों कि उससे कुछ पता महीं चलता, आपको नोव में उतरना पहना है कि आप नीव में क्या कर रहे हैं, उससे पता चलेगा आप का समी की हो, ससली कोज क्या है आपकी दिसाल सगर सावते दिन उपवास किया तो उसे पता नहीं चलेगा, रात सपने में भोजन किया या नहीं, उससे पता चलेगा। अगर रात सपने में भोजन किया दो दिन का अनवत बेकार नया, उपवास क्या है हमां।

# (१७) यह अन्तर अदालत में चल सकता है, यहां नहीं

आपने भोजन नहीं किया, तो उसका चिन्तन कर रहे हैं। और स्वान रहे, भोजन करते तो ११ मिनट में पूरा हो आता। चिन्तन है १५ मिनट में नहीं भनेगा। १५ मिनट का काम १५ घण्टे चलाना पड़ेगा। शकित तो मिनी नहीं भोजन की, तो फिर मन की निश्तन में ही उत्तक्षाये रक्षना पड़ेगा। श्लीकण महाधीर ने कहा है कि आप शरीर है करते हैं कोई काम या मन से, इसमें मैं भेद नहीं करता। आपने चोरी की या चोरी की वाबत सोचा, मेरे लिए वराबर है। पारहों गया। यह सवाल नहीं हैं कि लापने हरया की या हत्या के सबंध में

सदालत फर्क करती है। सगर लाग हत्या के सन्तरस में सोचें, तो कोई सदालत नाग की समानहीं दे महती। आग सूब तोचें, मने से मोचें कोचें कोचें स्वातत यह नहीं कहती कि साग खुर्मी हैं, अपराधों है। आग स्वासत तर कह भी सकते हैं, हि कर हाथा में बहुत रस केते हैं, सपने भी देसते हैं, दिन-रात सीवते हैं कि इसकी गर्दन काट दें, उतकी गर्दन काट दें। सदातत सामक कुछ नहीं विगाद सकती। आग कानून की पकड़ के बाहर हैं। कानून सिर्फ कृश्य को पढ़ ह सहसा है। साहर हो है समें भाव की भी पकड़ ता है, कमें को पकड़ सकता है। लेकिन महावीर कहते हैं समें भाव की भी पकड़ता है। साथ सर्व को भी नकता है। सो साव पर्योग हो तथा हो सा माव पर्यायत हो गया। महावीर कहते हैं कुत्य तो तिके साव की साहस्य झावा है। मून ती माव है। साम मित हरा कर ही स्वात हो तथा। स्वात कर हो से साव स्वति हराया कर ही सी मून ती माव है। साम मित हराया कर ही सी नाहर की परिस्थित में नहीं करने की सात सुत्र ही है। पूरिस बाला खड़ा

है, अदासत सब्ही है, सजा का बर है, फीती का तक्ता है, हसलिए नहीं की—
यह सुसरी बात है। बाहर की परिस्थिति ने नहीं करने दिया, यह सुपरी बात है। जपनी तफ्त के मैंने कर थी। जपनी तफ्त के मैंने कर थी। जपनी तफ्त के मैंने कर थी। जपर परिस्थिति सुपन होती, सुविक्षपूर्ण होती, प्रतिक्र साता परिस्थित होता, स्वाक्त अपनी होती, प्रतिक्र होती, प्रतिक्र साता परिस्थित होता, तो मैंने कर थी होती, प्रतिक्र होता, का मान करने का का का प्रतिक्र सात्र को स्वाद होता, का का का का प्रतिक्र साद होता, का का प्रतिक्र सात्र होती। किर कोई मुक्त रोक्त का ना प्रति तो ने जा रहा है। अंततः आप भीतर तीने जायेंगे, जारकी परिस्थित नहीं तीने जायेंगे, जारकी परिस्थित है। हत्या हो गयी। कार प्रति है। हत्या हो गयी। कार प्रति है। हत्या हो गयी। कार प्रति है। हत्या हो गयी। कार जायेंगे, जार का स्वाद सिंतन परिस्थित नहीं ही हत्या हो गयों। जब तो को कार प्रतिक्र हो। हत्या हो जायेंगे, जब तक स्वप्शा का स्वप्ता हो। जम तो हा स्वत्त कार प्रतिक्र हो। अभी तो हास्त कर है कि तत्त ने स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता हो। अभी तो हास्त कर के स्वता है स्वता हो नोकर मानिक हो गये हैं।

# (१८) भिक्षा-विद् रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट

सुना है मैंने कि जमरीका का महुत बड़ा करोड़पति रच थाइल्ड, सुबहु-मुबहु बो भी भिक्तमये उसके पास जाते थे उन्हें कुछ न कुछ देता था। एक जिससंगा नियमित रूप से शीस वर्षों से जाता था। यह रोज उसे एक बातर देता सीर उसके नुदें साथ किया था। वह रोज उसे एक बातर देता बा। वाप कभी आता था। क्षेप रुक्त हुई सा इस्तिए वेटा ही ले जाता था। वाप कभी आता था, कभी नहीं जाता था। वह बहुत बुड़ा था, इस्तिए वेटा ही ले जाता था। वीरे-शीर वह भिक्तार था। वह बहुत बुड़ा था, इस्तिए वेटा ही ले जाता था। वीरे-शीर वह भिक्तार था। वह बहुत बुड़ा था, इस्तिए वेटा ही ले जाता था। वीरे-शीर वह भिक्तार था कर बाद जपना पूरा किए यह कर देता कि पीच विद्या कर नहीं वाप सा नहीं पाया वार दिन । वह चार डालर वहुत करें। वोचा उसको निवने चाहिए। किर उसका बाप मर गया। रच चाइल्ड को पता चाल कि उसका बाप मर गया है। लेकिन उसने किर भी जयने बाप का बालर क्यों होता होता था। वहीने मर तक रच वाहस ने कुछ की नहीं कहा। बोचा वची इसका बाप मर गया है, लेकिन उसने किर भी अब तो सुन्हारा बार मर गया है। किर का बार स्वार हो कि स्वार खनके कहा कि का तो हुद हो गयी। अब तो सुन्हारा बार मर गया है, उसका बार सर का स्वार के कहा कि का तो हुद हो गयी। अब तो सुन्हारा बार मर गया था, इसके कहा कि का तो हुद हो गयी। अब तो सुन्हारा खनके हो कि का तो हुद हो गयी। अब तो सुन्हारा खनके हो है के सत्त कहा कि कहा कि कहा कि कहा खनके हो है

बाप की दौलत का मैं हक्दार हूँ कि तुम। हु इब दि हैगर। मेरा वाप मरा कि दुम्हारा बाप सरा। बाप मेरा सरा है तो उसकी सम्प्रांत का मालिक में हैं। (रच पाइस्त ने वपणी बोचन कथा में क्लिबाया है कि सिकारी मी मालिक हो बाते हैं बस्यास से।) चिक्त हो गया। रच चाइल्ड ने उससे कहा कि के जा माई, तु दो बाकर के। बोर अपने बेटे को बसीयत जिला जाता। बस तक हम हैं, देते गहेंगे। तेरे बेटे को शी देगा पढ़ेगा, गर्यों कि यह बसीयत है।

विन्तन सिफे आपका नौकर है लेकिन मालिक हो गया है। सभी इन्द्रियाँ आपकी नौकर हैं, लेकिन मालिक हो गयी हैं अभ्यास लम्बा है। आपने कभी-कभी अपनी इन्द्रियों को कोई आजा नहीं दी। आपकी इंद्रियों ने ही आपको आजा दी है। तप का एक अर्थ आपको बताता है, तप का अर्थ है अपनी इन्द्रियों की मालक्यित, उनको आज्ञा देने की सामध्ये । पेट कहता है भख लगी है, आप कहते हैं ठीक लगी है, लेकिन मैं आज भोजन लेने को राजी नही है। आप पेट से मलग हए हैं। मन कहता है, आज भोजन का जिल्तन कहाँगा और आप कहते हैं, नहीं, जब भोजन ही नहीं किया, तो चिन्तन क्यों करेंगे। चिन्तन नहीं करेंगे। तो ही आप अनशन कर पायेंगे, उपवास कर पायेंगे, अन्यथा कोई कर्क नहीं लगेगा। पेट कहता रहेगा भुख लगी है, यन विन्तन करता रहेगा। बाप और उलक जावें में और परेशान हो जावें में। और जैसे वह मिलारी चार दिन के बाद अपना बिस लेकर हाजिर हो जाता था. उसी तरह चार दिन के उपवास के बाद पेट अपना बिल लेकर हाजिर हो आयेगा कि चार दिन मोजन नहीं किया, अब ज्यादा कर डालो । तो पर्युषण के बाद दस दिन में सब पूरा कर डालेंगे। दुगने तरह से बदला के लेंगे। जो-जो चूक गया चसको ठीक से भरपूर कर लेंगे। जपनी जगह वापस खडे हो जायेंगे।

खपबास ही सकता है तभी, जब चितन पर जापका वस हो। लेकिन चितन पर जापका कोई वस नहीं है। जापने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया। हमें चितन की तो ट्रेनिंग दी गयी है। हमें विचार का तो प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन विचार की मालकियत का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जापकी स्टूल में, कालेज में विचार काता सिलाया जा रहा है। दो तो प्रश्ने में बीहना सिलाया जा रहा है, सब सिलाया जा रहा है, एक बात नहीं सिलायी जा रही है कि वो और वो जब जोकना हो तभी जोहना, जब न जोकना हो तो सत जोड़ना। लेकिन अगर मन दो और दो जोड़ना चाहे, तो आप रोक नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लें आज घर में। आप काम कीशिश करना कि दो और दो हुनें नहीं ओड़ना है, जीरन मन कहेगा कि चार। आप कहना— इसें ओडना नहीं है, वह कहेगा चार। वह आपको 'डिनाई' करता है क्योंकि उसकी मालकिशत आप छोन रहे हैं। अब तक आपने उसको मालिक बनाकर रखा है। एक दिन में यह नहीं हो आयेगा। लेकिन अगर इसके प्रति सजनता की आये और यह स्थाल आ जाये कि मैं अपनी इंदियों का गुलाम हो गया है, तो शायद थोड़ो याचा करनी पड़ेंगी, इदियों के विपरीत। अनशन वैती ही साम की सुरुआत है।

#### (१९) आपकी 'नहीं' की ताकत

महाबीर ठीक कहते हैं। बाज नहीं, कहा तो बात समाप्त हो गयी। लेकिन आपकी नहीं और हाँ में बहुत फर्क नहीं है। आपका बेटा आपसे कहता है बह खिलीना लेना है। आप कहते हैं नहीं, और यह 'नहीं' आप बड़ी ताकत से कहते है। लेकिन बेटा वही पैर पटकता खड़ा रहता है और कहता है कि लेंगे। दोबारा कहते हैं मान जा, नहीं लेंगे। आपकी ताकत कीण हो गयी है। ब्रापकी नहीं, हाँकी तरफ चल पड़ी। वह बेटा पैर पटकता ही रहता है। कहता है लेगे। बालिर बाप लेते हैं। बेटा जानता है कि बापकी नहीं का कुल इतना मतलब है कि तीन चार दका पैर पटकना पडेगा और हाँ हो जायेगी, और कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आपके ना की ताकत कितनी है---ऐन्ड हाऊ मच य मीन बाई सेइंग नी । बच्चे जानते हैं, कि आपकी ना को कैसे काटना है, और काट देते हैं, आपकी ना को हाँ में बदल देते हैं। जितने जोर से आप कहते हैं नहीं, बच्चा जानता है कि उतने जोर से यह कमजोरी की घोषणा है या आप इराने की कोशिया कर रहेतै। डरेंगे अपने से ही कि कही हौ न निकल आये। बहुबच्चा समभ जाता है कि कोर से बोले, ठोक है। बन्नी बोडी देर में यह 'नहीं' ठीड हो जायेगी। लेकिन जो आदमी सचमुच शक्तिशाली है वह जोर से नहीं कभी नहीं कहता। वह शान्ति से कह देता है- नहीं, और बात समास हो जाती है।

कापकी इन्द्रियाँ भी ठीक इसी तरह का कार्यक्रम सीख लेती हैं, जैसे बच्चा सीख लेता है। असर आप रोज ११ बजे भोजन करते हैं, सी आपको रोज ११ बने मुझ लगती है। लेकिन बापने कल रात तय किया कि कल उपवास करेंगे तो १ बने से मुझ लगती है। यह बड़े लाएवर्य की बात है। ११ बने रोव मुझ लगती थी, ६ बने कभी नहीं लगती थी। हुना वया? बसी तो कुछ किया नहीं? बसी तो बनकर भी चुक नहीं हुआ? वह ११ बने युक्त होगा। खिक्तं क्याल किया है, रात में तय किया कि कल लगतान करना है उपवास करना है, बौर बस मुबह से मुझ लगने लगी। मुबह से क्या, रात से ही युक्त हो जाती है। बापके पेट में, बापकी ना को ही में बदलने की कीशिया उसी वक्त से चुक्त हो जाती है। इन्हियी अपनी मालकियत कायम करने की कीशिया करती हैं।

निरिचल ही कोई भी अपनी भासकियत बासानी से नहीं छोड़ देता।
एक बार मार्किक्यत दे देना बासान है, बायस लेना थोड़ा कठिन पढ़ता है।
यहीं कठिनाई तपस्चयां है। लेकिन जगर आप पुनिष्कत हैं और आपकी ना का मतत्तव नहीं और हां का मतनब हां होता है जीर सच में होता है, तो इंग्नियां बहुत जल्द समफ जाती हैं। जल्द समस जाती हैं कि आपकी ना का मतलब ना है और आपकी हां का मतलब हां है। इसलिए मैं आपसे नहां का हूँ, सकल्प आप करना तो फिर तोड़ना मता अन्यवा करना ही मत। सम्बंधि संकल्प करके तोड़ना आपको इतना दुरंल कर जाता है जिसका कोई हिसा संकल्प करके तोड़ना आपको इतना दुरंल कर जाता है जिसका कोई हिसा हुँता नहीं तो उतनी दुरंतना नहीं आयेगी। एक मरीसा तो रहेगा कि कभी करेंगे तो पूरा कर लेंगे। लेकिन संकल्प करके अपर आपने तोड़ा तो आप अपनी ही जांबों में अपने ही सामने बीन-हीन हो आयेगे। और सदा के लिए बहनी, तब आप पहले से ही जानेंगे कि यह दूटेगा, यह चल नहीं सकता। इसिए छोटे संकल्प करेंगे, तह आप पहले से ही जानेंगे। कि स्व दूटेगा, यह चल नहीं सकता।

#### (२०) बाह ! आपका द्वाध भी दछील करता है

गुरिनिएक नहुत छोटे संकल्प से तुरू करवाता था। वह कहुना, इस हाथ की जैना कर कों। अब इसको नीचे मत करना। और जैने ही तय किया कि नीचे नहीं करना, पूरा हाथ कहता है नीचे करो। हाथ दशील करेगा। जार सोचेंगे हाथ कैसे दशीलों करेगा? हाथ दशील करता है, यह आरंगु करेगा, यह कहेगा— यहुत बक गया है। गुरिबएक कहा देख रहा है, एक दफे नीचे करके ऊपर कर ले। उसकी तो पीठ है। (गुरिबएक जब भी ऐसी आजा देता था, पीठ करके बैठता था। इस तरह हाथ २५ तरह की दलीलें खोगेगा। यह कहेगा, ऐसे भे कही सकता न लग जाये। और फिर हाथ यह भी कहेगा, इससे फायदा भी क्या है? हाथ ऊर्च करने से कहीं भगवान् सिमने वाला है? अरे यह हाथ तो शरीर का हिस्सा है। इससे आरवा का क्या

मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, कपड़े बरलने से क्या होगा । आस्पा बरलनी है । कपड़े बरलने की हिम्मत नहीं है, बारमा बरलनी है ! वे सोचते हैं कि सह रलील उनकी लपनी है, पर हुद दलील उनके कपड़े दे हैं । यह सोख उनकी लपनी नहीं है, यह उनके कपड़ों की है। वह जो घर में साहियों कह रही हैं कि कपड़े से व्या होगा । लेकिन से सोच पर है कि बहुत आस्मिक लोज कर लाये। लेकिन सच यह है कि बहुत लासिक लोज कर लाये। लेकिन सच यह है कि बहुत तक का परिवर्तन करने की सामध्यें नहीं जूटती, भीतर के परिवर्तन कि सपर नहीं है, जितना आप सोचते हैं। वह बापके भीतर कर फीट है। वाहर हतना बाहर हतना मीतर नहीं है तितना बाप सोचते हैं। वह बापके भीतर कर करते हैं। का वाहर हतना मीतर नहीं है तितना बाप सोचते हैं। वह बापके कपड़ों तक ला गया है।

अपने को बोखा देना बहुत आसान है। यो भूला नहीं रह सकता, बहु कहेंगा अनवन से बया होगा? मूढे माने से क्या होगा? मुख नहीं हो का बोना माने हुए नहीं होगा। वो नाम कहें रहने के क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होने का होगा है। उपवास से कुछ भी नहीं होगा, तो क्या भोजन करने से हो बावेगा? नम्म नहें होने से नहीं होगा, तो क्या भोजन करने से हो बावेगा? नम्म नहें होने से नहीं होगा, तो ह्या पंपने के हो बावेगा? करण बहुत से से नहीं होगा तो हमा पर प्राप्त के बहुत से हमें के क्या करने से हो बावेगा? क्या कर इस पहने से हो बावेगा? क्या हे हमा रे गो के क्या करने के हो बावेगा? क्या हे का प्या होगा! लिक्त पर से क्या होगा! हमा का सह सह हमें से क्या होगा! हमा से स्वाप्त का सह सह हमें से क्या होगा! हमारा मन, हमारी इंडियों, हमारे कपड़े हो क्या होगा! हमारा मन, हमारी इंडियों, हमारे कपड़े, हमारी चीजें सब वजी होती हों सी हमारा सन, हमारी इंडियों, हमारे कपड़े, हमारी चीजें सब वजी होती हों सी हम 'रेसननाइक' करते हैं।

घ्यान रहे, रीजन और रेशनलाइजेशन में बहुत फर्क है। बुद्धिमला में और बुद्धिमता का पोखा खडा करने में बहुत फर्क है। हाम कहुता है कि सक जायेंगे, मर वायेंगे। और गुरजिएक कहुता है कि तुब नीचे सत करना। सगर हाम चक कारेगा तो गिर कायेगा, तुन नीचे मत करना। जनर हाम सच में हैं।
चक जायेगा, तो दकेगा केंते हैं लेकिन वह कहता है कि जब तक करका है, जल कुम मत गिरता। अपनी तरफ के मत गिराना। जगर हाम गिरे तो तुम
चेक लेना कि गिरता है। पर तुम को आपरेट मत करना। तुम सहायोग मत
चेना। जया जारोक बात है यह। हम बड़े बोली से सहयोग दे सकते हैं। हम
कह सकते हैं यह हाम गिर गया है, हम बोड़े हो गिरा रहे हैं। विकास
मती-मांति जानते हैं कि यह गिर नहीं रहा है, आप गिरा रहे हैं। कि सक्ति
भीतर अपने को साध-साफ देखना पड़ेगा—अपनी बेईमानियों को, अपनी
बंबनाओं को, अपनी सिकेदामस को। और को जावधी अपनी बंबनाओं को नहीं
देखता उसकी हो और ना में फर्क नहीं रह जाता। वह ना करता है और हो
कर लेता है, अपना हो करता है और ना कर लेता है।

#### (२१) नसरहीन : नोट, करान और शराब

मुल्ता नसरुरीन के लड़का पैशा हुआ। बड़ा हुआ तो नसरुरीन ने सोचा कि यह आगे बया बनेगा, इसकी हुछ जोच कर लेनी चाहिए। तो उसने कुछत कर लनी चाहिए। तो उसने कुछत कर लगे जोर पात हो एक शराब की बोतल रख थी, एक वन रुपए ला नोट रख दिया और छोड़ दिया उसको कमरे में; और छिन्न कर बड़ा हो गया। वहने वस रुपए का नोट जेव में रखा, कुराल बगल में दबायी और खराब पीने लगा। नसरुरील आगा और अपनी बीजी से बोला कि यह राजनीदित हो जायेगा। कुरान पड़ता तो बोचले वा मिक हो जायेगा। कुरान पड़ता तो बोचले वा मिक हो जायेगा। कुरान पड़ता तो बोचले क्या पात होता तो सोचले क्यापारी हो जायेगा। कुरान पड़ता तो सोचले क्यापारी हो जायेगा। कितन उसने कहा, यह पीलटी खयन हो जायेगा। यह कहेगा हुछ, करेगा हुछ। यह सब एक साथ करेगा। यह सहेगा हुछ, करेगा हुछ। यह सब एक साथ करेगा

हमारा जिल ऐसा ही कर रहा है। अमें भी कर रहा है, अपमें भी लोच रहा है। यो कर रहा है, और सोच रहा है उन दोनों में कोई संबंध नहीं है और खुद कुछ और ही हैं। और यह सब आक एक ही साब है। उपस्वर्ध इस जाल की काटने का नाम है, और व्यक्तित्व को एक प्रतिमा देने की प्रक्रिया है। इस बात की किशिश्व है कि व्यक्तित्व में एक स्पष्ट क्प निखद स्वाये। एक आकार बन वाये। आप में विकृत कुछ काकार न रह वाये। आप में सनेक आकार न रह वायें। बापने एक बाकार उपसे, साहिस्ता- स्नाहिस्ता आप स्पष्ट हो जायें। एक क्लीरिटी हो। जगर आपको कोजन नहीं केता है, तो नहीं लेता है —यह आपके हुरे व्यक्तित्व की आपाज हो जाये, बात लस्त हो गयों। यह भी हो सकता है कि आपने तय कर जिया हो के रथ चटे नहीं लेंगे कोजन और न होजेगे। तो मन कहता है, पर हो चष्टे की बात है न, २४ चष्टे बाद तो कोजेंगे? करेंगे? ठीक है, किसी तरह २४ चप्टे निकाल देंगे। मन इसके दाजों हो सकता है। क्योंकि इसेक्सिटिन नहीं है सामला, सेपिटिन है, निश्चत हो। २४ चप्टे के बाद तो कर ही लेना है। तो एक मजदूरी जैसे आप वो लेंगे, कितन त आपको उपस्थास ही प्रकुल्सता न मिलेगी, बोफ होगा। तब उपनास का आनन्द आपके भीतर न जिलेगा। बहु प्यस्टेसी, वह लहर आपके भीतर नहीं आयेंगी, जो इदियों के ऊपर मालक्षित्व के होने से आतो है। तब सिफ एक बोफ होगा जिसे २४ चटे वो नेना है। मदि द से आप वो है तब सिफ एक बोफ होगा जिसे २४ चटे वो नेना है। मदि द से आप वो है के ति तरह निपटा ही लेंगे।

#### (२२) अनशम की वे अनहोनी शर्तें

लेकिन तब अनदान हुआ। महावीर निविचत नहीं करते ये कि कब भोजन लेगे, वे नियति पर छोड़ते थे। बहुत हैरानी का प्रयोग या वहा। महाबीर ने अकेले ही इस पृथ्वी पर किया। वे कहते थे कि भोजन मैं तह लगा, जब ऐसी घटना घटे-रास्ते पर निकलगा, अगर किसी बैलगाडी के सामने कोई आदमी सहा होकर शे रहा होगा। बैल काले रंग के होंगे, उस भादमों की एक जाँख फटी होगी जी एक जाँख से आरंस टनक रहा होगा तभी मैं भोजन लगा। और वह भी तब अगर वहीं कोई भोजन देने के लिए निमंत्रण दे देगा, नही तो आगे बढ़ जाऊँगा। महाबीर गाँवो मे जाते। वे जो तय करके जाते थे, ऐसा-ऐसा होगा तो भोजन ले लूंगा, वह पूरा नहीं होता, वे बापस लौट जाते । लेकिन वे बड़े आनन्दित होकर बापस छोटते । क्योंकि वे कहते कि जब नियति की ही इच्छा नही है, तो हम क्यों इच्छा करें। जब बागतिक शक्ति कहती है कि आज भोजन नहीं, तो बात खत्म हो गयी । वाव मर रोता, गाँव भर परेशान होता । क्योंकि गाँव में अनेक कोग खड़े होते मोजन ले लेकर और अनेक इंतजाम करके। असी भी खड़े होते हैं। जैन दिगम्बर मूनि वैसा प्रयोग करते हैं अभी भी, लेकिन वह सब जाहिर है कि वे क्या-क्या नियम देते हैं। पांच-सात नियम जाहिर है। वह वहीं छेता है पौच-सात घरों में जो वे नियम पूरे कर देते हैं। जैसे यह नियम कि अपर

किसी घर के सामने केले बटके होंगे...जब यह सबको मालूम है। तो सब लोग केले सटका सेते हैं बपने घर के सामने। मगर कोई स्त्री सक्टर साही पहनकर मोजन के लिए निमंत्रण करेगी। इस तरह शंच-सात नियम फिनस्ट हो गये। बीर पांच-सात परों से सोग सड़े हो बाते हैं। इससिए जब जैन मुनि कमी बिना मोजन किये नहीं सोटता। निस्थत ही यह महाबीर से ज्यादा होशियार है। कभी नहीं सोटता साली हाय। आदमी अपने को कितने घोले दे सकता है।

महाबीर की प्रक्रिया बिल्कुल और है। वे किसी से कहेंगे नहीं, बतायेंगे वहीं। वह उनके भीतर है बात । पता नहीं वह बात क्या है। कभी-कभी तीन-तीन महीने महावीर की खाली. बिना भीजन लिये गाँव से लौट जाना पहता । बात खत्म हो गयी, क्योंकि मामला इन्द्रेफिनिट है । जब मन के लिए कोई सीमा नहीं होती, तो मन को तोइना बहुत आसान हो जाता है। जब मन के लिए सीमा होती है तो खींचना बहत बासान होता है। सीमा है तो सगता है, एक ही घण्टे की तो बात है निकाल देंगे, २४ घण्टे की बात है, गुजार देंगे। लेकिन महाबीर का जो अनशन था, उसकी कोई सीमा न थी। यह कब पूरा होगा कि नहीं होगा कि यह जीवन का अन्तिम अनशन होगा, भोजन इसके बाद नहीं होगा-इसका कुछ पक्का पता नहीं। महाबीर ने उपवास और अनशन पर जैसे गहरे प्रयोग किये, इस पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं किये। सगर आइवर्य की बात है, कि इतने कठिन प्रयोग करके भी महावीर को फिर भी कभी-कभी भोजन मिल ही जाता था। १२ वर्ष में ३६४ बार भोजन मिला। कभी १५ दिन बाद, कभी दो महीने बाद, कभी तीन महीने बाद, कभी चार महीने बाद। तो महावीर कहते ये कि जो मिलनेवाला है, वह मिल ही जाता है। उसका तो त्याग भी कैसे हो सकता है जो मिलने बाला है। त्याग तो उसी का किया जा सकता है, जो नहीं मिलने बाला है। भीर तब महाबीर कहते थे कि जो नियति से मिला है, उसका कोई भी सम्बन्ध मझसे नही है। क्योंकि मैंने किसी से भाषा नहीं। मैंने किसी से कहा नहीं। स्रोड दिया बनन्त के ऊपर कि होगी जगत को कोई जरूरत मस्ते चलाने की, तो और चला देगा, और नहीं होगी जरूरत, तो बात खत्म हो गयी। मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है।

# (२६) जीवेषणा इटाने से मीत नहीं भा जाती

ध्यान रहे, महाबीर की सारी प्रक्रिया कोवेचणा छोड़ने की प्रक्रिया है। बहाबीर कहते हैं, मैं बीविज रहने के छिए कोई ऐवणा नहीं करता हं। समुर इस अस्तित्य को ही, अयर इस होने को ही मेरी कोई जकरत हो, तो इत्तजाम करें। मुझे हुछ जकरत नहीं। लेकिन आरम्प तो यही है कि किर मी महासीर ४० वर्ष लिये। स्वस्य जिये और आनन्य से जिये। स्वस्य किये और आनन्य से जिये। स्वस्य किये और आनन्य से जिये। उस मुख्य ने उन्हें मार न इसा। निम्मित पर छोड़ देने से वे दीन-दीन न हो गये। जीवेषणा को हटा देने से भीत नहीं जा गयी। इससे बहुत से राज़ बता चकते हैं। हमारी यह फेक्टा कि मैं ही अपने को जिला रहा हैं, विश्वायता है। और हमारो यह स्वस्य कि जब तक मैं नहीं मस्पा, तब तक मैं मर केसे सकता हैं, नासम्बी है। बहुत कुछ हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन उसे भीत हम समसते हैं कि हमारे साम केसे हमें से वाहर है जो हाथ के मीतर साम में से ही अपने का जम होता हैं। यो हमारे हाथ के बाहर है उसे हाथ के मीतर है। यो हमारे हाथ के बाहर है उसे हाथ के बाहर हो सम्बन्ध से स्वस्त हो साथ का साथ हो।

### (२४) स्वीकार की भी एक सुगंध होती है

महाबीर अपना मोजन भी पैदा नहीं करते थे. महाबीर स्नान भी नहीं करते थे अपनी तरफ से। वर्षा का पानी जिलना बुला लेता, बुला लेता; लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि महाबीर के शरीर से पसीने की दुगंन्य नहीं आती थी। आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि महाबीर स्नान नहीं करते थे। और आपने कभी स्थाल किया, सैकड़ों पश्-पक्षी हैं, स्नान नहीं करते ? वर्षा का पानी वस काफी है । उसके शरीर से दूर्गन्य आती है ? एक आदमी ही अकेला ऐसा जानवर है जो बहुत दुर्गन्छ देता है, जिसे डिओडरेन्ट की जरूरत पडती है। रीज सगन्य खिडकी, डिओडरेन्ट सावन से नहाओ, सद तरह का इन्तजाम करो। फिर भी पांच-सात मिनट किसी के पास बैठ जाओ, तो असली खबर मिल जाती है। आदमी अकेला जानवर है जो दुर्गन्य देता है। महाबीर के जीवन में जिन लोगों को जानकारी थी, जो उनके निकट थे, वे बहुत चिकत थे। उनके क्षरीर से दुर्गन्ध नहीं आती थी। असल में महावीर ऐसे जीते वे जैसे पश्-पक्षी जीते हैं। अतने ही प्राकृतिक नियम पर अपने को छोड़ कर, जो मर्जी इस विराट की, इस अनंत सत्ता की जो मर्जी, वह उसी के लिए राजी हैं। ऐसा भी नहीं कि पसीना आयेगा सो वे परेशान होगे, उन्हें पसीने के लिए भी राजी पार्वेंगे। दूगेंन्छ आयेगी, दूगेंन्छ के लिए राजी होगे। असल में राजी होने से एक नयी तरह की सुगन्ध जीवन में बानी सुरू हो जाती है। जब इस सब स्वीकार कर लेते हैं, तो एक बनूठी सुपन्य से वीवन मरना शुरू हो जाता है। सब दुपंत्र्य करनीकार की दुपंत्र्य है, जीर सब मुख्यता अस्वीकार की मुख्यता है। स्वीकार के साथ ही एक अमूठा सीन्दर्य है, एक अनुठी सुपन्य से जीवन मर जाता है। एक सुवास से वीवन मर जाता है। महावीर पर पानी गिरे, तो समझेंने कि स्तान कराता चा बादनों की। महावीर ने समस्त पर स्वयं की छोड़ दिया। जब बादक बरें, स्तान हो गया, स्तान कराना तो सिकं प्रतीक है। बात कुछ इतनी है कि महावीर ने खोड़ दिया है निसत्ति पर, प्रकृति पर, यानी अब को करना हो कर, मैं राजी हैं। यह राजी होना कहिंसा है। और इस राजी होने के लिए उन्होंने अन्तरन को प्रायोक सुन कहा है। क्यों है क्यों के जब तक आपको इंदियों आपते राजी बही है, तत तक आप प्रकृति से राजी केंत्रे होंने।

इसे बोड़ा और देख लें। यह टबल हिस्सा है। आपकी इंब्रियाँ ही आपसे राजी नहीं हैं। पेट कहता है भोजन दो, शरीर कहता है कपडे दो, पीठ कहता है विश्वाम चाहिए । जापकी एक-एक इंद्रियों जापसे बगावत किये हुए हैं। वे कहती हैं यह दो नहीं तो तुम्हारी जिन्दगी बेकार है, अकारव है, तम बेकार जी रहे हो। जससे तो बेहतर है मर जाओ। अगर एक अच्छा बिस्तर नहीं खुटा पा रहे हो तो मर जाओ। आपकी इन्द्रियाँ आपने नाराज हैं. आपसे राजी नहीं हैं और आपको सीच रही हैं, तो आप इस विराट से कैंडे राजी हो पायेंगे ? इतने छोटे से शरीर में जब इतनी छोटी सी इन्हियाँ आपसे राजी नहीं हो पातीं तो इस विराट शरीर में. इस ब्रह्माण्ड में आप कैसे राजी हो पायेंगे ? और फिर जब तक आपका ध्यान इन्द्रियों से चलका रहता है. तब तक आपका ध्यान उस बिराट पर जायेगा भी कैसे ? यहीं छट में अटका रह जाता है। कभी पैर में कांटा गढ़ जाता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी यह पसली दुखती है, कभी वह इन्द्रिय भौग करती है। इन्हीं के पीछे दौडते-बौड़ते सब समय खर्व हो जाता है। महावीर कहते हैं, पहले इन्द्रियों को अपने से राजी करो । अनुशन का यही अर्थ है कि पेट को अपने से राजी करो, तुम पेट से राजी मत हो जाको । मही-भाँति जानो कि पेट तुम्हारे सिये है, तुम पेट के लिए नहीं हो । लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत से यह कह सकेंगे कि हम पेट के लिए नहीं हैं। इस भलि-भौति जानते हैं कि इस पेट के लिए हैं, पेट इसारे लिए नहीं है। हम साधन हो गये हैं और पेट साह्य हो गया है। पेट बाजी सभी इंद्रियाँ साध्य हो गयी हैं, श्लींचती रहती हैं, बुलाती हैं, और हम दौड़बे रहते हैं।

#### (२४) कोई सन न छे !

मुल्लानसरहीन एक दिन अपने मकान के कप्पर ठीक कर रहा था। बरसा आने के करीब थी। भिलारी ने नीचे से आवाज दी कि नसरहीन जरा नीचे आजो । नसरुटीन ने कहा कि तुम्हे क्या कहना है, वहीं से कह दे । सो बसने कहा, माफ करो, नीचे आओ । नगरहीन बेचारा सीढियों से भीचे उतरा । भिकारी के पास गया। भिकारी ने कहा कुछ खाने को मिल जाये। नसरहीन नै कहा, नासमझ यह तो तु नीचे से भी कह सकता था। इसके लिए मझे नीचे बुलाने की जरूरत क्या थी ? उसने कहा कि बड़ा संकीच सगता था, जोर से बोलुंगा, कोई सुन केगा। नसरुटीन ने कहा, बिल्कुल ठीक है। चल, ऊपर चल। मिलारी बढ़ा मोटा तगड़ा था। बानुश्किल चढ़ पाया। नसरहीन ऊपर बाकर अपने खप्पर जमाने में लग गया। बोडी देर भिलारी सडा रहा। न रहा गया तो कहा कि भूछ गये क्या ! नसरहीन ने कहा, मुझे भीख नहीं देनी है, यही कहने के लिए ऊपर बूलाया। उसने कहा, त आदमी कैसा है. नीचे ही क्यों न कह दिया! नसरहीन ने कहा, बड़ा संकोच लगा, कोई सुन छेगा। जब तू भिखारी होकर मुझे नीचे बूला सकता है, तो मैं मालिक होकर तुक्ते कपर नहीं बुला सकता! इसी तरह कपर से सब इंद्रियाँ हमें नीचे बुलाये चली जाती है। हम इंडियों को ऊपर नहीं चूला पाते। अनशन का अर्थ है इदियों को हम ऊपर बुक्तायेंगे। हम इदियों के साथ नीके नहीं जायेंसे।

व्यारहवाँ प्रवचन

संक्षेप की अंतर्पात्रा

वर्युवण-व्यास्थानमाला, बम्बई, दिनांक, २८ वगस्त, १९७१ बाह्य-तपः उणोदरी के दायरे और वृत्ति घम्मो मंगलम्बिकट्टम् अहिंसा संजमो तबो।

वर्ध---

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सथा मणो ॥१॥

देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन-सा धर्म है) अहिंसा, संबंध और तप-रूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा कंळान रहता है, उसे

जनवन के बाद महाबीर ने दुतरा बाहा-पा दणीयरी कहा है। दणीयरी का वर्ष है अपूरा प्रोजन, अपूर्ण नाहार। बादच्ये होगा सुनकर कि जनवन के बाद जणीयरी को करों लाये महानीर। अनवन का तो अर्थ है निराहार। अनवर जणीयरी को कहना भी या, तो जनवन के पहुळे कहना था। वर्धीकि आसतीर है जो कोग कनवन का अप्यास करते हैं, वे पहुळे उणीयरी का अप्यास करते हैं। वे पहुळे उणीयरी का अप्यास करते हैं। वे पहुळे आहार को कम करने की कोविद्या करते हैं। जल कम आहार हैं। वे पहुळे आहार को का करने आहे ही। वे प्रान्त कर स्वीत कर कर स्वीत कर स्वीत के जनवन का अर्थों करते हैं। वह विक्रमुस्त ही गमत है। महावीर ने जानकर ही पहुळे अनवम कहा बीर फिर उणीयरी कहा। उणीयरी का अप्यास हो ना का स्वास अपना का का का का का कोई अर्थों मा अपना हो जावें, तो उस अपयास के वा अपना का का कोई अर्थ, जावें प्रयोग नहीं रह जाता। मैं बावचे पहुळे कह हुका है कि जनवान वितना आवस्थिक हो, जितना अप्यास स्वास क्रास सूर्य हो, जितना अप्यास की तिराह हो हो जितना अपयास की तिराह हो, उतनी ही कही कलांक लीतर दिवासी वहती है। उणीयरी को हिसीय नंबर महावीर ने दिवा है, खबता का करती है। का स्वास करती है।

#### (१) आएकी भूख और आदत की घड़ी

उनोधरी खब्ब का वर्ष कुन हतना ही होता है कि जितना पेट सीमें उतना बहुँदिना। केकिन बाएको यह दता नहीं है कि पेट कितना मौरता है। बहु बक्सर जितना मौरता है, नह पेट नहीं मौरता, वह बाएकी बादत मौरती है। बोर जाहत से मौर स्वाम वें पर्क न हो, तो सप्तंत कंटिन हो जायेगी वात । जब रीज आपको मूख मगती है, तो जाप दस अम में मत रहना कि मूख लगती है। स्वाभाविक भूल तो बहुत मुक्कित से लगती है। निमम से वैषी हुई भूल रोज समाती है। जीव विकानी, वाभोजीलट कहते हैं कि आवसी के सीतर एक वाभोजीलिट कहते हैं कि आवसी के सीतर एक वाभोजीलिट कहते हैं कि सावसी के सीतर एक रिक्र के सीत एक हैं कि सावसी के सीतर एक हैं कि कि नात का रामें के भीतर एक हैं कि हम लागती जिस मड़ी की बात करते हैं, बहु हमारे गहरे में हैं; लेकिन उसके उपर हमारी जावत की मड़ी है, जो हमने अन्यास से निर्मात करती हैं, हजारों वर्ष से । जीत करते हैं, जो हमने अन्यास से निर्मात करते हैं, हजारों वर्ष से । जीत करते हैं, जो हमने अन्यास के नीग भी हैं जो दिन में दो बार क्षोजन करते हैं, दो वे बहुत हैरान हुए। उनकी समझ में ही नहीं जाया कि दिन में दो बार क्षोजन करते हैं, हजारों वरसों से । ऐसे भी कज़ील हैं जो दिन में यो बार क्षोजन करते हैं हे हहारों वरसों से । ऐसे भी कज़ील हैं जो दिन में यो बार भी भोजन करते हैं। इसका जीवक जगत से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी अरातों के जात है। आरते हमारा पहला प्राथमिक स्वकास वाहतों है। जोर हमारा पहला प्राथमिक स्वकास कारतों है हमारी अरातों है। जोर हमारा पहला प्राथमिक स्वकास कारतों है जा के नी वे वें से जाता है।

खेन फकीर बोकोच्च से किसी ने पूछा कि तुम्हारी साथना क्या है। उपने कहा, जब भूल जगती है तब मैं भोजन करता हूँ। और जब मुझे नींद बाती है तब मैं सो जाता हूँ। और जब मुझे नींद बाती है तब मैं सो जाता हूँ। और जब भेरी नींद ट्रवरी है तब मैं जय जाता हूँ। उस जारे में है सोकोच्च ने कहा, काश ! तुम सभी यह कर जो तो हम पूष्यी पर चुर्जों की गिनती करती मुश्किल हो जाये। यह तुम नहीं करते हो। जब तुम्हें भूक नहीं जगती में हम जाते हो। जो तब भी तुम खाते हो। जोर जब तुम्हें भूक नहीं जगती है, तब भी तुम खाते हो। जोर जब तुम्हें भीद नहीं आती, तब तुम सो जाते हो। जोर जब हुन्हें भूक तहीं हो। जोर जब तुम सो तो हो। जोर जब हुन्हों नींद साती हो तो तुम न सोते हो। जोर जब हुन्हों नींद साती हो। जोर जब हुन्हों नांहिए, तब तुम सोपे रह जाते हो। यह विकास हो अहा जाती है। एक तो हुनारा स्वभाव है, जेसा प्रकृति ने हुन्हें निमित्त किया। और प्रकृति तस्ती स्वस्ता है। जोर जब हुन्हों नींद साती अहरते हैं। जाती है। जोर जब हुन्हों नींद साती है। जोर जब हुन्हों नींद साती स्वस्ता है। जोर जब हुन्हों नींद अहरती खाती है। जोर जब हुन्हों नींद साती साता सात साता है। जोर जा हुन्हों नींद साता है। जोर जम साता है। जोर जम साता है। जोर जम्मा है जिता ही। जोर जम हो जीर जम्मा है। जोर जम्मा है। जिता हो। जोर जम साता है। जोर जम्मा है। जोर जम साता है। जम साता है। जोर जम सा

### (२) भोजन भट्ट मुकावला

सुना है मैंने कि मुक्ता नसरहीन के गाँव में एक प्रतियोगिता हुई कि कौन बारभी सबसे ज्यादा कोकन कर सकता है। मुक्ता ने सभी प्रतियोगियों को बहुत गीछे छोड़ दिया। कोई बीस रोटी पर रक गया, कोई पण्डी रोटी पर रक गया, कोई पण्डी रोटी पर रक गया। किर लोग वसराने छो कि मुक्ता तो प्यास रोटी पर एक रहा था। छोगों ने कहा, मुक्ता अब तुम जीत ही गये, अब अकारण अपने को परेशान मत करें। एक जाओ। मुक्ता ने कहा, मैं एक हो शोर पर एक सकता है कि मेरे कर कोई खबर न पहुंचाये, गहीं तो मेरा सांफ का भोजन पत्नी नहीं देगी। यह खबर घर तक न जाये कि मैं पत्नास रोटी था गया, नहीं तो सोफ का भोजन पत्नी सांमक का भोजन पत्नी तो सोफ का भोजन गड़बह हो जायेगा।

बाप इस पेट को अधाकृतिक रूप से भी भर सकते हैं. विक्रिप्त रूप से भी भर सकते हैं। पेट को ही नहीं, यहाँ उदर केवल सांकेतिक है, हमारी प्रत्येक इंडिय का उदर है। हमारी प्रत्येक इंडिय का पेट है। और आप प्रत्येक इंडिय के उदर को जरूरत से ज्यादा भर सकते हैं। जितना देखने की जरूरत नहीं है. उतना हम देखते हैं। जितना सुनने की जरूरत नहीं है, उतना हम सुनते हैं। और इसका परिणाम बडा अदबत होता है। वह परिणाम यह होता है कि जिलना ज्यादा हम सनते है जतनी ही क्षमता और संवेदनशीनता कम हो जाती है, इसिक्ट तिप्त भी नहीं मिसती। और अब तिप्त नहीं मिसती तो. 'विसियस सकल' पैदा होता है . हम सोबते हैं कि और ज्यादा देखें, तो तृष्ति मिलेगी। और ज्यादा खायें, तो तप्ति मिलेगी। जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही जो स्वभाव की भूख है, वह दबती और नष्ट होती है (वहीं तृष्त भी हो सकती है); और जब वह दव जाती है, मध्ट हो जाती है, विस्मृत हो जाती है, तो आपकी जो आदत की भूख बढ़ती जाती है वह कभी तृप्त नहीं हो सकती । उसकी तृप्ति का कोई अन्त नहीं है । निरंतर हम सुनते हैं कि वासनाओं का कोई अन्त नहीं है । सेकिन संबाई यह है कि स्वमाव में जो भी बासनाएँ हैं, वे सब काम की हैं। हाँ, आदत से जो बासनाएँ हम निर्मित करते हैं, उनका कोई अन्त नहीं है। इसकिए किसी जानवर को आप बीमारी में काने के लिए राजी नहीं कर सकते । जो होशियार जानवर हैं, वे जरा भी बीमार होंगे तो उल्टी कर देंगे, जो पेट में है, उसे बाहर फेंक देंगे। वे प्रकृति से जीते हैं। बादनी जादत से जीता है। और बादत से जीने के कारण हम अपने को रीज-रोज अस्वामाविक होते चले जाते हैं। यह

अस्वामाविक होना इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हुमारी प्राकृतिक जाकांक्षाएँ क्या है ?

## (३) अन्दर से आती हुई भूख की आवाज

आयोक्षांकित्र जिस जैविक वहीं की बात करते हैं, वह हमारे मीतर है। पर हम उसकी सर्ने तब तो ! वह हमें बताती है कि कब भूख लगी। वह बताती है कि कब सो जाना है, कब उठवाना है। लेकिन हम उसकी सुनते नहीं। उसके कपर अपनी व्यवस्था देते हैं। इसलिए उणोदरी बहुत कठिन है। कठिन इस सिद्वाज से है कि आपको पहले से यही पता नहीं कि स्वामाविक भूख कितनी है। इसलिए पहले तो स्वाभाविक भूल स्रोजनी पढेगी। इसलिए बनशन को पहले रखा है। अनशन आपकी स्वाभाविक भूख को खोजने में सहयोगी होगा। जब आप बिल्कुल भूले रहेंगे और भूखे रहने के संकल्प पर आप चलेंगे, तो आप बोडे ही दिन में पायेंगे कि आदत की मुख तो मुल गयी। यह असली भस्त न थी। दो-बार दिन तो बहु पकार कर जावाज देगी ठीक समय पर। फिर दो-चार दिन जब आप उसकी नहीं सनेंगे. तो वह बांत हो जायेगी। और तब आपके भीतर से स्वाभाविक मुख बावाज देगी। जब आप उसकी नहीं सुनेंगे, तभी बावके भीतर का यंत्र रूपांतरित होगा और आप स्वयं की पहचानने के काम में लगेंगे। तो पहले बादत की मल टूटेगी ! वह किसी की तीन दिन में टूट वाती है, किसी की चार दिन में टूट जाती है। एक दो दिन किसी को जाने पीछे लग सकता है। फिर स्वामाविक मस की व्यवस्था टरेगी और तब आप दूसरी व्यवस्था पर जायेंगे। लेकिन अनुशन में आपको पता चल जायेगा कि शठी आवाज क्या थी और सच्ची आवाज क्या थी। फठी आवाच मानसिक होगी । यानी जब आपको झुठी भूस लगेगी हो यन कहेगा, जुस समी है। और जब असली मुख लगेगी तो पूरे खरीर का रोबा-रोबा कहेगा कि मूल रुगी है। जगर मुठी मूल लगी है- जगर जाप बारह बजे रोज दोपहुद मोजन करते हैं, तो ठीक बारह बजे छन जायेगी । छेकिन खगर किसी ने वडी एक घंटा जागे-पीछे कर दी, तो चड़ी में जब बारह बजेंगे तब लगेगी । जापकी पता नहीं होना चाहिए कि अब एक अब गया है और चड़ी में बारह ही बजे हैं । तो बाप एक बजे तक बिना भूख समें रह जावेंगे, नयोंकि आपकी वह भूख मानसिक है, बारीरिक नहीं । वह मुख बाहर की बड़ी देखती रहती है। बारह बज गये, और सग गयी। असल में स्थारह ही बजे हैं। लेकिन चड़ी में बारह बजा विषे वये, तो बापमें जूब का भ्रम तत्काल पैदा हो वावेवा। क्योंकि मानविक मूल, मानविक है, मूठी है। वह मन से लगती है, बरीर से नहीं। तीन-चार दिन के बनवान में मानविक मूच की मत्तवस्य दूट जाती है। बससी मूख सुरू हो जाती है। बापको पहली दक्षे नगता है कि शारीर से मूख की पुकार जा रही है। इसको हम बौर तरह से मी देख सकते हैं।

# (४) भूका और मौसम

मनुष्य को छोड़कर सारे पशु और पक्षियों की योन व्यवस्था सावधिक है। एक विशेष मौसम में वे योन पीड़ित होते हैं, कामातुर होते हैं। बाकी वर्ष मर नहीं होते। सिर्फ आदमी अकेला जानवर है जो वर्ष भर काम-पीड़ित होता है। यह काम-पीड़ा मानसिक है, मेंटल है। अगर आदमी भी स्वाभाविक हो, तो बह भी एक सीमा में, एक समय पर कामातुर होगा। शेष समय कामातुरता नहीं होगी। लेकिन जादमी ने सभी स्वामाविक व्यवस्थाओं के ऊपर मानसिक व्यवस्थाएँ जड़ दी हैं। सभी त्रीओं पर उसने अपना इंतजाम अलग से कर सिदा है। यह अलग इंतजाम हमारे जीवन की विकृति और हमारी विकिप्तता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपमें वो काम-वासना बगी है, वह स्वामाविक है, बायोनॉजिकल है या सायकोनॉजिकल है। पता इसलिए नही असता, क्योंकि बाबीलॉजिकल काम-बासना को बापने जाना ही नही है। इसके पहले कि वह जगती, मानसिक काम-वासना जग जाती है। छोटे-छोटे बच्चे को कि चौदह वर्ष में जाकर वायोसॉजिकची नैच्योर होंगे, जैविक अर्थी में काम-वासना के योग्य होंगे, वे जीवह वर्ष के बहुत पहले ही मानसिक-वासना के योग्य और समर्थ हो गये होंगे। सुना है मैंने कि एक बूढ़ी औरत अपने नाती-पोतों की क्षेकर अजायबद्यर में गयी। वहाँ स्टॉकें नाम के पक्षी के बाबत बच्चों की समग्राने के लिए यूरोप में कथा है। जब घर में बच्चे पैदा होते है तो बड़े-बूढ़ों से बच्चे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ से आये, तो बड़े-बूढे कहते हैं कि यह स्टॉक पक्षी से आया। जय वहाँ अजायवधर में स्टॉर्क पत्नी के पास वह बूढ़ी गयी, तो उन अञ्चों ने पूछा, यह कौन-सा पक्षी है। बूढ़ी ने कहा वहीं पक्षी है जो बच्चों को साता है। छोटे-छोटे बच्चे, वे एक दूसरे की तरफ देखकर हुँसे और एक बच्चे ने अपने पड़ोसी बच्चे से कहा कि क्या इस नासमम बूढ़ी को असकी राज बता दें (में बी टेक हर वि रियल सीजेट, दु विस पुबर जोल्ड लेडी

अपनी तक पतानहीं इस गरीज को। यह अपनी स्टॉक पक्षी से समझारही है कि अच्चे आंते हैं।

### (४) कल्टीबेटेड डिजायर्स की तृप्ति

चारो तरफ का वातावरण बहुत छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी मानसिक कामात्रता को जगा देता है। फिर यह मानसिक कामात्रता उनके ऊपर हावी हो जाती है। और जीवन भर पीख़ा करती हैं। और उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि जो बायोलॉजिकल अर्ज की वह जो जैविक वासना की, वह उठ ही नहीं पायी । या जब उठी, तब उन्हें पता नहीं चला । और तब एक अदम्रत षटना घटती है। वह अद्भूत घटना यह है कि वे कभी तप्त नहीं हो पाते । क्योंकि मानसिक काम-वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती। शारीरिक काम बासनातप्त हो जाती है। जो बास्तविक है, वह तप्त हो सकता है। जो बास्तविक नहीं है. वह तृप्त नहीं हो सकता । अससी भूख तप्त होती है । कठी भक्त तप्त नहीं हो सकती। इसिक्ट बासनाएँ तो तप्त हो सकती हैं लेकिन हमारे द्वारा को कस्टीबेटेड डिजायस हैं. इसने ही को वासनाएँ आयोजित कर ली हैं, वे कभी तृप्त नहीं हो सकतीं। पश-पक्षी भी वासनाओं में जीते हैं. छेकिन हमारे जैसे तनावप्रस्त नहीं हैं। कोई तनाव नही दिखायी पडता उनमें। गाय की आँख में आंकर देखें, वह निर्वासना को उपक्रव्य नहीं हो गयी है, कोई ऋषि मुनि नहीं हो गयी है, कोई तीर्यंकर नहीं हो गयी है; पर **उसकी आं**खों में वही सरलता है, जो तीर्यंकर की बाँखों में होती है। बात नया है ? बात यह है कि वह वासना में तो जी रही है, लेकिन फिर भी उसकी बासना प्राकृतिक है। प्राकृतिक बासना तनाव नहीं लगती। उपर नहीं ले जा सकती प्राकृतिक वासना, लेकिन नीचे भी नहीं निराती। ऊपर जाना हो तो प्राकृतिक वासना से अपर उठना होता है, लेकिन अवर नीचे गिरना हो तो प्राकृतिक वासना के ऊपर अप्राकृतिक वासना को स्थापित करना होता है। तो अनवन को महाबीर ने पहले लिया ताकि शही भूख टूट जाये, बसली भूख का पता चल जाये और रोजॉ-रोक्सं पुकारने लगे। जापको प्यास संगती है। जरूरी नहीं है कि वह प्यास असली हो. वास्तविक हो। हो सकता है अखबार में कोका कोला का एडवरटाइजमेंट देख कर लगी हो। हो सकता है अखबार में 'लिखा सिटिल हाट' वेखकर लग गयी हो। वैज्ञानिक, विशेषकर विज्ञापन-विशेषज्ञ, मिल भौति जानते हैं कि आपको भूठी प्यास पकड़ाई जा सकती है और वे

आपको सूठी प्यास पकड़ा रहे हैं। बाज जयीन पर जितनी क्षोजें विक रही हैं, जनकी कोई जरूरत नहीं है। बाज करी श-करी व दुनिया की पजास प्रतिसत इंडस्ट्री उन जरूरतों को पूरा करने में लगी हैं, जो जरूरतें हैं ही नहीं। पर वे पैदा की जा सकती हैं। आदमी को राजी किया जा सकता है कि वह उनहें जरूरतें माने। और एक दफा उसके मन में क्याल आ जाये, तो वह जरूरत बन जाती है।

### (६) वह ज्यास 'लिज्या लिटिल हॉट' की नहीं होगी

प्यास तो आपको पता ही नहीं है। तस्या कर कि आप किसी रेमिस्तान में मदक गये। पानी का कोई पता नहीं। तह आपको जो प्यास लगेगी वह आपके रोसे-रोमें की प्यास होगी। उसे आपके सदीर का कल-कण मरिया। वह प्याप मानासिक नहीं होगी, वह किसी सज्जार के विज्ञापन को पढ़कर नहीं लगी होगी। वो अनासन कापके भीतर वास्तविक को उवाइने में सहसंगी होगा। और जब वास्तविक उसक जाये, तब सहाबीर कहते हैं उणोहरों में लाइए। जब बास्तविक उपक जाये, तब सहाबीर कहते हैं उणोहरों में लाइए। जब बास्तविक उपक जाये, तो वास्तविक से कम लेना। जितनी वास्तविक हो उसमें कम लेना, जवास्तविक भूख को तो दूप करना हो मत। वह सत्तवाक है। बास्तविक भूख को पूरा करने में थोड़ी जगह साली एखा में स्वाप्तविक से सम स्वाप्तविक से कम के नियस समझना जलरी है।

हुमारे सन के नियम ऐसे हैं कि हम जब भी किसी काम में लगते हैं या किसी साबता को तुर्पित में या किसी भूक की तुर्पित में लगते हैं, जब एक सीमा हम पार करते हैं। वहाँ तक भूक या वासता ऐप्लिक होती है, वालंदरी होती है। उस सीमा के बाद नात-वालंटरी हो जाती है। असे हम पानी को गरम करते हैं। पानी सी किसी पर लाकर भाग बनता है। लेकिन कमर लाप हो. दिखी पर कक जामें तो पानी वासस पानी ही टेवा हो जायेगा। जोर लगर लाप दो हिंदी पर कक जामें तो पानी वासस पानी ही टेवा हो जायेगा। जोर लगर लाप दो हम हम के बाद करना चाहुँ तो किर पानी वापत नहीं लोटेगा। वह एक सिमा वास का लाभ हमें की पानी माप बन कुका होगा। यह एक किसी का कासला किर सीटने नहीं देगा। वाहों गी रिटने प्लाइंट का जाता है। तो दिसी के बाद लगर लाप कक वह है तो पानी माप बन कुका होगा, आपको मिलेगा नहीं। वहां लापके हाम के बाहर की बात हो गयी। जब लाभ कोच के विचार के विचार के असते हैं तब भी एक शिमी जाती है। उसके पहके लाप

रक तकते थे। उस दिशी के बाद बाप नहीं रक सकेंगे। क्योंकि बापके जीवर का बालंटरी के केलिक्स बन्ध अपनी वृत्ति को नान-बाकंटरी को सींप देता है, किर बात बापके रकने के बाहर हो जाती है। उसके हमय में जाने के बाद का नहीं रोक सकते। बचर आपने कोच एक सीमा के पहले रोक लिया तो रोक विद्या, एक सीमा के बाद कोच नहीं रोका जा सकता। वह मकट होकर रहेगा। जगर आपने काम-बासना को एक सीमा पर रोक किया तो ठीक, अन्यवा वह एक सीमा के बाहर लागके ऐन्जिक यंत्र के बाहर हो जायेगी। किर बाप उसकी नहीं रोक सकते। किर बाप विस्तार की तरह उसे पूरा कर के ही रहेंगे किर उसे रोकना मस्कित है।

## (७) रिढर्न फाम द प्वाइंट आफ नो रिटर्न

उणोदरी का जयं है ऐष्टिक्षक यंत्र से जरिष्टिक यंत्र के हाथ में जब कोई बात जाती है, उसी सीमा पर एक जाना। इसका मतल के केवण हतना ही नहीं है कि आप रोज तीन रोटी खाते हैं, तो आख बाई रोटी ही सा लेने से उणोदरी हो जायेगी। नहीं। उणोदरी का जबं है इच्छा के भीतर एक जाना। अपनी सामध्ये के बीहर किसी बात को न जाने देवा। क्योंकि जापकी सामध्ये के बाहर किसी बात को न जाने देवा। क्योंकि जापकी सामध्ये के बाहर जाते ही आप जुलान हो लाते हैं। फिर जाप मालिक नहीं रह जाते। लेकिन मन पूरी कोशिया करेगा कि क्याइमेंकर तक ले चली। किसी जो जोज के प्याप्त तक ले चली। क्योंकि मन को तब तक तृष्टिन तही मालूस पहली, जब तक कोई चीज परम पर न पहुंच जाते। जोर मालूस पहली, जब तक कोई चीजा परम पर न पहुंच जाते। जोर मालूस पहली, जब तक हो सी का परम पर न हीं जाती। बोचरा, जहां तक सा सकता है। और सिक्स में सी वह उस सी मा तक सो सा ता वार सा न ने भीजन के संबद्य में सीचना एक किया। तो यह उस सी मा तक सो सा ता जा सा तता जोर पी होत होगा।

## (८) मुहा ने मुकदमा छेने से इंकार कर दिया

मुल्ता नसरहीन अपने बुझपे में अपने गांव में भीजस्ट्रेट हो गया। वहला जो मुक्दमा उसके हाथ में आया, वह एक आदमी का वा को करीब-करीव गंगे, अंदरिवयर पहने जराजत में आकर खड़ा हुवा। उसने कहा कि मैं सूट जिया गया हैं और सुरहारे गांव के पास ही खुटा गया हैं। मुस्लाने कहा, मेरे गांव के पास ही जूटे नवे हो ? क्या-क्या जूट खिया गया सुम्हारा ?

उसने सब फेहरिस्त बतायी। मुख्या ने कहा कि जहां तक मैं देख सकता है, तुम अंबरवियर पहने हुए हो।

उसने कहा, हां, मैं अंडरवियर पहने हुए हैं।

मुल्ता ने कहा कि वेरी जवाशत तुम्हारा मुकादमा लेने है इक्कार करती है। बी नेवर हू एनी बिंग हाजहाउँडली ऐंड राश्चिमले। हमारे गांव में कोई लाब्दी आप काम नहीं करता। अगर जाण हमारे गांव में तूटे गये होते तो किर अंदरिवयर भी निकाल लिया गया होता। तुम किसी और जादिक्यों के द्वारा लूटे गये हो। तुम्हारा मुकदमा में केने से इक्कार करता हूँ। ऐसा कभी हमारे गांव में हुआ ही नहीं। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम पूरा ही करते हैं।

जिस गाँव में रहते हैं, रुज्छाजों के जिस गांव में, यहां भी हम पूरा ही काम करते हैं। यहाँ भी हम इंच कर गहले नहीं लौटते। बोर चरज के बार सिवाय विचार के बोर कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम किसी बासना में बढ़ना शुरू करते हैं, वासना जींचती है। बौर जिसता हम जाने बढ़ते हैं, उतना उसके जींचने की शक्ति बढ़ती जाती है बौर हम कमजोर होते चले जाते हैं।

महाबीर कहते हैं कि बरस पर पहुँचने के पहुछे रक जाना। उसका मतलब यह है कि जब किसी को हतना कोष जा गया हो कि वह हाथ उठाकर आपको बीट ही मारते लगे, तो महानीर कहते हैं जब हाथ करीब गहुँच जाये, तब रक बाना। केकिन उस वस्त रोकना सर्वोधिक कठिन होगा। उस वस्त मन करेगा, जब क्या रकना?

### (९) अली के भाले की बापसी

मुसलमान क्रमीफा कानी के संबंध में एक बहुत बहुतुत घटना है। शुक्ष के मैदान में तक रहा बा बहू। वर्षों से यह गुक्ष कछ रहा वा। वह वही बा गयी, जब उत्तमें करने हुएमन को नीचे गिरा विशा बोर उसकी खाती रद बैठ नया। उसने करना माखा उत्तमा। उसकी खाती में मोकने को था। वस, एक क्षण की जोर देर थी कि भाला उसकी छाती में आर-पार हो जाता. उस दृश्मन की ख़ाती में, जो बरसों से परेशान किये या और इसी क्षण की प्रतीका यी अली को । लेकिन जैसे ही भाला अली ने भोंकने को उठाया उस नीचे पड़े दूरमन ने अली के मृह पर थुक दिया। अली ने अपने मृह पर पड़ा खुक पोंख लिया और भाला वापस अपने स्थान पर रख दिया । और उस आदमी से कहा, अब कल तमसे लड़ेगे। उस आदमी ने कहा, यह मौका अली तम चक रहे हो । में अगर तम्हारी जगह होता तो में नहीं चूक सकता था । इसकी तम अरसों से प्रतीक्षा करते रहे थं। मैं यही प्रतीक्षा करता रहा था कि तम कपर हो. मैं नीचे हैं। अगर तम्हारी जगह में होता तो यह भाला वापस नहीं लीट सकता था। तम क्यों छोड़कर जा रहे हो ? बली ने कहा, मुझे मुहम्मद की आजा है कि अगर हिंसा भी करों तो कोध में मत करना। बैसे तो हिंसा करना ही मत: और अगर हिंसा भी करों तो कोश्र में मत करना। अभी तक में जाति से लड़ रहा था। लेकिन तेरा भेरे ऊपर यक देना, भेरे भन में कोष जगा लाया। अब हम कल लडेंगे। अभी तक मैं शांति से लड़ रहा था। कोई कोध की जागन थी। सब ठीक था। निपटारा करना था कर रहा था। इस निकासनाया निकास रहा था। लेकिन कोध की लपट न थी। अब तने चुककर कोछ की लपट पैदा कर दी । और अगर अब इस बक्त में तझे मारता हैं तो यह मारना व्यक्तिगत और निजी होगा। अब यह लढाई किसी सिद्धांत की लढ़ाई नहीं है। इसलिए, अब कल फिर लडेंगे।

कल फिर वह लड़ाई नहीं हुई क्यों कि उस आदमी ने अली के पैर पकड़ लिये। उसने कहा, मैं शोच भी न सकता या कि बरसों के बाद दुस्मन की अपनी के पास आया हुआ आला किसी कारण से लीट सकता है। और ऐसे समय में तो और ही नहीं सकता या, जब मैंने खूता या। तब तो और जोर से चला गया होता। अकिन ऐसे आण में रोक पाना साचना है।

मन के नियम हैं। उणोबरी का जर्च है, जहाँ मन सर्वाधिक जोर मारे,
उसी सीमा से बापस लौट जायें। इसे रोज-रोज प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कोज लेगा कि कब यन बहुत जोर गास्ता है और कब इच्छा के बाहर बात हो जाती है। किर ऐसा नहीं होता कि जापने चांटा मारा। किर ऐसा होता है कि जब काप चीटा मारने से रूक ही न सकते थे। बस, वहीं जगह चीट खाने की है। किर से वहीं लौट जाने का नाम है अपूर्ण पर छूट

जाना । उणोदरी का अर्थ है अपूर्ण रह जाय उदर, परा न भर पादे । इसिक्ट आप चार रोटी खाते हैं. और तीन सा कें तो उससे कुछ उणोदरी नहीं हो जायेगी। पहले वास्तविक मस स्रोज ले. किर वास्तविक भस की लोजकर मोजन करने बैठें। बह किसी भी इंद्रिय का भोजन हो। फिल्म देखने आप गये हैं। ९० प्रतिशत फिल्म आपने देख ली है। तभी असली वस्त आता है. जब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप उत्पुक्त हैं कि अंत क्या होगा । लोग उपन्यास पढ़ते हैं, तो अधिक लोग पहले अंत पढ़ लेते हैं कि अंत क्या होगा। इतनी जिज्ञासा होती है मन की। उपन्यास पढ रहे हैं और दो पन्ने रह गये हैं. डिटेक्टिय कथा है और सब इन आखिरी दो पन्नों में ही सारा राज खुलने को है और तभी आप एक जायें, उहर जायें तो उणोदरी है। मन बहुत धक्के मारेगा कि अभी तो मौका आया या जानने का । इतनी देर तो हम केवल भटक रहे थे, अब राज खलने के करीब था। और तभी आप रक जार्ये और भूल जार्ये। फिल्म देख रहे हैं, आखिरी क्षण का गया है। अभी सब चीजें क्लाइमेक्स को छुएँगी और बस. आप उठ जायें। और लीटकर याद भी न आये कि अन्त क्या हजा होगा। किसी से पुछने भी न आयें कि अन्त क्या हुआ। ऐसे चपचाप उठकर बले आयें कि जैसे अन्त हो गया। तो आपके अपने मन पर नये ढंग का काबू आना शुरू हो जायेगा। एक नयी शक्ति आपको अनमव होगी। आपकी सारी शक्ति की क्षीणता, आपकी शक्ति का खोना. आपकी सक्ति का रोज-रोज व्यर्थ नष्ट होना आपके मन की इस आदत के कारण है, जो हर चीज को पूर्ण पर छे जाने की कोशिश में छगी है। महाबीर कहते हैं पूर्ण पर जाना ही मत । उसके एक क्षरण पहले. एक डिग्री पहले कक जाना । इससे तुम्हारी शक्ति को पूर्ण को, करम को छकर विखरती भौर खोता है, वह नहीं विखरेगी, नहीं खोयेगी । तुम ६६ डिग्री पर से वापस लौट आओगे। भाप नहीं बन पाओगे। तुम्हारी शक्ति फिर संग्रहीत ही जायेगी। तुम्हारे हाथ में होगी। और तुम वीरे-धीरे अपनी शक्ति के मालिक हो जामोगे।

## (१०) हर इंद्रिय का अपना पेट

इसे सब तरफ प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना उदर है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना पट है। और प्रत्येक इंद्रिय मांग करती है कि मेरी मुख को पूरा करो। कान कहते हैं संगीत सुनवाजो, और कहती है सीन्यर्थ देवी । हाम कहते हैं कुछ स्पर्ध करो । सन देशियाँ मौंग करती है कि हुमें मरो । प्रत्येक देशिय में बत्त पर ठहर जाना। बिल्कुल ठहर जाना आसान है, ज्यान रहे । किसी उपन्यास को बिलकुल न पढ़ना जातान है । नहीं पढ़ा, बाठ जयता हो है । किसी उपन्यास को अगर के पहले तक एक रहर रक बाना ज्यासा कठिन है, इशिनए उणोदरी को नंबर वो पर रखा है । किसी फिल्म को देखकर उसके जाने पढ़िले तक हो देखकर उसके जाने पढ़िले ही उठ जाने में ज्यादा कड़बन है । किसी को प्रेम ही नहीं किसा, इसमें ज्यादा कड़बन है । किसी को प्रेम ही नहीं किसा, इसमें ज्यादा कड़बन तहीं है; लेकिन प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, उसके पहले वापस लीट बाना अंति कठिन है । उस बस्त लाए विवश हो जानें ये । जाप छट्टेंट हो जायेंगे । उस बस्त तो ऐसा सोगा कि चीज को पूरा हो जाने ये । वो भी हो रहा है, उचे पूरा हो जाने ये। इस वृत्ति पर संसम मनुष्य की शिसरों को बचाने की अस्तर वैज्ञानेक व्यवस्था है।

उपोबरी अनसन का ही प्रयोग है। जैकिन पोड़ा कठिन है। सामतीर से स्वापने सुना और समझा होगा कि उपोबरी सरण प्रयोग है। जिससे जनस्व नहीं बन सकता बह उपोदरी करे। मैं आप से कहता हैं, जनस्व ने अगोबरी कठिन प्रयोग है। विससे सनस्व नन सकता है, वही उपोदरी कर सकता है।

महाबीर का तीसरा सुन है वृचि-संक्षेप । वृचि-संक्षेप से परंपरायत को क्षयं लिया बाता है बहु यह है कि अपनी वृचित्यों और बातनाओं की विक्रीष्ट को। अगर दस कपड़ों से काम कर सकता है, तो प्यायुर पास में न रखना । अगर एक बार भोजन से काम चल सकता है, तो दो बार कोजन न करना । ऐसा सावारण कर्य है। ठीकन बहु वर्ष केन्द्र से संबंधित न होकर केवळ परिश्चिस संबंधित है। गहीं, महानीर का लगे गहरा है और सिन्न है। इसे पोड़ा गहरें से सममना पढ़ेगा।

# (११) वृत्ति-संक्षेप और गुर्जिएफ का प्रयोग

वृत्ति-संबोध एक प्रक्रिया है। लागके भीवर प्रत्येक वृत्ति का केन्द्र है, बीसे तेसस का एक केन्द्र है, जूस का एक केन्द्र है, प्रेम का एक केन्द्र है, बूदि का एक केन्द्र है। विकित वाबारगत: हमारे सारे केन्द्र 'कन्त्युब्व' है। ब्योक्ति एक केन्द्र का साम हम बूचरे केन्द्र के की खाते हैं। दूसरे का तीकरे से लेते स्कृते हैं। काम भी नहीं हो पाता और केन्द्र की वाबित नन्द्र होती है। जूनियुक्त ने कृति-संवेद के प्रयोग को बहुत बाबारमूत बनाया था बननी वाधना में । बहु
कहा करता था कि पहले तो तुब बपने प्रत्येक केन्द्र को स्वय्ट कर को। बीद
कर केन्द्र के साम को उसी को वीदेगी। हुपट केन्द्र के साम मत को। बाब बीद
काम-बासना है, उसका बपना एक केन्द्र है प्रकृति में। केकिन बाप मन से उस
केन्द्र का काम केते हैं, तो केदेबल हो बाता है सेक्स। मन में शोधते रहते हैं।
कभी-कभी तो सतना सेरेबल हो बाता है कि बास्तविक काम-बासना उस्त्र में
स्वर्त मही देती, जितना काम-बासना का विजन रख वेता है। यह बहुत जनीव
बात है। यह ऐसा ही हुना कि बास्तविक फोजन उतना रस नहीं वेता,
वितना पांचेज मा प्रजन सा कितन पर बेटे पहाड़ पर जाने के संबंध में शोधने
में, सपने देखने में मना जाता है।

असल में हम प्रत्येक केन्द्र को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे केन्द्र पर सरका देते हैं। इससे दो खतरे होते हैं। एक खतरा यह होता है कि जिस केन्द्र का काम नहीं है, अगर उस पर हम कोई दूसरा काम डाल देते हैं, तो उसे वह पूरी तरह से कर नहीं सकता। वह उसका काम ही नहीं है, वह कभी नहीं कर सकता। इसलिए सदाअतृप्त बना रहेगा। तृप्त कभी ही ही नहीं सकता। कहीं बृद्धि से सोच सोचकर भूख तृप्त हो सकती है? कहीं काम-बासनाका जितन काम-वासना को तृप्त कर सकता है ? कैसे करेगा ? बहु उस केंद्र का काम ही नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे कोई आदमी सिर के बल चलने की कोशिश करे। जब काम पैर का है और वह सिर से चलने की कोशिश करेगा तो दोहरे दृष्परिखाम होंगे । जिस केंद्र से आप दूसरे केंद्र का काम के रहे हैं, उसे वह कर नहीं सकता है; दूसरे, जो वह कर सकता था, बह भी वह नहीं कर पायेगा क्योंकि जाप उसकी ऐसे काम में लगा रहे 🖁 जहाँ उनकी कवित उस काम में व्यय होगी, तो को वह कर सकता या, नहीं कर पायेगा । और जिस केंद्र से आपने काम श्रीन लिया है, उसकी शक्ति इकट्ठी होती रहेगी। वह बीरे-सीरे विकिप्त होने अगेगा, व्योंकि उससे आप काम नहीं से रहे हैं। जाप पूरे के पूरे कल्पयूज्य हो जायेंगे। जापका व्यक्तिस्य एक उसमाव हो बायेवा।

## (१२) बुद्धि को कवाडुखाना मत बनाइप

पूर्विएक कहता वा, प्रत्येक केंद्र को उसके काम पर सीमित कर दो। महाबीर के बल्ति संक्षेप से यही अर्च है। प्रत्येक वृत्ति को उसके केंद्र पर संक्षान कर दो। उसके केंद्र के आसपास मत फैलने दो, मत भटकने दो। इससे स्वर्धका करोत है। हमारी लारी है और आप कुछ को करने में समये हो लाते है। हमारी लारी वृत्तियाँ करीब -करीब वृद्धि के आस-पा करहा हो। जाती है। श्रीर शुद्धि निक काम को कर सकती है, वह नहीं कर पाती; क्योंकि आप उससे शुद्धि निक काम के रहे हैं। और जो काम आप ने रहे हैं। बहु इदि कर नहीं सकती। क्योंकि उसकी प्रकृति के बाहर हैं, वह उसका काम नहीं है। इस दुनिया में इतनी बुद्धितीनता है, वह उसका काम नहीं है। इस दुनिया में इतनी हिंदि हो इस दुनिया में को इतनी स्ट्रिपिटिंग दिवायों पढ़ती है उसती जड़ता दिवायों पढ़ती है उसका महा क्योंकि उसकी कुछ काम कही है। इस दुनिया में को इतनी स्ट्रिपिटें विवायों पढ़ती है उसती जड़ता दिवायों पढ़ती है उसका काम कही है। इस होने स्ट्रिपिटें विवायों पढ़ती है उसका काम कही है। इस आप सेते नहीं, जो काम कर सकती है, इह आप सेते नहीं, जो लोग जो नहीं कर सकती है, वह काम आप उससे लेते हैं। इससे बुद्धि सीरे-पीरे मंद होती चली काती है। इससे बुद्धि सीरे-पीरे मंद होती चली काती है।

थोड़ा सोचें, कितने आदमी दुनिया में लॅगड़े हैं। या कितने आदमी दुनिया में अन्धे हैं। या कितने आदमी दुनिया में बहरे हैं। अगर दुनिया में वृद्ध भी होंगे, तो उससे ज्यादा अनुपात नहीं हो सकता। लेकिन बुद्ध बहुत दिखायी पड़ते हैं। बुद्धि नाममात्र को पता नहीं चलती। क्या कारण हो सकता है बुद्धि की इतनी कभी का? कुछ कारण इसना ही है कि बुद्धि से जो काम छिना था, वह आपने लिया नहीं। जो नहीं लेना था, वह आपने लिया। इससे बृद्धि धीरे-धीरे जड़ता को उपलब्ध हो जाती है। मनस्बिद् कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा लेकर पैदा होता है और प्रत्येक व्यक्ति जड होकर सरता है। बच्चे प्रतिभाशासी पैदा होते हैं और बूढ़े प्रतिभाहीन सरते हैं। होना उल्टा चाहिए कि जितनी प्रतिभा लेकर बच्चा पैदा हुआ था, उसमें भौर निसार आता। अनुभव उसमें और रंग जोड़ते। जीवन की यात्रा उसको और प्रमाढ़ करती। पर यह नहीं होता। पिछले महायुद्ध में कोई वस लाख सैनिकों की बढि का माप किया गया। तो पाया गया कि उसकी मानसिक आयु साढ़े तेरह बर्ष है, कुल साढ़े तेरह वर्ष ! उनकी उन्न शरीर से होगी पचास साल, किसी की चालीस होगी, किसी की तीस होगी, लेकिन मानसिक बायु कुल साढ़े तेरह वर्ष ! और तब बहुत हैरान करनेवासा निष्कर्ष अनुसव में झाया कि घरीर तो बढ़ता जाता है और बुद्धि, मालूम होता 🤱 कि तेरह-चौदह वर्ष के करीब ठहर जाती है। उसके बाद नहीं बढ़ती।

### (१३) औसत बुद्ध

मगर यह बोसत है। इस असौत में बद्धिमान सम्मिलित है। यह जीसत बैसे ही है जैसे हिटस्तान में जाम आदमी की जीसत आमदनी का पता लगाया जाये तो उसमें बिडला भी होंगे, डालमिया भी होंगे और साह भी। सब सम्मिलित होंगे । इस तरह जो औसत निकलेगा, वह आदमी का जीसत नहीं है क्योंकि उसमें धनपति भी सम्मिलित होने। अगर हम धनपतियों को अलग कर दें और आम आदमी के जीसत का पता लगाये तो बहुत कम पाया जायेगा. बहत कम हो जायेगा । नेहरू और लोहिया के बीच यही विवाद बरसीं तक जनता रहा पालियामेट में। क्योंकि नेहरू जितना बताते थे, लोहिया उनसे बहत कम बताते थे। लोहिया कहते थे इन पाँच दह आदिमियों को छोड दे। ये औसत आदमी ही नही हैं। इनका क्या हिसा**व** रखना है। बाकी को सोचे। तो फिर बाकी लोगों में तो नये पैसे में ही आमदनी रह जाती है। इसी तरह यह जो तेरह, साढ़े तेरह वर्ष की उन्न है, इसमें आईस्टीन भी सयक्त हो जाता है और बटेंन्ड रसेल भी संयक्त हो जाता है। यह औसत है। वे सारे लोग सम्मिलत हो जाते हैं, जो चिखर छते हैं बद्धि का। इससे बद्धिहीनों के पास भी औसत का बोडा-सा हिस्सा जा जाता है। इसमें शिखर के लोगों को छोड़ दें। बगर जमीन पर सौ बादिमयों को छोड दिया जाये किसी भी यग में तो आम आदमी के पास बद्धि की मात्रा इतनी कम रह जाती है कि उसकी गणना करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। उससे कुछ नहीं होता। उससे इतना ही होता है कि आप अपने घर से दफ्तर चले जाते हैं, दफ्तर से घर आ जाते हैं। उससे इतना ही होता है कि बपतर में आप टिक सीख छेते हैं कि क्या-क्या करना है। और उतवा करके लौट आते हैं। घर में भी आप ट्रिक सीख लेते हैं कि क्या-क्या बोलना है। उतना बोलकर आप अपना काम बखा लेते हैं। यह तो मशीन भी कर सकती है और आपसे बेहतर ढंग से कर सकती है। इसलिए जहाँ भी आदमी और मशीन में कॉम्पिटीशन होता है, बादमी हार जाता है। जहाँ भी मशीन से प्रतियोगिता हुई कि आप गये। मशीन से आप कहीं नहीं जीत सकते। जिस दिन आप की जिस सीमा में प्रतियोगिता होती है. उसी दिन आप बेकार हो जाते हैं।

### (१४) जब बिल्कल बेकार हो जायेंगे

बाब अमरीकन वैज्ञानिक कहते हैं कि बीच साल के बादमी के लिए कोई काम नहीं रह जायना क्योंकि मधीनें सभी काम ज्यादा बेहलर हंग से कर सकती है। जीर खबसे बड़ा सवाल जो उनके सामने है वह यह कि बीस साल बाद हम जायना तो उपादन करेगा। उससे कुछ न कुछ ठो काम लेला ही गड़ेगा। हो सकता है, काम ऐसा छेना पड़े जैसे पर में बच्चे उपद्रव करते हैं तो जिलीने पकड़ाकर काम निया जाता है। वस, इसी उरह कुछ जिलीने जापको पकड़ाने पड़ेंगे, जिनमें जाप चूजक वर्ग हम वजते रहें, में जिलाने जापने यह हंग के होंगे। बिस्तुल वच्चे असे नहीं होंगे, क्योंकि उससे आप नाराज होंगे।

लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के खिलीनों में और वड़े आदिमियों के खिलीनों में सिर्फ कीमत का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। दोनों गृहियों से खेलते रहते है। आप एक स्त्री से खेलते रहते हैं। जरा कीमत का फर्क होता है। यह जरा महंगा खिलीना है। बाकी खल वही है। वृत्ति-संक्षेप पर दो कारणों से महाबीर का जोर है। एक तो प्रत्येक काम की, प्रत्येक वृत्ति को उसके केंद्र पर कंसट्टेट कर देना है। वह पहली जरूरत इसलिए है कि भी वृत्ति अपने केन्द्र पर संबर्शत हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है, एकाप्र हो जाती है, जापको उसके बास्तविक बनुभव मिलने गुरू हो जाते हैं। जीर बास्तविक अनुभव से मुक्त हो जाना बहुत बासान है, क्योंकि बास्तविक अनुभव बहुत दुखद है। स्त्री की कल्पना से मुक्त होना बहुत कठिन है, स्त्री से मुक्त हो बाना बहुत बासान है। धन की कल्पना से मक्त हो जाना बहुत कठिन हैं, बन के डेर से मुक्त हो जाना बहुत आसान है। कल्पना से मुक्त होना है। क्योंकि कल्पना कहीं फ्रस्ट्रेट ही नहीं होती। कल्पना तो बहती यली जावी है। कहीं अंत ही नहीं जाता। कहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ कल्पना यक बावे, ट्र बावे, हार जाये। वास्तविकता का तो हर जगह अंत आ वाता है। हर चीज टूट जाती है। बगर प्रत्येक वृत्ति अपने केन्द्र पर आ बाये, तो इतनी सघन हो बाती है कि जापको उसके बास्तविक, ऐक्यूअल अनुभव होने गुरू होते हैं। और जितना ही बास्तविक अनुभव हो, उतनी ही षल्दी चूटकारा है।

## (१४) सभी पक दूसरे के पति, सभी पक दूसरे की पत्नियां

एक अनुठी घटना अवरीका में इधर पिछले इस बरसों में घटनी शुरू हुई है हिप्पी, बीटल और बिटनिकों के कारण । घटना यह है कि पहली दफे हिप्पियों ने काम-बासना को मक्त भाव से भोगने प्रयोग किया, बिल्कल मक्त भाव है। जिन्होंने यह प्रयोग दस साल पहले किया वा उन्होंने सोचा वा, बड़ा बानंद उपलब्ध होगा । क्योंकि जितनी खियाँ बाहिए, जितने पुरुष चाहिए, जितने संबंध बनाने हैं. उतने संबंध बनाने की स्वतंत्रता है. कोई ऊपरी बाधा नहीं है। कोई कानून नहीं है, कोई खदालत नहीं है, कोई ऊपरी बाधा नहीं है। यह दो व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता है । लेकिन वस साल में जो सबसे हैरानी का अनुभव हिप्पियों को हुआ है, वह यह कि सेक्स बिलक्स ही बेमानी मासूम पड़ने लगा-मीनियलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इस हजार साल पति पत्नियो वाली दुनिया में सेक्स मीनिगफल बना रहा। और दस साल में पति पत्नी का हिसाब छोड़ देने पर सेक्स मीनिंगलेस ही जाता है। बात क्या है ? बहत तरह के प्रयोग हिप्पियों ने किये । और सब प्रयोग बेमानी हो जाते हैं। आठ लडके और आठ लड़कियाँ शादी कर लेते हैं, ग्रंपमैरिज। एक ग्रंप दूमरे प्रव से मैरिज कर रहा है। एक व्यक्ति इसरे व्यक्ति से नहीं। अब इनमें से जो जिस से राजी होगा, जिस तरह राजी होगा, रहेगा। पति का ग्रंप है दस का, या बाठ का और पत्नी का बाठ का। ये दोनो ग्रंप इकटठे हो गये। अब यह एक फेमिली है। इसमें सब पति हैं, सब परिनयों हैं। बप सेक्स ने बहुत बुरी तरह के अनुभद दिये। अभी-अभी में एक अनमवी व्यक्ति का, जो इन सारे अनुमनों से गुत्रग, संस्मरण यह रहा था। उसने लिखा कि अगर सेक्स में रस वापिस सौटाना है तो वह पति-पत्नी वासी दनिया बहतर है।

 हो जाता है, ऐसे ही बिदा हो गया। वह बबड़ा गया। मुससमानों में रिवाज है कि पत्नी पति के घर झाकर पहली वस्त्रे यह पूक्षती है उससे, कि मुक्ते दुग किन-किन के सामने बुरका उचाहने की जाता देते हो। पत्नी ने यहाँ भी पूछा। नक्ददीन ने कहा, तु मेरे सामने न उचाड़, जीर किसी के सामने भसे उचाड़। इतना ज्यान रखना कि कब दुवारा दर्शन मुखे मत देना।

वो चीजें उपड़ जाती हैं, वर्ष हीन हो जाती हैं। जो चीजें वची रह जाती हैं, अर्थ पूर्ण हो जाती हैं। आपने दारीर के जिन-किन नगों को डौक दिया हैं उनको जयं दिया हैं। डौक-डौक के आप अर्थ दे रहें हैं। आप सोच रहें हैं कि आप डौक कर बचा रहे हैं लिकन तथ्य यह हैं कि डौक कर जाप अर्थ दे रहें हैं। यू आर क्रिएटिंग मीनिंग। कोई भी चीज डौक तो, उससे अर्थ पैरा हो जाता है। क्योंकि कोई चीज डौक तो, जो आस-पास बुजुओं की जमात है, वह उपाड़ने को उत्सुक हो जाती है। उपाड़ने की कोशिश में अर्थ आ जाता है। जितना उचाड़ने को कोशिश चलती है, उतनी डौकने की कोशिश वारी है। और जर्थ बढ़ता चला जाता है। चीजें जगर सीची और साफ खुळ वारी तो अर्थहीत हो जाती हैं।

## (१६) यह मारिजुआना है या नये अर्थ की तळाशा!

 जियरी, उसको सजा दे दिया बाजीवन की ) केकिन इनसे मामला स्केषा नहीं। जब तक कि जाप सेक्स के मीनिय बायत नहीं कीटा लेंगे जमरीका में, जब तक कृत्य नहीं रक्त सकते। क्योंकि जासमी बिना नियम के नहीं जी स्वता । बौर या फिर रक्षमें जाप कोई बारमा का, परमास्मा का मीनिग पैदा करें, कोई नया जब दें, जिसकी कोच में बादमी निकस्त जाये। किसी नमें विजय की बोर के जाये जिस एर वह जड़ जाये।

एक शिकार है बादमी के पास संभोग का, वह उसकी तलाश में भटकता रहता है! और वह इतना मुरक्षित और व्यवस्थित है कि वह कमी भी ब्युप्पन नहीं पाता कि वह व्यवं है। अपर उसकी पत्नी व्यवं हो जाती है, पति व्यवं हो जाता है तो और भी क्षियों हैं, जो सायंक बनी रहती हैं। परदे पर फिल्म की क्षियों सायंक बनी रहती हैं। कोई न कोई है जहाँ वर्ष बना रहता है और उस वर्ष की तलाश में वह समा रहता है।

महाशीर कहते हैं वृत्ति-संकोष, जो कि बड़ी वैज्ञानिक बात है। इसका एक जब तो यह है कि प्रत्येक वृत्ति टोटल हटीहाटी से जी जा बसेगी और जिस वृत्ति को भी जाप उसकी समझता में जीते हैं वह ज्याद हो जाती है। जोर वृत्तियाँ का व्यवे हो जाना जरूरी है जासदार्थन के पूर्व । दूबरी बात । बारी वृत्तियाँ मन को वेर लेती हैं क्योंकि जाप मन से ही सारा काम करते हैं। भीवन भी मन से करना पड़ता है, कपड़े भी मन से पहुनने पड़ते हैं। कार भी मन से जाना इति हैं। हो कार भी मन से व्यवानी पड़ती है, दमतर भी मन से जाना होता है। बारा काम जुड़ि को वेर लेता है इसिए वृद्धि निवंत्र और निर्वित्य हो वाती है, स्थेष्टि हतना काम उस पर बाहरी हो बाता है।

## (१७) मुल्ला चले तनस्वाह बदुवाने

मुल्ला नतरहीन की पत्नी ने उससे कहा कि अपने मालिक से कही कि सब कुछ तनस्वाह बहायें, बहुता दिन हो गये कोई तनस्वाह नहीं बड़ी। मुल्वा मैं कहा, मैं तो कहता हैं, केकिन वह टाल देता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम बाकर बताबो उसको हुन्दुरारी माँ बीमार है, उसके इसाब को वस्ता है हुन्हारे पिता को सकवा स्व गया है, उनकी सेवा की वस्टन है। तुम्हारी साथ मी तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारे देशने बच्चे हैं, इनकी शिक्षा को वस्टन है। तुन्हारे पास बरना मकान नहीं है। तुन्हें सकान बनाना है। ऐसी उसने बड़ी-सी फेहरिस्त बतायी।

मुल्ला दूसरे दिन बड़ा प्रसन्त लीटा दपनर से। पतनी ने कहा क्या तनस्वाह बढ़ गयी । मुल्ला ने कहा, नहीं । मेरे मालिक ने कहा है, यू हैब दू मच आउट साइड एक्टिबिटीज । तम देपतर का काम कर करोगे ? जब इतना सब तुम्हारा काम घर में है, लो दप्तर का काम कब करोगे! और नौ हरी खतम करके छटों दे दी। तो बद्धि के ऊपर इतना ज्यादा काम है कि बद्धि अपने काम कब करेगी ? आप इसको सब तरह से बोश्तिल किये हुए हैं। वह अपना काम कब करे ? इसीलिए आप बढिमत्ता का कोई काम जीवन में नहीं कर पाते । बढि से आप सिर्फ साधन का ही काम लेते हैं। कभी धन कमाने का काम लेते हैं, कभी शादी करने का काम करते हैं, कभी रेडियो सुनने का काम करते हैं। केकिन बद्धिकी बद्धिमत्ता पनपने नहीं देते । बद्धिका निजी काम है व्यान । खब बृद्धि अाने मन में ठहरती है, अपने में रकती है, तब बिस्डम, बृद्धिमत्ता काती है। और तब पहली दफे जीवन को आप और ढंग से देख पाते हैं, एक बुद्धिमान की आँखों से। लेकिन वह मौका नहीं का पाता। उसके पास बहुत ज्यादा काम है। वह उसी में दवी-दवी नष्ट हो जातो है। जो आपके पास थेप्टतम बिंदू है काम का उससे आप बहत निकृष्ट काम ले रहे हैं। जो आपके पास श्रेष्टतम शक्ति है, उससे आप गलत काम ले रहे हैं। जिनको कि सुई से किया जा सकता था, वे काम आप तल शर से कर रहे हैं। वल बार से केने की वजह से सुई से जो हो सकता था, वह भी नहीं हो पाता। और सनवार जो कर सकती थी, उसका तो कोई सवाल ही नही है, क्योंकि वह सई के काम में उलाफी हुई होती है।

## (१८) यही सयानो काम

ब्ति-सक्षेर का अर्थ है— प्रत्येक बृति को उसके अपने केन्द्र पर संक्षित्य करों। उसे सैनने मत दों। भूख मने तो पेट से सनने दो, बृद्धि से मत सनने दों। बृद्धि को कह दों कि सु खुर रह, कितना बजा है, इसकी फिक्ट छोड़; पेट सबर देगा कि भूख छाने हैं, तब हम सुन लेंगे। सोने का काम करना हैं हो बृद्धि को काम करना हैं तो बृद्धि को काम करने हैं तो बृद्धि को काम म करने दें। नींद आयेगी तो खुर ही सबर होगी, सारीर खबर देगा का साम ना से से से से स्वाधित को साम मत बो से साम मत बो से साम मत बो से साम मत बो सो साम मत बो सो साम मत बो साम मत बो सो साम सन बो साम मत बो साम सन बो स

कि बह अक्षामें भर के रख दे। जब नींद ट्रटेगी तो ट्रट वायेगी। उसको स्वयं टटने दो। नींद के यंत्र को अपना काम करने दो। काम-वासना के यंत्र को ... अपना काम करने दो। शारीर के सारे काम स्पेशलाइयड हैं। उनको अपने-अपने में चले जाने दो। उन सबको इकटा मत करो, अन्यया सब विकृत हो आर्येंगे। और उनको सँभालना कठिन हो जायेगा। बद्धिका इतना काम है कि एक केन्द्र अपने काम की समग्रता से करे ताकि उसका काम किसी दसरे केन्द्र पर फैसने न पाये बद्धि इतना देखे तो पर्याप्त है। इतने से बद्धि नियता हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। वह मध्य में बैठ जाती है और मालिक हो जाती है। उसका नियत्रण सब इंद्रियों पर हो जाता है। और प्रत्येक इंद्रिय अपना काम करे. यही उसकी हब्टि हो जाती है। कोई इंदिय अपना काम करती है और जैसे ही बद्धि देख पाती है कि उस काम में कोई रस मिलता है या नहीं मिलता है, तो जो व्यर्थ काम हैं, वे बंद होने शरू हो जाते हैं कीर जो सार्थक काम हैं, वे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बहत शीझ वह वक्त मा जाता है जब आपके जीवन से व्यर्थ गिर जाता है, गिराना नहीं पडता, और सार्थक बच रहता है, बचाना नहीं पडता । आपके जीवन से कटि गिर जाते हैं, फुल बच जाते हैं। इसके लिए कछ करना नहीं पढता। बद्धि का सिर्फ देखना ही पर्याप्त होता है। उसका साक्षी होना पर्याप्त होता है। साक्षी होना ही बृद्धिका स्वमाव है। वही उसका काम है। वृद्धि किसी का साधन नहीं है। वह स्वयं साध्य है। सभी इन्द्रियाँ अपने अनुभव को बुद्धि को दे दे, लेकिन कोई इन्द्रिय अपने काम को बद्धि से न ले पाये, बस यही वित्ति संक्षेप का अर्थ है।

निर्पत्त ही इसका परिणाम होगा। इसका परिणाम होगा कि जब प्रत्येक केंद्र सपना काम करेगा तो आपके बहुत से काम जो बाहर से जीवन में फैजाब ताही से हैं मिरने शुरू हो जायेंगे। कि तिकुद ने शुरू हो जायेंगे। बिना आपके प्रयत्न कें। आपको धन की दौड़ छोड़नी गहीं पड़ेगी। आप ज्वानक पायेंगे कि जो-जो व्यर्ध या, बहु छूट गया। आपको बड़ा मकान बनाने का पागलपन छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको हिस्स जायेगा कितना सकान आपके लिए जकरी हैं। उससे ज्यादा व्यर्थ छगने छगेगा। आप में कपड़ों का सद सामो के लिए जकरी हैं। उससे उसान करें स्वान के पागलपन नहीं रह जायेगा। फिर आप पिनती करके मना कें कें कि तीन ही सामी पुरी हो गयीं। अब

पांच सौ साड़ी पूरी हो गयीं। बापकी बुद्धि आपसे कहेवी कि ये पांच सौ साड़ी पहलिएया कव ?

## (१९) जूतों का हिसाब उर्फ चमारी प्रतियोगिता

मैंने सुना है कि दो सेल्समैन आपस में एक दिन बात कर रहे थे। एक सेल्स-मैन बड़ी बात कर रहा था कि आज मैंने हतनी विकी की। एक आदमी एक टाई खरीदने आया था, मैंने उसको तीन टाई वेच दीं। दूसरे ने कहा, 'दिस इव नर्मिंग।' यह कुछ भी नही है। एक पत्नी वर्गने मरे हुए पति के लिए सूट खरीदने आयी थी। मैंने उसे दो सूट वेच दिये।

बह पति सर गया है, यह सवाल छोड़िये। पति को दूसरा जोड़ा पहनने का मौका कभी नहीं खायेगा यह भी सवाल नही है। लेकिन इसरा जोड़ा भी जैंच रहा है, इसमें मन को एक रस है। करीब-करीब हम यही कर रहे हैं। कौन पहनेगा, कब पहनेगा, इसका सवाल नहीं है। मात्रा ही अपने आप में मल्यवान हो जाती है। उपयोग जैसे कुछ नहीं है, संस्था ही उपयोग है। कितनी संख्या हम बता सकते है इसका उपयोग है। मैं अक्सर घरों में जाता हैं और देखता है किसी-किसी के यहाँ भी जोड़े जतों के रखे हुए हैं। इससे सो बेहतर है आदमी चमार हो जाये। गिनती का मजा लेता रहेगा। गिनती ही करनी है न. तो बमार हो जाये. तो जोडने में मजा आये। नये-नये जोडे रोज बाते जायेंगे, उसको बड़ी तृष्ति मिलेगी। लेकिन मैं पूछता है कि सी जोड़े का क्या करियेगा? नहीं, लेकिन सौ ओड़े की अतिष्ठा है। जिसके पास हैं. उसके मन में तो है ही। जिसके पास नहीं है, वह पीड़ित है कि हमारे पास सी जोडे जते नहीं हैं। यानी चमारी में भी प्रतियोगिता है। वह दसरा चमार हमसे ज्यादा चमार हुआ जाता है। हम बिल्कूल पिछड़े जा रहे हैं। सी जोड़े जूते हमारे कब होंगे ? और अक्सर ऐसा होता है कि जोड़े जूते तो इकट्ठे होते जाते हैं। लेकिन जोड़े जूते इकट्ठा करने में वे पर इस योग्य नहीं रह जाते कि चल भी पायें। और सौ पर भी वह संख्या दकती नहीं है।

## (२०) निन्यानवे का चक्कर तिब्बत में भी !

तिब्बत में एक पुरानी कथा है कि दो आई हैं। पिता मर गया है। तो उनके पास सी घोड़े थे। घोड़ों का ही काम था। स्वारियों को ले आने, के वाने का काम था। चिता मरते वक्त वह माई ते कह गया कि सुबुद्धिमान है और छोटा तो सभी छोटा है। तु अपनी मर्जी ते जिशा भी बेटबारा करना गाहे, कर देना ते। तो नहें माहें ने बेटबारा कर दिया। ९९ माहे उसने रख लिये। एक घोड़ा छोटे माई को दे दिया। आस-पास के लोग चौंके भी। पहोसियों ने कहा थी कि, युप यह भया कर रहे हो। तो सहें माई ने कहा कि यामला देसा है कि वह अभी छोटा है, समझ कम है। ९९ कैंबे सेंमालेगा ? स्तिसंद में ९९ के लेता हैं, एक उसे दे देता हैं।

छोटा शाई योड़े दिनों में बड़ा हो गया, लेकिन वह एक से ही काफी प्रसल था। एक से काम कर लेता था। वह बुद ही काम कर लेता था। नेकर नहीं रखने पड़ते थे। अलग इंतजाम नहीं करना पड़ता था। नहीं करना पड़ता था। नहीं करना पड़ता था। नेक्स है। सईस की तरह चला जाता था। योजा करवा आता था लोगों को। उसका भोजन का काम चल जाता था। लेकिन बड़ा भाई बहुत परेशाल था। ९९ थोड़े थे, ६६ चकर थे। नौकर रखने पड़ते थे। अस्तवल बनाना पड़ता था। कमी कोई थोड़ा बीमार ही जाता, कमी कुछ हो जाता, कभी कोई थोड़ा सामा जाता, कमी कोई नोकर नहीं लौटता। रात हो जाती, देर हो जाती, वह जातता, हका। बहुत परेशान था।

एक दिन बाकर उसने अपने छोटे बाई से कहा कि तुमले सेरी एक प्राचना है कि दोरा जो एक चोड़ा है, वह वो मुखे दे दे। उसने कहा, क्यों ते उस के बाई कहा कि तुमले में हो जो उस के बाई के हाति को उस कि वहां को है। नहीं के कहा कि तेरे पास पर ही चोड़ा है। नहीं मुझे और मिख जाय तो सी हो आयों। और तेरा तो हुछ चान विपत्ने गा नहीं, क्यों कि एक ही है, हुआ न हुआ बराबर है। पर मेरे लिए बड़ा वचाक है। वयोंकि मेरे ही है, हुआ न हुआ बराबर है। पर मेरे लिए बड़ा वचाक है। वयोंकि मेरे प्रतिहा जीर रज्जद का तवाल है। वयों के पर प्रति हुई हो हुआ मेरे मिलते ही पूरी से चूरी, पूरे तो हो व्यापेंगे। तो मेरी मितहा और रज्जद का तवाल है। वयने बाप के पास तो चोड़े थे। कम से कम बाप की पा एक का तवाल है। वयने बाप के पास तो चोड़े थे। कम से कम बाप की पा एक का तवाल है। वयने बाप के पास तो चोड़े थे। कम से कम बाप की पा एक का तवाल है। वयने बाप के पास तो चोड़े के रह में मैं जापको बड़ी तकाल में से देखता हैं। वेरी सोचता है कि ए९ में एक बड़े ही सही, के किन बोड़ी बहुत तकवीक तो होगी। यह भी आप के जामें।

यह छोटा उस दिन से इतने आमन्य में हो गया क्योंकि अब यह खुद ही बोड़े का काम करने छगा। अब तक ऐसा वा कि कभी बोड़ा बीमार पहुदा या, कभी दया लाली पढ़ती थी, कभी थोडा राजी नहीं होता या जाते को, कभी थक कर बैठ जाता था। हजार दिवकतें होती थीं। यह भी खतम हो गयीं। अब तक घोड़े की लोकरी करनी पड़ती थी, उसकी लगाम पवकता पढ़ती थी, यह भी बात खतम हो गयी। अपना मालिक हो गया। अब यह खुद ही बौक डी लेता। लोगों को कथे पर विठा लेता और यात्रा कराता। कैकिन बड़ा बहुत परेशान हो गया। यह बोगार ही रहने लगा। वशीक अब चिंदा थीं कि सी में ते वही एकाब कम न हो जाये, कोई घोड़ा मर न जाये, कीई खोन बाये, नहीं तो बड़ी मरिकल हो जायेगी।

एक तिस्वती कवीर यह कहानी जनसर कहा करता था। वह कहता था, मैंने दो ही तरह के आदमों देवे। एक तो वे, जो बस्तुवों पर हतन परोशा कर लेते हैं कि उनकी वजह से हो परेशान हो जाते हैं। और उन्हें भी अपने पर हतने चरोसे से भरे होते हैं, कि वस्तुर्प उन्हें परेशान नहीं कर पाती। दो हो तरह के लोग हैं इन पृथ्वी पर, लेकिन दूसरी तरह के लोग बहुत कम हैं, इसलिए आनन्द बहुत कम है। पहली तरह के लोग बहुत हैं, इसलिए दुख बहुत है। चूलि त्यंत्रिय का अर्थ सीचा यह नहीं हैं कि आप अपने परिषद्ध को कम करें। जब भीतर आपकी वृत्ति संक्षिन्त होती है, तो बाहर परिषद्ध कम हो जाता है।

इसका यह वर्ष नहीं है। कि आप सब छोडकर बाग जायें, तो आप बदल लानें तो अबरी नहीं है। क्योंकि जार बीजें छोड़ ने से आप बदल तनें तो बें जंबहत कीमती है। जाती हैं। जार, जी जं छोड़ ने से मैं बदल जाता हूँ तो चीजें बहुत कीमती हो जाती हैं। जोर जार वीजें छोड़ ने में मुझे मोश मिलता है, तो ठीक है, मोश का मी सीदा हो जाता है। बोजों की हो कोमत जुलाकर मोश मिल जाता है। जार एक मका छोड़ देने से पुक्त मत्ती, एक बच्चे की छोड़ देने से मुझे मोश मिल जाता है। तो शाब को कोमत जुलाकर मोश मिल जाता है। जार एक मका छोड़ देने से मुझे मोश मिल जाता है, तो माल को हो सकती है या एक पत्नी ली, एक बेट की हो कोमत हुई बितनी मकाल को हो सकती है या एक पत्नी ली, एक बेट की हो सकती है। जारा है, तो ठीक है। चीजें छोड़ ने छोम त्यामी हो जाते हैं, चीजें होने से छोम त्यामी हो जाते हैं, चीजें होने से छोम त्यामी हो जाते हैं, चीजें होने हो छाम स्वाम के होने हो सहस्त होता है। तहर बितकें पास चीज क हो, यह यापी की हो होना है जाते हैं लिक चीजें का पूरन, उनकी होना है जाते हैं लिक चीजें का पूरन, उनकी होना है जात है लिक चीजें का पूरन हो होना है। तहर बितकें पास चीजें को सहस्त म हो, यह यहांचाणी कैसे होगा है जहरे चहरे कहा चाहिए।

### (२१) वाप : मोक्ष की पहली जकरत

वसरहीन से किसी ने पछा, कि मोक्ष पाने का मार्ग क्या है ?

तो नसरहीन ने कहा कि य सस्ट सिन फार्ट। पहले पाप करो।

ती उसने कहा, यह बया पागलपन की बात करते हो ? तम मीक पाने का रास्ता बता रहे हो कि नक जाने का ?

नसरहीन ने कहा कि जब पाप नहीं करोगे. तो पश्चासाप कैसे करोगे? सीर जब पश्चात्ताप नहीं करोगे तो सीक्ष जाओं में कैसे ? और जब पाप नहीं करोगे तो भगवान तुम पर दया कैसे करेगा? और जब दया नहीं करेगा तो कुछ होगाही नहीं बिना उसकी दया के। पहले पाप करो। तब पश्चात्ताप करोगे. तब भगवान दया करेगा, तब स्वर्ग का द्वार खलेगा और तुम भीतर प्रवेश कर पाओगे। तो जो इसेंसियल चीज है, नसस्दीत ने कहा, वह पाप है। उसके बिना कुछ हो नहीं सकता।

यही हाल यहाँ है कि इसेंसियल चीजें पहले इकटी करो. फिर त्याग करो। अगर त्याग न करोगे तो मोक्ष में कैसे आओगे ? लेकिन त्याग करोगे कैसे बगर वस्तुएँ इकट्री न करोगे ? तो पहले इकट्ठी करो । फिर त्याग करो । फिर मोक्ष में जाओ । मगर जाओगे वस्तुओं से ही मोक्ष में । वस्तुओं पर ही चढकर मोक्ष जाना होगा। तो फिर मोक्ष कम कीमती हो गया और वस्त ज्यादा कीमती हो गयी, क्योंकि जो पहेंचा दे उसी की कीमत है। कबीर ने कहा, गृह गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाँव ? गुरु गोबिन्द दोनों एक दिन सामने खड़े हो गये, तो फिर किसके पर लगें ? लेकिन फिर कबीर ने सोचा कि गर के ही पैर लगना ठीक है, क्योंकि उसी से गीबिन्द का पता कलेगा । तो अगर वस्तओं से ही मोक्ष जाना है तो बस्तुओं की ही करणागित में जाना पड़ेगा, उनके ही पैर पड़ना होगा। क्योंकि उनसे ही मोक्ष मिलेगा। क्योकि न करोगे त्याग, न मिछेगा मोका । क्या स्याग करोगे, कुछ होना चाहिए तब न त्याग करोगे ।

तब फिर वस्तुओं का मुल्य स्थिर है अपनी जगह । भोगी के लिए भी, त्यागी के लिए भी। नहीं, लेकिन महाबीर के लिए यह अर्थ नहीं है। महाबीर वस्तओं की मृल्य नहीं दे सकते । इसलिए मैं कहता है कि महाबीर का यह अर्थ नहीं है कि वस्त जों के त्याग का नाम वित्त-संक्षेप है। महावीर बस्तओं को मल्य दे ही नहीं सकते। इतना भी मल्य नहीं दे सकते कि उनके स्पान

का कोई अर्थ है। नहीं, सहाबीर का प्रयोग जान्तरिक है। भीतर वृत्ति केंब्र पर ठहर जाये. तो बाहर फैसाब अपने आप बन्द हो जाता है। बैसे ही चैसे कि हमने एक दिया जलाया हो और अगर हम उसकी वाती की शीलक भीचे की तरफ कम कर दें, तो बाहर प्रकाश का थेरा कम हो जाता है। यहाँ दिमे की बाती जितनी छोटी होती जाती है उतना ही वहाँ प्रकाश का घेरा कम होता जाता है। लेकिन अगर जाप सोचते हों कि प्रकाश का घेरा कम करके हम दिये की बाती छोटी कर लेंगे, तो आप बड़ी गलती में हैं। यह कमी नहीं होगा. जाप जपने की बोखा दे सकते हैं। घोखा देवे की तरकीब यह है कि आप अपनी वांखें बन्द करते चले जायें। दिया उतना ही असता रहेगा, अकाश उतना ही निकलता रहेगा और आप अपनी आंख धीमे-धीमे बन्द करते चले जायें। करोगा कि बाप बिल्कुल अन्धेरे में बैठे हैं। लेकिन वह घोसा है। खील खोलेंगे और पायेंगे कि दिये का प्रकाश वर्त्तल उतने का उतना ही है। क्योंकि दिये का बर्तल मूल्य नहीं है, मूल्य उसकी बाती है। उसकी बाती नीचे क्षोटी होती जाये तो बाहर प्रकाश का वर्तल छोटा हो जायेगा। बाती इब जाये, शून्य हो जाये, तो वर्तुल को जाता है। हम सबके बाहर को फैला प्रकास दिसायी पहता है, उसकी बाती हमारे भीतर है. हमारे प्रत्येक के केंद्र पर है। बाहर तो सिर्फ प्रदर्शन है, असली बात तो भीतर है। सीतर सिक्डाब हो बाता है, तो बाहर सब सिकुड जाता है। ध्यान रहे जो बाहर सिकुड़ने में लगता है, वह गलत, बिल्कुल गलत मार्ग से चल रहा है। वह परेशान होता, पहेंचेगा कहीं भी नहीं।

हार्वाकि कुछ लोग परेकानी को तथ समक लेते हैं। वो परेकानी को तथ समक लेते हैं उनकी नासमक्ती का कोई हिसाब ही नहीं है। तथ के क्यादा बानंद नहीं है, लेकिन तथ को कोग परेकानी समक लेते हैं बोकि परेकानी नहीं है। उन्हें दस करड़े चाहिए। उन्होंने नी रख लिये तो बड़ी परेकानी है। परेकानी उतनी ही हैं बितना दस में मजा चा। दस के मजे क अनुगत ही परेकानी वन जायेगा। एक कम हो गया कि परेकानी तुक हो गयी। अब इस परेकानी को कुछ हैं जो तथ समक रहे हैं। परेकानी तथ नहीं है।

### (२२) मुख्छा की शादी

मैंने मुल्ला की पत्नी की आपसे बात की है। उसने बानकर उस स्त्री से वादी की। गांवमर में सबर बी कि वह बहुत दुष्ट हैं, कसहुतून है। बाजीस साज तक उससे कोई सादी करनेवाला नहीं मिला। और वह नसस्हीन ने सबर दी कि मैं सादी करने को तैयार हूँ तो मिनों ने कहा तु पायन तो नहीं हो गया? इस औरत को कोई सादी करनेवाला नहीं मिला। यह सतराक है, तेरी गर्यन बता देती, तेरे प्राप्त के कीई सादी करनेवाला नहीं मिला। यह सतराक है, तेरी गर्यन बता देती, तेरे प्राप्त के कींग, तुझे जीने न देगी। तु सहत मुक्किस में पढ़ सादेगा। तु सहत हो कि मैं भी नातीस वर्ष तक अविवाहित रहा। इस अविवाहित रहा हो है सिता हो हो में मैं न बहुत पाय कर सिये। इससे सादी करने में मैं ने बहुत पाय कर सिये। इससे सादी करने में मिल पद्माता पत्त करता सहता हूँ। यह एक तप है। जानकर कर रहा हूँ। तिकिन पद्माताप तो करता पत्ता है। यह एक तप है। जानकर कर सहा हूँ। तिकिन पद्माताप तो करता पत्ता गरी। है स्वाप्त स्वाप्त पत्ता स्वाप्त पत्ता हुन पार्त मारा स्वाप्त पत्ता हुन पार्त मारा स्वाप्त स्वाप्त पत्ता स्वाप्त पत्ता स्वाप्त पत्ता स्वाप्त स

लेकिन नसरहीन की पत्नी के पास यह खबर पहुंच गयी कि नसरहीन ने इसिलए शादी की है ताकि यह स्वी उसको सताये और उसका तप हो जाये। तो उसने कहा, पूल में न रहो। तुम मेरे उत्तर बहकर स्वयं में न जा सकोये। मैं किसी का साथन नहीं वन सकती। जान से मेरे कहा बंध। और कहते हैं इह स्वी नसरहीन से जिंदगी भर न तड़ी। उसको नके जाना ही पड़ा। नहीं खड़ा वहां, पुण मुझे साथन बनाना चाहते हो स्वयं नो का मा मा मही हो प्रमान का नाना चाहते हो स्वयं न ने का मा मही हो स्वयं न नहीं सुमान स्वाना चाहते हो स्वयं न का मा मही हो सकता, तुम नके जाकर ही रहोंगे न

वह इसी जमीन पर जो नक पैदा करती, वह उसने नहीं किया। उसने जमले का इंतजाम कर लिया। जाप किसी भीज को साधन बनाकर जाना चाहते हैं स्वर्ग तक? बस्तुजों को? जपरिसह को? वह नहीं होगा। जाप परेसान मसा हो जायें, यह तप नहीं होगा। परेसानी तप नहीं है। तप तो बहा सानंद है। जीर तपस्त्री के जानंद का कोई हिसाज नहीं है। वस्तुजों में हुक है, लेकिन यह पुल तभी पता चलेगा लापको, जब अपनो वृत्ति के केंद्र पर जाप अनुमब करेंगे, युक्त पायेंगे और मुक्त की कोई रेखा न दिखायी पड़ेगो। जेयेंग हो जेयेंग पायेंगे, कोई प्रकाश की ज्योति न बिलायी पड़ेगो। कोटे ही कोटे पायेंगे, कोई प्रकाश की ज्योति न बिलायी पड़ेगे। कोटे ही कोटे पायेंगे, कोई प्रकाश नहीं बिलायी पड़ेगा। चीतर-पीतर केंद्र स्वर्ण की सामेगा बहुर से आवामंत्रक तिरोहित हो बायेगा। ज्ञानंतर काप पायेंगे कि

बाहर कोई बादमी नहीं रह गया। बोगों को दिखायी पड़ेगा कि बापने बाहर छोड़ रिया, लेकिन आप बाहर कुछ भी न छोड़ेंगे, मीतर ही कुछ टूट गया। बोतर कोई स्थीत ही बुक गयी। तो एक-एक केंद्र पर उसकी वृत्ति को ठहरा देना। बोतर कोई स्थीत ही बुक गया एक र देवना कि वृत्ति के नम्म कर पर अपने वृत्ति को किया पार्म में के संबर्ध में बो बड़े से बड़ा आदम्ये है, बहु यह है कि बिस भी अक काय आप कहते हैं कि कल मुखे निल बाय तो सुख मिलेगा, वही ची अक कब मिलती है तब आप यह तील नहीं करते कि कल मैंने कितना सुख बोचा था, वह मिला या नहीं मिला! इससे भी बड़ा आदम्ये है कि उससे दुःख मिलता है, लेकिन दूसरे दिन आप फिर उसी की चाह करने लगते हैं और कमी नहीं सोचने कि कल उससे दुःख पाया था, अब फिर मैं दुल की तलाय में बार हो है। इस कभी तीलते हैं नहीं । बुद्धि का जो काम है, वही हम नहीं लेते उससे हम विशेष विभाग, उसमें दुख मिला, यह अनुमब में बाता है, पर इस मुनव को हम याद नहीं रखते और जिससे हुख मिला, यह अपने अपने हम पहले हमें उससे प्राव्य नहीं रखते और जिससे हुख मिला, यह अपने अपने हम पार नहीं रखते और जिससे हुख मिला, उस अपने अपने हम पार नहीं रखते और जिससे हुख मिला, उस अपने अपने कि प्राप्त हम स्थान प्रस्ति स्थान हम स्थान स्थान ही रखते और जिससे हुख मिला, यह अपने अपने हम पार नहीं रखते और जिससे हुख मिला, यह अपने अपने हम पार साम स्थान स्थान स्थान हम स्थान स्थान हम स्थान स्थान हम स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हम स्थान स्

### (२३) विसदम के चमत्कार

कैसे-कैसे बद्रियला ऊपर उठती है वैसे-वैसे वित्यां सिक्डती जाती है। इचर बत्तियां सिक्डती हैं, इवर बद्धिमता ऊपर उठती है। और वाहर परिग्रह कम होता चला जाता है। जैसे बृद्धिमत्ता ऊपर उठती है वैसे ही संसार बाहर कम होता चला जाता है। जिस दिन अपकी समग्र शक्ति वृत्तियों से मुक्त होकर बदि को निरू जाती है, उसी दिन बाप मक्त हो जाते हैं। जिस दिन बापकी सारी शक्ति वित्यों से मक्त ब्रोकर प्रजा के साथ खड़ो हो जाती है उसी दिन आप मनत हो जाते हैं। जिस दिन काम-वासना की शक्ति भी बृद्धि को मिछ जाती है, जिस दिन लोभ की शक्ति की बुद्धि को मिल जाती है, जिस दिन कोष की शक्ति भी बद्धि को मिल जाती है, जिस दिन मोह की शक्ति भी बद्धि को मिल जाती है जिस दिन समस्त शक्तियां बुद्धि की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं जैसे निदयाँ सागर की तरफ जा रही हों, उस दिन बद्धि का महासागर कापके भीतर फलित हो जाता है। उस महासागर का जानंद, उस महासागर की प्रतीति और अनुपृति दृःख की नहीं, परेशानी की नहीं, परम आनंद की है। वह परम प्रफ्लताकी अनुभृति है। वह किसी फुल के खिल जाने जैसी है। बहु किसी दीये के जल जाने जैसी है। वह कहीं मतक में जीवन वा जाने जैसी है। माज इतना ही। कल बागे किर चौबे बाह्य तप पर बात करेंगे।

पर्युषण व्यास्यान-माला, बम्बई, दिनांक २९ वगस्त, १९७१ रसना तू न गयी मोरे मन ते अर्थात् 'रस-परित्याग' और काय-क्लेश

जयं :---

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्य धम्मे सया मणो ॥१॥

धम्मी मंगलमुक्किट्ठम् , अहिंसा संजमी तवी ।

देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म सर्वश्रेष्ट मंगल है। (कौन सा धर्म ?) अहसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे

बाहर तप का चीवा चरण है 'स्त-परिरामा'। किन्हीं रसों का, किन्हीं स्वारो का निषेश इतनी स्थूल बात रस-परिरामा नहीं है। वस्तुल. साधना कें समत् में यूल से स्थूल दिखांगें परने वाली बात की द्रेश नहीं होती। कितने ही स्थूल कार्यो का प्रयोग करना पड़ता है। स्पीकि लुक्स के लिए कोई सब्द नहीं है। वह जो अंतर आगत है, वहाँ तक इसारे करनेवाले कोई सब्द नहीं है। वह जो अंतर आगत है। ह्यां हि स्थूल करने के साथ स्वार्म पास नहीं हैं। अतर जगत की कोई माथा नहीं है। इसिलए बाह्य जनत के सध्यों का प्रयोग करना मजबूरी है। उस मजबूरी से खतरा भी पैदा होता है। स्वोंकि तब उन सब्दों का स्थूल कर्ष लिया जाना गुरू हो जाता है। रस-परि-स्वाप से यही लगता है कि कभी सहंद का त्याग कर दो, कभी मीठे का त्याग कर दो, कभी भी का त्याग कर दो, कभी कुछ और का त्याग कर दो। लेकिन रस-परित्याग से ऐसा प्रयोगन महावीर का नहीं है। महाबीर का क्या प्रयोजन है. बढ़ दो तीन हिस्सो में समस्र लेगा कर दी है। महाबीर का क्या प्रयोजन

### (१) स्वाव कहां होता है !

षहुली बात तो यह कि रस की पूरी प्रक्रिया क्या है ? जब आप कोई स्वाद केवे हैं तो स्वाद वस्तु में होता है या स्वाद आपकी किद्धा में होता है या पीछे बहु जो आपका अनुमत्त करनेवाला मन है, उसमें होता है ? या स्वाद उस मन के साम वापकी चौतना का वो त्यारम्य है, उसमें होता है ? स्वाद कहाँ है ? रस कहाँ है ? यह जाज छैं, तभी परिश्या का स्थान में वा सकेया। जो क्यूल में वैस्तते हैं, तो हमें समता है कि स्वाद या रस वस्तु में होता है, इसलिए बस्तु की छोड़ हैं। वस्तु में स्वाद नहीं होता है। वस्तु कैवल निमित्त बनती है। और

अपर भीतर रस की पूरी प्रक्रिया काम न कर रही हो, तो वस्तु निमित्त बनने में असमर्थ है। जैसे बापको फांसी की सजा दी जा रही हो और आपको मिष्ठान्त खाने को दे दिया जाये तो वह मीठा नहीं लगेगा, यद्यपि मिष्ठान्त अब भी मीठा ही है। पर जो मीठे को भोग सकता है, वह बिल्कुल अनुपस्थित हो गया है। स्वाद-यंत्र क्षव भी खबर देगा क्योंकि उसको कोई भी पता नहीं है कि फांसी लग रही है, और न पता हो सकता है। तो स्वाद-यंत्र के संवेदन-शील तत्व अब भी भीतर खबर पहुंचायेंगे कि मिठाई मह पर है, जीभ पर है, लेकिन मन उस खबर को लेने की तैयारी नहीं दिखायेगा। मन उस खबर को ले भी ले, तो मन से पीछे जो चेतना है, उसके और मन के बीच का सेत टट गया है. संबंध टूट गया है। मृत्यु के क्षागु में वह संबंध नहीं रह जाता। इसलिए मन भी खबर ले लेगा कि जीभ ने क्या लंबर दी है, लेकिन चेतना का कोई पता नहीं चलेगा। बापके व्यक्तित्व को बदलने के लिए जब भी कोई उलक्कन होती है, तो चिकित्सक शाँक-ट्रीटमेंट का उपयोग करते रहे हैं। और कई बार उससे गहरी उत्तमन सुलम भी जाती है। और शॉक-ट्रीटमेंट का कुछ इतना ही अर्थ है कि आयकी चेतना और आपके मन का सेत क्षण भर को टट जाये। उस सेत के ट्रटते ही आपके भीतर की सारी व्यवस्था जव्यवस्थित और अराजक हो जाती है। और नयी व्यवस्था कोई भी अपनी रुग्ण नहीं बनाना चाहता। इसलिए शाक-टीटमेंट का कल विश्वास इतना है कि एक बार परानी व्यवस्था का ढाँचा टट जाये. तो आप शायद फिर उस ढाँचे को न बना सकेंगे।

## (२) दिचकियों वाली साधुनी का शॉक ट्रीटमेंट

सुना है मैंने कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक के पास एक रूण कैयोलिक साम्बी दूनायी गयी। ६ महीने से निरंतर हिल्की का रही थीं। वे बंद नहीं होती थीं। नींद में भी क्वती रहतीं। सारी विकित्सक पक गये तो उन्होंने कहा हिच्छी उन्हों से साथ कि उन्हों होती हिच्छी उन्हों से कहा कि बब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सायद मनोचिकित्सक कुछूत कर सकें। तो एक विकित्सक के पास काया गया। जो बहुत सारे कोंग साधनी को मानतका थे, आदर करतेवाले में, वे सब उसके साथ आये थे। वह साधनी प्रमुका मजन करती हुई भीतर प्रविद्ध हुई और निरन्तर प्रमुका स्थान करती रही। चिकित्सक ने पता नहीं उसके बया कहा कि दो साथ वाद वह रोती हुई बहुद नीटी। उसके अकत देवकर बहुत हैरल हुए कि एक ही

कण में रोती हुई बापस आरा गयी। देखा कि रो तो अरूर रही है, छैकिन हिचकी बन्द हो गयी है। यह साध्यी दीवकर बाहर निकल गयी। पीछे से चिकित्सक वाया । उनके भक्तों ने पुछा कि वापने ऐसा क्या कहा कि उसको इतनी पीड़ा पहंची ? चिकित्सक ने कहा, बांक दिया, हिचकी तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि यु आर प्रेगनेंट, तुम गर्भवती हो। कैथोलिक साध्वी गर्भवती हो, इससे बढा शांक नहीं हो सकता। उसके भक्तों ने कहा, यह क्या कह रहे हैं ? उस चिकित्सक ने कहा कि तुम धनराओ मत । इसके स्रतिरिक्त हिचकी बन्द नहीं हो सकती थी। विकली के शाक भी वह साव्यी भील गयी। लेकिन जब हिचकी बन्द हो गयी तो हवा क्या ? कैथोलिक मन आजीवन ब्रह्मचर्य का बत लेकर प्रवेश करता है। वह गिंशणी है, यह सुनकर उसे भारी धक्का लगा। मन और चेतना का जो संबंध था, चेतना और शरीर का जो सेत् था, वह एकदम टट गया। और हिचकी बन्द हो गयी। क्योंकि हिचकी की अपनी एक व्यवस्था थी। वह सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। हिचकी रुने के लिए भी सुविधा चाहिए। वह सुविधा न रही। कोई दवा नहीं दी गयी है। कोई इलाज नहीं किया गया है, लेकिन हिचकी कैसे ठीक हो नयी ? मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर चेतना और मन के संबन्धों में कही भी जरा सा भेद पड जाये. एक क्षण के लिये भी तो आदमी का व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। वह पूराना ढांचा टूट जाता है। रस-परित्याग उस ढांचे को तोडने की प्रक्रिया है।

#### (३) बस्तु: रस: निमित्त

बस्तु में रस नहीं होता, सिर्फ रस का निमित्त होता है। इसे हम ऐसा समफ्रें तो आसानी हो बायेगी। जाय हस कमरे में बाये हैं। दोवारें एक रंग की है, कर्फा दूसरे रंग की है। अवना-अवना लोग की है, कर्फा दूसरे रंग की है। अवना-अवना लोग कास-अवार रोग के कपाई पहले हुए हैं। स्वधावतः आप सोचेते होंगे कि इस सब बीजों में रेंग है बीर जब वे उन कमरे से बाहर करे आयेथे तब कुस्तियों एक रंग की रहेंगी, सीवार दूसरे रंग की रहेंगी, फर्ज तीसरे रंग का रहेगा। अपर आप ऐसा सोचने हैं तो आप आपुनिक विज्ञान की किसी मी कीमती सोच के साथ ऐसा सोचने हैं तो आप आपुनिक विज्ञान की किसी मी कीमती सोच के सारिवार नहीं हैं। जब इस कमरे में कोई नहीं रह जाये तो वस्तुओं में कोई रंग हह जाये। हमारा कम होगा कि हम किसी छेस से आक्रिकर देखा नहीं रंग तहीं रह जाया। हमारा कम होगा कि हम किसी छेस से आक्रिकर देखा नहीं रंग सह रंग रह गया कि नहीं रें जिकिन आपने फ्रीकरर देखा नहीं कि

बस्तुओं में रंग शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी वस्तु में कोई रंग गहीं होता, बस्तु केवल निमित्त होती है, किसी रंग को बागके भीतर पैदा करने के लिए। जब आग नहीं होते हैं, जब ऑन्वर्यर नहीं होता, वब देवनेवाला नहीं होता तब बस्तु रंगहीन हो जाती है, कटरलेस हो जाती है।

### (४) रंग तो आपकी आँख भरती है

स्रसल में प्रकाश की किरण जब किसी बस्तु पर पड़ती है तो बस्तु प्रकाश की किरण को पीती है। जगर बह सारी किरणों को पी जाती है तो काशों दिलायों पड़ती है। जगर बह सारी किरणों को छोड़ देती है जीर नहीं पीती है तो सफेट दिलायों पड़ती। जगर बह लाल रग की किरण को छोड़ देती है जीर बाकी की किरणों को पी लेती है तो लाल दिलायों पड़ती है। जब आपको यह बहुत हैगानी लगेगी कि जो बस्तु लाल दिलायों पड़ती है। बहु लाल को छोड़कर सब रंग की किरणों को पीती है, सिर्फ लाल रंग को छोड़ देती है। बहु जो छुटी हुई लाल किरण है, बहु आपकी जांच पर पड़ती है और उस किरण को बजह से बस्तु लाल दिलायों पड़ती है। लेकिन जगर कोई आंख ही न हो, तो लाल किसको दिलाई पड़ेगी! उस किरण को पकड़ने के सिंग करी नहीं, तो लाल किसको दिलाई पड़ेगी! जा किरण को पकड़ने के

जब बाप बांख बंद कर लेते हैं तो वस्तुएँ रंगहीन हो जाती हैं, कलरलेस हो जाती हैं। कोई रग नहीं रह जाता। इसका वह भी मतलब नहीं है कि वें बद एक ही जीते हो जातें हैं, क्यों के जगर वे सब एक जैंडी हो जायें तो जब अप कांख हो हो कि वें तो जब अप कांख हो हो हो को तो जे कर अप हो हो हो हो जाती है, के किन उनमें रंगों की समावना, पोटें विग्रंतिकों मौजूदा बनी रहती है। जब आप आति सोंचेंगे तब लाल बीज लाल होंगी, हरी हरी होंगी। जब आप बांब कर लेंगे, लाल-जात न रह जायेगी, इसे हरी हरी होंगी। जब अप बांब के लेंगे, लाल-जात न रह जायेगी, इसे हरी न रह जायेगी। इसे ऐसा समझें कि लाल रंग की बस्तु सिर्फ क्सतु का रंग नहीं है, बस्तु और आपको आंख के बीच का सबंध है. रिलेशनियप है । चूंकि औत बंद हो गयी इसलिए रिलेशनियप हुट गयी, कुसी लाल रंग की नहीं है, बंद हुट गया। कुसी लाल रंग की नहीं है, बंद हुट गया। कुसी लाल रंग की नहीं है, बंद हुट गया। कुसी लाल रंग की नहीं है, बंद हुट गया। कब आप किसी चीज को मीठी कहते हैं, तब ची वह सी त्राप्त करतु बौर आपके स्वाद-

यंत्र के बीच का संबंध है, वस्तु मीठी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कहती और मीठी वस्तु में कोई फर्क नहीं है। इसके है, नीवियल फर्क है, बीव कर्क है है। लेकिन अगर जोग पर न रखा जाये, तो कोई फर्क नहीं है। आप करहें क्षित्र हैं के तिन ने कहते हैं, जब तक आर जीग पर नहीं स्ति है। आप करहें कि मैं र लूँ या न रखूं, मेरे न रखते पर भी नीम तो कड़वी होगी ही; लेकिन यहीं आप भूल करते हैं। वस्पेकि कड़वा होना आर की मीम जीर नीव ने बोच का संबंध है। नोव का अपना स्वायान नहीं है, सिर्फ सर्वेश है। वही ऐता समर्थे कि जैसे एक स्त्री को एक बच्च पैरा हुता। जब बच्चा पैरा होता है तब बच्चा ही पैदा नहीं होता, मौ भी पैदा होती है। क्योंकि मांएक संबंध है। वह स्त्री बच्चा पैदा होते है वह स्त्री वच्चा पैदा होता है। होना एक संबंध है। वह स्त्री वच्चा पैदा होता है। होना एक संबंध है। वह स्त्री वच्चा पैदा होता होना एक संबंध है। वह स्त्री वच्चा पैदा होती है। क्योंकि मांएक संबंध है। वह स्त्री वच्चा पैदा होने के पहले भी नहीं वी। कोर अगर बच्चा पर जाये तो फिर मौ नहीं रह बायेगी। मौ होना एक संबंध है। वह बच्चे जीर उस स्त्री वेश के बीच खंच के बिना वह मौ नहीं हो सकती। वच्चा भी यां बिना नहीं हो सकता। इस बात को क्याल में लें कि हमारे सब रस बस्तु में और हमारे बीच की में की से बीच और हमारे विराप बीच के की बीच की सिर हमारे विराप से की से की से खंच हैं।

लेकिन अगर बात इतनी ही होती तो संदर्भ दो तरह से ट्रट सकता था, या तो हुम जीभ को संवेदनहीन कर लें, उसकी ऐक्टिविटी को मार डालें, जीभ को अपला ले तो जीभ नष्ट हो जायेगी। या हम फिर वस्तुका त्याग कर दें, तो रस नष्ट हो जायेगा; जैसे कि साधारएतः महाबीर की परपरा में चलने वाला साथुकरता है। बत्तु को छोड देता है। तब वह सोवता है, रस से मक्ति हो कायेगी। लेकिन रस से मनित नहीं हुई। वस्तु में अभी भी उतना ही रस है बीर जीम में सभी भी उतनी ही सेंसिटीविटी है। सभी भी जीभ अनुभव करने में समर्थ है और अभी भी वस्तु अनुभव देने में समर्थ है, सिर्फ जीम का संबंध हुट गया है इसलिए बात अप्रकट हो गयी है। कभी भी प्रकट हो सकती है। फिर दोनों को जोड़ दिया जाये, फि प्रकट हो जायेगी। आपने बिजली का बटन बंद कर दिया है इसलिए बिजली तच्ट नहीं हो गयी है। सिर्फ बिजली की घारा और बल्ब के बीच का संबंध टूट गया है। बल्ब भी समर्प है अभी बिजली प्रकट करने में । बिजली की घारा भी नभी समये है बल्ब से प्रकट होने में । सिर्फ संबंध टूट गया है । बिजली नष्ट नहीं हो गयो । फिर बटन बाप भान कर हैं फिर बिजली जल बायेगी। जो बादमी बस्तुओं की छोडकर धीच रहा है कि रस का परित्याग हो गया, वह सिर्फ रस को अपकट कर रहा, पि त्याय नहीं। यहाबीर ने रक्त अपकट करने को नहीं कहुत है। रस-पर-त्याय करने को कहा है। सिर्फ अब प्रकट नहीं हो रहा है, इसका यह मदकब नहीं कि नष्ट हो यथा। बहुत सी नीजें बहुत से मौकों है, इसका यह मदकब वन कोई बादमी आपकी छाती पर छुरा रक्त देता है तो काम-वासना प्रकट नहीं होती, लेकिन मुक्त नहीं हो आते आप उससे, सिर्फ खिप आते हैं। कितनी ही भूख खगी हो और एक आदमी बंदूक लेकर आपके पीछे अस जाये, इस भूख पिट बार्सी है। इसका यह मतलब नहीं कि भूख पिट गयी, बस्कि सिर्फ खगे की तथा। असी अवसर नहीं है प्रकट होने का, सिर्फ छिप गयी। छिप जाने को तथा। असी अवसर नहीं है प्रकट होने का, सिर्फ छिप गयी। छिप जाने को

### (४) 'क्लडेड' प्रकटीकरण रस का

और वस्तर तो बात ऐसी होतो है कि नी किए जाता है, वह छिएकर और भी प्रवक्त और सवस्त हो जाता है। इसलिए जो जादमी रोज मिठाई का रहा है, उसको मीडे का जितना जनुषक होता है, उससे ज्यादा शीज मृत्य उसका होता है जिवने बहुत दिन तक मिठाई नहीं खारों और फिर मिठाई काता है। क्योंकि इतने दिन तक कका हुआ रस का जो अप्रकट रूप है, वह एक बंग से 'प्लडेब' प्रकट होता है, उससे बाड जा जाती है। जा हो जायेगी। इसलिए जी आदमी वस्तुए छोड़ना शुरू करेगा, वह वस्तुनों से भयभीत होने स्वेगा। बह बरेगा कि कहीं बस्तुपास न जा जान, जन्मया रस पैदा हो सकता है।

 लते हैं, तो एक-एक इंदिय को मारकर क्या होगा ? मृत्यु तो सभी इंद्रियों को मार बाबती हैं। सभी इंद्रियों मर जाती हैं, लेकिन फिर हम सारी इंद्रियों को पैदा कर लेते हैं। क्योंकि सारी इंद्रियों मुख नहीं हैं, मूच कहीं इंद्रियों से भी पीछे, हैं। इससिए जो बांब-कान तोइने में तथा हो, जसकर को वह बचकानी बातों में खगा है, यह नासमक्षी की बातों में चगा है। उससे रास नष्ट नहीं होगा। इंद्रिया के नष्ट होने से रास नष्ट नहीं होगा।

### (६) मनको समझाना हो तो उल्टा समझाइए

तो क्या हम मन को मार डालें ? मन की मारने में भी दो बातें जाती हैं। सीवते हैं मन को दबा-दबा कर मार डालें। लेकिन मन बहुत उल्टा है। मन का नियम ही यही है कि जिस बात को मन से हम नष्ट करना चाहते हैं, मन उसी बात में ज्यादा रसपूर्ण हो जाता है। एक सुबह मुल्ला के गांव में उसके मकान के सामने वही भीड़ थी। वह अपनी पांचवीं मंजिल पर खड़ा है कूदने को तत्पर। पुलिस भी आ गयी, लेकिन उसने खब सीढियों पर ताछे हाल रखेथे। कोई ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। गाव का मेंबर भी आ गया। सारा गाव घीरे-धीरे इकटठा हो गया। और मुल्ला ऊपर खड़ा है और कहता है, मैं कुदकर महाँगा। आखिर मेयर ने उसे समक्राया कि कुछ तो सोच। अपने मां-बाप के संबंध में सोच। मुल्ला ने कहा, मेरे मां-बाप मर चुके हैं। उनके संबंध में सोचता है तो कुछ और होता है कि जल्दी मर जाऊँ। मेयर ने चिल्लाकर कहा, अपनी पत्नी के संबंध में सोच। उसने कहा, वह याद ही मत दिलाना नहीं तो और जल्दी कृद जाऊँगा। मेयर ने कहा, कानून के संबंध में सोच । अगर आत्महत्या की कोशिश की, तो फेंसेगा । मुल्ला ने कहा, जब मर ही जाऊँगा तो कीन फेंसेगा? बड़ी मुश्किल थी। मेयर न समका पाया। आखिर गुस्से में उसने कहा, तेरी मर्जी है तो कुद, इसी वस्त कुदक मर जा। मुल्लाने कहा, तुकीन है भूझे सलाह देने वाला। नहीं मरूँगा।

बादभी का मन ऐसा ही सोचता है। बगर जायको कोई समफाये कि मर बाबो, तो जीने का मन पैरा होता है। कोई जायको समझाये कि जियो, तो मरने का मन पैदा होता है। मन विपरीत में रस लेता है। इसलिए जो लोग मन को बार ने में सगते हैं, उनका मन और भी रखपूर्ण डोता चका बाता है। म बस्तु को छोड़ने से रस का परिष्णय होता है, न इंप्रिय को मारने से रस का परिष्णाय होता है, इस सभी यो प्रमान से लड़ते हैं, से क्ल से लड़ने से रस का परिष्णाय होता है। इस सभी को से पन से लड़ते हैं, से किन हैं हम सभी मन से लड़नेवाले। इस मन को कितना दवाते हैं, कितन हैं हम सभी मन से लड़नेवाले। इस मन को कितना दवाते हैं, कितन हमी हम से कोई कलें नहीं पड़ा। जिस बीज के लिए लाप मन को समम्मते हैं, मन उसी की मांग बढ़ाता चला जाता है। कसल में जब लाप समम्मते हैं, मन उसी की मांग बढ़ाता चला जाता है। इस सम में अब लाप समम्मते हैं, तमे जार स्वीकार कर लेते हैं कि लाप कमाई है की सम ताकतवर हैं। और जब लाप समम्मते हैं, तमे जार स्वीकार कर लेते हैं कि लाप कमाई है और मन ताकतवर हैं। और जब लाप एक बार अपने मन के सामने अपनी कमाओरी स्वीकार कर लेते हैं, तो मन लापकी पर्यंत को दबाता चला जाता है। जाप मन से कहते हैं, यह मत माँग, यह मत माँग, यह मत माँग। जोर विजयते हार हम बंद करते हैं, उसकी जिज्ञासा जतनी ही बढतो हैं। उसती जिज्ञासा जतनी ही बढतो हैं। उसती हो साम है की हता ही साम हो हों स्वीकार कर आई ला बीर देख ल ।

# (७) भुलाने की कोशिश याद करने की निशानी है

इसलिए जो भी मन के साथ लड़ने में खनेगा, वह रस को जगाने में खनेगा। यह व्यान रखें कि मन से हम जिस चीज को मुलाने की कोशिया करते हैं, वहाँ हम एक बहत ही जमनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्योंकि भूलाने की हर कोशिश याद करने की व्यवस्था है। इसलिए कोई भी बादमी किसी को भुलानही सकता। भूल सकता है, भूलानहीं सकता। असर आराप किसी को मुलाना चाहते हैं तो आप कभी न भुला पार्येगे क्योंकि जब भी आप मलाते हैं तभी आप फिर से याद करते हैं। आखिर भुताने के लिए याद तो करना ही पहेगा ! और तब याद करने का कम सबन होता जाता है और याद की रेखा मजबूत और गहरी होती चली जाती है। इसलिए जापको जिसे याद रखना हो, उसे भूलाने की कोशिश करना । और जिसे आपको भला देना हो, उसे कभी भी भूळाने की कोशिश सत करना। प्रेसियों को यही कच्ट है सारी दुनिया में। वे किसी प्रेमी को भूला देना चाहते हैं। वह जिसना मुलाना चाहते है, उतने ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। भूलाने की ज्यादा बेहतर तरकी व है कि शादी कर लें और प्रेमी को घर में ले आयें। फिर विलकुल याद याद नहीं आती । मन का यह नियम ठीक से क्याल में छे लें, अन्यथा बडी कठिनाई होती है। तयाकवित साथु, तपस्वी मन के इसी गहरे नियम को व सम्फने के कारए। बहुत उनकाव में पड़ बाते हैं। मुनाने में नमें हैं कि स्त्री दिखायी न पड़े, इसलिए आंख बंद करने में लने हैं। मोजन न दिखायी पड़े इसलिए इंदियों को खिकोड़ने में लमें हैं। कहीं कोई रखन जा जाये, इसलिए मन को बही से किसी विपरीत दिशा में उलकाने में रूमे हैं। लेकिन मन को दबाने, समफाने, मुनाने की कोई व्यवस्था रस-पीरायाम नहीं लाती। फिर रस-पीरायाम कीं फीलन होता है? रस-पीरायाम का जो वास्त्रीवक स्थांतरण है, बहु मन और चेतना के बीच संबंध द्वटने से फिलत होता है। मन और चेतना के बीच संबंध द्वटने से फिलत होता है। मन और चेतना के बीच संबंध द्वटने से फिलत होता है। मन और चेतना का सही आयाँ में को आपरेशन हो। जिस बात में खेना का सहयों मन हो उससे मन रस नहीं के पाता।

## (८) मन को जरा भयंकर खबर देकर देखिए !

एक जादमी रास्ते से भागा जा रहा है। आज मी रास्ते की दूकानों के विषयों केले में बढ़ी मोर्च जाने हैं, जोन कत जाने मीं, जेनिक जान जसे दिलायी नहीं पढ़ता। रास्ते पत्र आज भी सुन्दर कारी निकल्प रहें हैं, लेकिन बेस के वेद दिलायी नहीं पढ़ती। रास्ते पत्र पत्र का भी सुन्दर कारों भागी जा रही हैं, लेकिन बेस के विषयों नहीं पढ़तीं, स्पॉकि उसके घर में आग लगी है, विकास का नहीं है, हो तो हो क्या गया है? भी जें तो अब भी मुनद रही है। घर में आग लगी है, तो हो क्या गया है? भी जें तो अब भी मुनद रही है। घर में जा बात उसकी भी स्वार्ण कही है, के किन आज उसकी भी स्वार्ण करी है, अवेद नार्ण कही है। आज उसकी भी स्वार्ण करी है, अवेद नार्ण करी है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से साम नहीं है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से साम नहीं है। हो से प्रकास के साम नहीं है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से साम से साम लगी है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से पत्र से साम की से साम की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से पत्र से साम की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से पत्र से साम की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से साम से साम की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से साम से साम की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें मां से स्वार्ण की है। लेकिन घर जाकर पढ़ें से स्वार्ण की है। लेकिन साम जाता है। लेकिन की से से स्वार्ण की है। लेकिन से स्वार्ण की है। हो सब वाधिस लेट आया।

दोस्तोवस्की को फीसी की सजा दी गयी थी। लेकिन ऐन वस्त पर माफ कर दिया गया। ठीक ६ वर्ज जीवन नष्ट होने को था, जीर ६ वजने के पांच मिनट पहले खबर आयी कि जा तुम्में क्षमा कर दिया गया। दोस्तोवस्की बाद में मिलने पर कहुता या कि उस लग जब ६ वजने के करीव जा रहे थे, तब मेरे मेरे मन में कोई वासना थी, न कोई एच्छा थी, न कोई रख था। कुछ यो न था। मैं हतना छोठ छोर शुरूष हो गया था कि मैंने उस लाग में जाना कि सायु-संत जिस समाधि की बात करते हैं, बह क्या है। लेकिन जैसे हो जार का लायेख पहुंचा और मुझे सुनावा गया कि मैं छोड़ दिया जा रहा हूँ, मेरी कांची की सजा आफ कर दो गयी है, तो अवानक में अंके कियी दिखार से नीवें गिर साम पर वापस बौट आया। सब दश्काएँ, सब सुरक्त रूपकाएँ निजका अम प र पहुंचे कोई मुख्य न वा, ने सब वापस लौट बायों। पेर में जुता काट रहा या, यह फिर पता चनने लगा। नगा जुता देशा है, उसकी योजना चनने लगी। सब वापस कीट आया वा तो है। तो में मू पाया, जो उस दिस साम प्रायत की नह स्वापस कीट आया। पाया, जो उस दिस साम प्रायत की नह अवापस कीट हावा था।

#### (L) रस का हमसफर साथ छोड़ गया

आसिर हुआ क्या या ? हुआ यह था कि जब मृत्यू इतनी सुनिध्यित हो तो चेतना सब संबंध कोड़ देती है। इसिलए समस्त सावको ने मृत्यु के सुनिधिय के अनुभव पर बहुत जोर दिया है। युद्ध तो भिज्ञुओं को भरपत्यु के मेज देते ये जिससे कि वे तीव महोने लोगों को माते, जनते, मिटते, रास होते देख सर्के, ताकि उन्हें अपनी मृत्यु सुनिध्यत हो जाय। और जब तीन महीने बाद कोई सावक मृत्यु पर ध्यान करके नीटता या, तो जो पहली घटना उसके मिशों को दिखायों पहली थी, बहु थी रस-परित्या अथवा रस विसर्जन। रस के जाने का सुत्र है चेतना जीर मन का संबंध हुट जाय। वह संबध कैसे दूटेगा? इसके जिए यह देखें कि वह संबंध कैसे निर्मित हुआ है

जब तक यह सोचता है कि मैं मन है, तब तक यह सम्बन्ध रहेगा। यह आइसेटिटी, यह तादारय—जब तक वह है, कि मैं मन है, तब तक सबंध है। यह सम्बन्ध ट्रट जोने का जर्य है यह जामना कि मैं मन हो ही। इससे रस छिन्न-चिन्न हो बाता है, सो जाता है। रस-परित्याम की प्रक्रिया है—मन के प्रति साक्षी-भाव (विटनेसिंग)। जब आप घोजन कर रहे हैं तो मैं नहीं कहेंगा कि आप यह घोजन मत करें, यह रसपूर्ण है। मैं आपसे यह भीनते मत करें, यह रसपूर्ण है। मैं आपसे यह भीनते पत को को स्वाद देती है। मैं आपसे यह भीनते साम के साम के साथ मन के सिक्त यह सहाह है या मीता। में सापसे यह कहेंगा, कि आप पन में यह अनुस्वन न करें कि यह सहाह है या मीता। मैं आपसे यह कहेंगा, घोजन करें, जीम को रसाद सेने दें, मन को पूरी खबर होने दें, पूरी सांस्वना होने में कि बहुत स्वादिष्ट है। सिक्ष सीतर इस सार्म प्रक्रिया के साथी बनकर सहे रहें सिक्त रहें यह यानकर कि मैं सिक्त यह सेने साथी बनकर सहे रहें। है सहे सामकर कि मैं सिक्त से वेसनेवाला है। मैं स्वाद है, मैं साक्षी है—रस के अनुस्व में सिक्त दें सह सुनुस्व में सिक्त से स्वाद है। में स्वाद है, में साक्षी है—रस के अनुस्व में सिक्त दें सह सुनुस्व में सिक्त है। में स्वाद है। मैं स्वाद है, में साक्षी है—रस के अनुस्व में सिक्त दें सिक्त है। में स्वाद है, में सिक्त सुन्ह सुनुस्व से सुन्ह सुनुस्व से सिक्त सुनुस्व में सुनुस्व सुनुस्व से सिक्त सुनुस्व से स्वाद सुनुस्व से सुनुस्व सुनुस्व सुनुस्व से सिक्त सुनुस्व सुनुस सुनुस

माब गहन हो आये. तो बाप अचानक पायेंगे कि इंद्रियाँ वही हैं, उन्हें नष्ट करना नहीं पड़ा। पदार्थ वही हैं उन्हें छोडकर भागना नहीं पड़ा। मन वहीं है, वह उतना ही संवेदनशील है, उतना ही सवय और जीवत है, लेकिन रस का जो आकर्षण था, वह खो गया। रस जो बुलाता था, पुकारता था, रस की जो पूनरावत्ति की इच्छा थी (रस का बाकर्षण है कि उसे फिर से दोहराओ) उसके चक्कर मे घूमने का आकर्षण स्त्री गया, बिरुकुल स्त्री गया। उसकी पुनरुक्ति की कोई बाकांक्षा नहीं। असल में हम ऐसे रसों की पुनरुक्ति करने खगते हैं, जो चाहे जीवन को नष्ट करने बाले ही क्यो न हों। एक आदमी शराव पीता है। वह जानता है, सुनता है, पढ़ता कि शराव जहर है, पर उसकी भी पूनरुक्ति की माँग है। उसका मन कहता है--दोहराजो। एक आदमी भुम्रपान कर रहा है। वह जानता है कि वह निमंत्रण दे रहा है न जाने कितनी बीमारियों को, भलि-भौति जानता है। अगर किसी जीर की समकाना हो तो वह समकाता भी है। अगर अपने देटे को रोकना हो ती यह कहता है कि मुस्र करके भी धुन्नपान यत करना। लेकिन वह खुद कर रहा है। पुनरुक्ति की आकांक्षा है। इस तरह विकृत रस खगर संयक्त हो जायें, और दूसरे विकृत रस भी संयुक्त हो जाते हैं, एसोसिएशन से।

## (१०) शिलर की काविता और सड़ी हुई सेव-गंध

धिकर एक वर्मन लेकक हुआ है। जब उसने अपनी पहली कविता लिखी तो कृतों पर देव पक गये थे। नीचे गिर रहे थे। वह उस वर्मीचे में बैठा था। कुछ सेन नीचे गिर रहे थे। वह उस वर्मीचे में बैठा था। कुछ सेन नीचे गिर कर सह गये थे। और सहे हुए देवों की गय्य पूरी ह्वाओं में फैंत रही। थी। तमी उसने पहली कविता का जन्म और सड़े हुए देवों की गंव एसोसिएटेड हो गये, संयुक्त हो गये। इसके बाद शिकर जिन्दमी जर कुछ भी न लिख सका अन तक उसकी टेबिक के बाद-पात सहे हुए देवों की गय रहे ही कि कहा ना पात है इसके वात शिकर जिन्दमी कर कुछ भी न लिख सका अन तक उसकी टेबिक के बाद-पात सहे हुए देवों की गय नहीं जाती, मेरे भीतर काव्य संक्रम नहीं होता। उसमें गित नहीं जाती। उस गंव के बिता में साधारण आदमी बना रहता हूं, शिकर नहीं हो पाता। जेवे ही सहे हुए देवों की गंव बारों तरफ देवे में तालपुटों को वेर केती है, मैं बच्च बात हूं। मैं दूसरा बादमी हो आता हूं। यह कहता वा नाना कि यह वका सण्य मामता है कि सहे हुए देवे पत्नी हो आता हूं। में इसरा बात में है अर पत्नु और भी गों हो सकती है, फुळ रहे बा

सकते हैं लेकिन नहीं ! यह उस गंध ते संयुक्त हो गया। बगर एक जायमी सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट का पहला जनुमन सुखद नहीं है, दुजद है; लेकिन यह दुखत जनुमन भी निरंतर रोहराने से किसी सुल की, किसी सण की अनुभूति के अगर संयुक्त हो गया तो फिर जिन्दगी मर पुनविनंत मौगता रहेगा। और संयुक्त हो सकता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तब आप एक अर्थ में सारी दिनया सेटट जाते हैं।

### (११) दो चार कहा सिगरेट, एक चुआं- चुआं साधना

यह वैसे ही है जैसे छोटा बण्चा लक्षेत्रे पड़ा लगना संपूठा पीता रहे। सब छोटा बण्चा सपना अंपूठा पीता है, तो 'ही इब डिसक्केमरेट ।' उसका दुनिया से कोई संबंध महीं रहा पुनिया से उससे कोई मतलब नहीं। सपनी मार्थ सो अब मतलब नहीं। इसलिए मगोदेज्ञानिक कहते हैं कि बण्चे को बहुत ज्यादा अंपूठे मत पीने देना लग्चा उसकी जिन्हीं में सामाजिकता कम हो लायेगी। सगर कोई बण्चा बहुत दिन तक अंपूठा पीता रहे तो एकांत और सक्ता हो साथेगा। इसरों से मित्रदा नहीं बना सकेगा। विकता की उक्टरत ही नहीं, सपना अंपूठा एक निज का काम देता है। किसी से कुछ मतलब नहीं। को बण्या लगूठा पीने छनेगा उसका माँ से ब्रेम निविद्य नहीं हो पायेगा

क्योंकि माँ से जो प्रेम निर्मित होता है, वह उसके स्तन के माध्यम से ही होता है और कोई शास्त्रम नहीं। अगर वह अपने अंगुठे से इतना रस केने लगे, जितना मां के स्तन से मिलता है, तो वह मां से इंडिपें-हेंट हो गया । अब उसकी दिपेंडेंस नहीं मालम पहली उसकी । अब वह निर्मर नहीं है। और जो बच्चा अपनी मां से प्रेम नहीं कर पायेगा वह फिर दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर पायेगा। क्योंकि प्रेम का पहला पाठ ही नहीं पूरा हो पाया। बहुबच्चा अपने में बंद हो गया। एक अर्थ में अब समाज का हिस्सा नहीं रह गया। और जानकर जाप हैरान होंगे कि जो बच्चा बचपन में क्यादा अंगुठे पीते हैं. वे ही बच्चे बड़े होकर सिगरेट ज्यादा पीते हैं। जिन बच्चो ने बचपन में अंगठा कम पिया है या नहीं पिया है उनके जीवन में सिगरेट पीने की संभावना न के बराबर हो जाती है। क्योंकि सिगरेट जो है. वह अंगूठे का सब्स्टीट्युट है, वह उसका परिपुरक है। क्योंकि वहा आदमी बगर अगुठा पिये, तो जरा बेहदा मालूम पडेगा, इसलिए उसने सिगरेट ईजाद की है, चरुट ईजाद किया है। उसने हक्ता ईजाद किया है, लेकिन असल में वह पी रहा है, वही अगुठा । लेकिन वडा हो गया है, तो एकदम सीधा सीधा अंगूठा पियेगा, तो जरा बेहदा लगेगा, लोग क्या कहेगे; इमलिए उसने एक परिपूरक इतजाम कर लिया है। अब लोग कुछ भी न कहेंगे। सिगरेट पीने से इतना ही कहेंगे न, कि नुकसान होता है। वह कहेगा: क्या करे, मजबूरी है। नुकसानदायक है यह तो मैं भी जानता हु, लेकिन आवत यह गयी। अगुठे में वह बद्ध मासूम पढेगा, सिगरेट में वह समभदार मालम पडेगा। इस तरह सब्स्टीटयूट सिफे भोकादेते हैं। लेकिन अगर एक बार रस आग जाये, तो गनत से गनत भीज बापसे संयक्त हो जाती है।

# (१२) एक दौर शराब का भी यानी जामेमय और मजहब की परछाई

मूस्ता की परनी एक दिन उसके काफी हाउस में पहुल नथी, जहां वह सराब भीता रहता था। मूल्ला अपनी टेबुल पर मिलास और बोतस लिये बेटा था। भली आ नथी दो घड़वाया तो बहुत; केकिन जब आ ही गयी, दो एक प्याली में कि कर पराब उसकी भी दी। पत्नी भी आयी वी आ जा भीने ते कर्म स्याक्तरा रहता है। शराब उसने एक पूट पिया। निवाद तिन्त और बेस्वास भी। उसने नीचे स्वादिया। और मूंह विगाहा। और कहा मूल्ला तुम यह भी। उसने नीचे स्वादिया। और मूंह विगाहा। और कहा मूल्ला तुम यह

पीते हो ? तो मुल्ला ने कहा, तुम सोचती थी कि मैं बहुत आनन्द मानता रहता हूँ। यही दुख भोगने के लिए हम यहाँ बाते हैं। समक्त गयी। वय दुवाराभूल कर भी यत कहना कि वहाँ तुम बड़ा आरान्द करने जाते हो । तो शराब का पहला अनुमन तो दुखद ही है। लेकिन शराब के गहरे अनुमन धीरे-बीरे स्वद होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शराब आपको जगत से तोड़ देली है। जगत की जिलाओं से तोड़ देली है। जगत् मिट जाता है। आप ही रह जाते हैं। यह बहुत मजे की बात है कि ध्यान और दाराब में थोड़ा संबंध है। इसलिए विलियम जेम्स ने, जिसने कि इस सदी में धर्म और नशे के बीच में संबंध खोजने में सर्वाधिक बोध कार्य किया, कहा है कि शराब का इतना बाकर्पण गहरे में कहीं न कहीं धर्म से संबंधित है अन्यया इतना आकर्षण हो नहीं सकता। कही न कही धाराब कुछ ऐसा करती होगी, जो मनुष्य की गहरी धार्मिक बाकांका को तप्त करता है। है संभव। और इसीलिए वेद के सोम रस से लेकर बाल्डबस हक्सले के एल एस डी तक धार्मिक आदमी का बड़ा हिस्सान शे का उपयोग करता रहा। बड़ा हिस्सा। नशे के उपयोग में कहीं न कहीं जरूर कोई ताल-मेल है। वह ताल मेल इतना ही है कि शराब आपको जगत से तोड़ देती है, इस बरी तरह कि आप बिल्कूल अकेले हो जाते हैं। बकेले होने में एक रस है। संसार की सारी चिताएँ भूल जाती हैं। आप एक गहरे अर्थ में निश्चित मालुम पहते हैं। हो तो नहीं खाते क्योंकि नशा कुछ देर बाद विदा हो जायेगा और तब चिता वापस खोट आयेगी । लेकिन शराब के साथ इस निश्चितता का रस जड बायेगा। एक दफे यह रस जड गया फिर बाप शराब के नाम से जहर पीते रहेंगे । रस तो संयुक्त हो गया। तो पनरुक्ति की मांग शरू हो जाती है।

## (१३) मुल्छा उदास क्यों ? कोई मरा न था !

मुल्ला नसस्हीन एक दिन अपने मकान के दरकाजे पर उदाल बैठा था। प्रेमी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि दो सप्ताह से वह बहुत प्रसन्न मालूम पड़ता था, इतना जितनां कभी न मालूम पड़ता था। उदाल वैककर पड़ोसी ने पूछा कि जान नसहरी नहत उदास मालूम पड़ते हो। बात क्या है? नसस्हीन के कहा, बात? बात बहुत हुआ है। इस महीने के पहले सप्ताह में मेरे दोवा मरभे और मेरे नाम पचना हुआ रहन स्वाह के पी । दूबरे स्पताह मेरे विवास मरभे और मेरे नाम पचना हुआ रहन स्वाह कोई नमें। दूबरे स्पताह मेरे नाम सम्बन्ध मरभे और मेरे नाम पचना हुआ रहन स्वाह कोई नमें। अपने स्वाह मेरे

सप्ताह पूरा होने को है। बनी तक कुछ नहीं हुना। तो मन पुन्त कित सौगता है। इसका कोई सवाज नहीं है कि कोई सरेगा तव कुछ होगा। मरने का दुःख एक तरफ रह गया। वह पवाल हवार क्याग कितने का गुल खुड गया। इसितए मनस्विद कहते हैं कि लिफ गरीब वाग के मरने से वेटे दुःखी होते हैं। समीर बाग के मरने में बेटे केवल दुःख प्रकट करते हैं। इसमें सचाई है। क्योंकि साव में मृत्यू से भी ज्यादा कुछ और समीर बाग के साथ घटता है। उसका घन भी बेटे के हान में बाता है। दुःख वह प्रकट करता है, लेकिन वह दुःख ऊपरी होता है। चीतर एक रस भी बा जाता है। और सगर उसे पता चले कि बाग पुनः जिनदा हो गया तो जाय सम्मते हैं कि मूसीबत कैती माल्म पड़ेगी! वह कभी किया नही होता, यह दुसरी बात है।

## (१४) क्रोच-अक्रोच दोउ त्यागिए

लेकिन यह जोड़ कब वैदा होता है? यह 'लिंक' कब बनती है? यह जिंक, यह जोड़, यह संबंध तब बनता है, जब व्यक्ति लगने मन को लगने से दूर नहीं पाता। वही उनके जुड़ने का दंग है। जब आपको कोच जाता है और

माप कहते हैं कि मैं को धी हो बया तो आप मन के साथ जोड़ बना लेते हैं } अब जापके जीवन में द:ख बाता है और आप कहते हैं कि मैं दसी हो गया. तो यह और कुछ नहीं, आप मन के साथ अपने को समफने की आंति में पड गये हैं। जब मुख बाता है तब बाप कहते हैं में सुखी हो गया। यह बाप मन के साथ तादारम्य करते हैं। अगर रस-परित्याग का व्यवहार करना है तो जब कोष आये तब कहना कि कोध आया, ऐसा मैं देखता है। ऐसा नहीं कि कोध मुक्ते आ ही नहीं रहा। क्योंकि तक आप फिर संबंधित हो गये। ज्यान रहे अगर आप कहते हैं कि क्रोध मभी बाही नहीं रहाया क्रोध आ रहा है, दोनों में भाप या तो कोच से सर्वाधत हैं या अकोच से. दोनों हालतों में रस-परि-त्याग नही होगा । जब कोध आये तब रस-परित्याग की साधना कश्नेवाला ब्यक्ति कहेगा कि कोच जा रहा है। कोच जल रहा है लेकिन मैं देख रहा है। भीर सत्य यही है कि आप देखते हैं, आप कोधी होते नहीं। यह आंति है कि आप की घी होते हैं। आप सदा देखनेवाले बने रहते हैं। जब आपके पेट में भूख लगती है तब आप भूखे नहीं हो जाते । आप सिर्फ जाननेवाले होते हैं कि भूख लगी है। अब पैर में कौटा गड़ जाता है तो आराप दर्द नहीं हो जाते, बर्लिक तब आप यह जानते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन इम जानने का बोध प्रगाढ़ नहीं है। बहुत फीका है। वह इतना फीका है कि जब पैर का कौटा जोर से चुमता है तो वह बोध मल जाता है।

उस बोच को प्रगाद कर केने का नाग रस-परित्याग है। वह बोध इतना प्रगाह होता जाय कि वस जोध कापकी हुँ बहुत स्वादिष्ट है, तब जाय कह वस कि ठीक है। जीध कहती हैं स्वादिष्ट है, ऐसा मैं पुनता हूँ। ऐसा मैं देवता हूँ। ऐसा मैं प्रताह का कि ठीक है। जीध कहती हैं। स्वाद्ध में स्वाद्ध में से स्वादा हैं। ऐसा मैं देवता हूँ। ऐसा मैं वस्ताह हैं। ऐसा मैं वस्ताह हैं। ऐसा मैं वस्ताह हैं। के इस वस वाप जानते हैं कि फूल मासाएँ डाकी जा रही हैं, कोई सम्मान कर रहा है। मैं देव रहा हूँ। कोई स्वरूप मार रहा है, कोई स्वरूप के रहा है। तब बाप जानते हैं कि पाणिया दी जा रही हैं, क्यादे साविध्य दे रहा हैं। से वसाप जानते हैं कि पाणिया दी जा रहा हैं। मैं देवता हूँ। खोर एक बार इस उपलो के साथ संबंध बन जाय जोर मन के साथ संबंध विधित्व हो जादे तो जाय पायें कि सब रस जो यं। न वस्तुएँ छोड़नी पड़ती हैं, न जीस फोटनी पड़ती हैं, न बीस फोटनी पड़ती हैं, ने बीस फोटनी अपले हैं। कोर चन रख खुट बाते हैं, तो इंग्नियाँ खंकी

लाप सांत हो जाती हैं। और जब रह को जाते हैं तो मन पुनहस्त की मौग बंद कर देता है नयों कि वह रहता ही हकतिए या कि उसे रह मिनता या। अब जब मातिक को भी रख नहीं मिनता, तो बात समारत हो गयी, क्योंकि मन हमारा लोकर है, खाया की तरब हमारे पीछे पनता है। हम जो कहते हैं वह तुरंत दोहरा देता है। मन जो दोहराता है, वह दंदियों मौगने साती हैं। इंदियों को मौगने समती हैं। इंदियों को मौगने समती हैं। इंदियों को मौगने समती हैं। वह रोख में मुद्र जाते हैं। यह एंदा पनकर है। इसे आप पहले केन्द्र से हो तो हैं। फिर मो महाबीर कहते हैं वाहर-तप

### (१४) साक्षी होना भी दैत है

यह बड़े मजे की बात है कि इसे तोडना पड़ेगा भीतर, लेकिन फिर भी यह बाह्य-तप है। क्योंकि जिससे आप तोड़ रहे हैं. वह फिर भी बाहरकी चीज है। अगर मैं साक्षी हो रहा हैं तो भी बाहर का हो रहा हैं। बस्तुओं का हो रहा हैं. इंद्रियों का हो रहा हैं. यन का हो रहा हैं। वे सब पराये हैं। वे सब बाहर हैं। ज्यान रहे, यहावीर कहते हैं साक्षी होना भी बाहर है। इसिक्स बब केवली होता है कोई, तब वह साक्षी भी नहीं होता । किसका साक्षी होना हैं! वह सिर्फ होता है, 'जस्ट बीइंग', सिर्फ होता है। साक्षी भी नहीं होता, क्योंकि साक्षी में भी द्वेत है, कोई है जिसका में साक्षी हं। अभी बह कोई मौजूद है, इसलिए केवली साक्षी भी नहीं होता। जब तक मैं जाता होता है, तब तक कोई ज्ञेय मौजूद है। इसलिए केवली ज्ञाता भी नहीं होता, मात्र ज्ञान रह माता है। महाबीर इसे भी बाह्य कहते हैं। यह भी बाहर है, लेकिन बाहर का यह सतलब नहीं है कि आप बाहर की वस्तुओं को छोडने से शरू करें। बाहर की वस्तु छ्टना इसका परिणाम होगा। अगर किसी व्यक्ति ने ग्रुष्टजात बाहर की वस्तु छोड़ने से की, तो वह मुश्किल में पड़ आयेगा, उलझ जायेगा । बहु जिस वस्तु को छोडेगा, उसमें बाकवंण वढ जायेगा। वह जिससे मागेगा, उससे नियंत्रण मिलेगा । वह जिसका निषेध करेगा, उसकी प्रकार बढ जायेगी । अगर मन को दबायेगा, हटायेगा, समभायेगा, बभायेगा तो मन उल्टी माँग करेगा। सिर्फ एक ही जगह है, जहाँ से रस टट जाता है। वह है साकी-भाव । रस-परित्याग की प्रक्रिया है साक्षी-भाव ।

### (१६) तो क्या शरीर को सताना काया-क्लेश नहीं है ?

रस-परित्यास के बाद महाबीर ने कहा है--काया-क्लेश । महाबीर के साधना सत्रों में सबसे ज्यादा गलत समक्रा गया है यह साधना सत्र । काया-क्लेश शब्द साफ है। स्पष्ट लगता है शरीर को कष्ट दो। काया को क्लेश दो। काया को सताओ । लेकिन महावीर किसी भी सतानेवाली बात में गवाही मही हो सकते। क्योंक सब तरह का सताना हिसा है। अपना भी शरीर सताना दिसा है। क्योंकि शरीर में अपने-तम्हारे में कोई फर्क नहीं है। मेरे शरीर में जो हड़ी है, वैसी ही है असी आपके शरीर की हड़ी है। अगर मेरे शरीर की एक हुड़ी और आपके शरीर की एक हुड़ी निकाल कर रख दी जाये. तो मैं बता भी नही पाऊँगा कि कौन सी मेरी हड़ी है। हड़ी सिर्फ हड़ी है। वह मेरी-तेरी नहीं है। मेरी हड़ी जिस नियम से बनती है, उसी नियम से आपकी भी हड़ी बनती है। वह सब बाहर की ही व्यवस्था है। इसलिए महावीर अपने भी शरीर को सताने की बात नहीं कह सकते क्योंकि महावीर भली-भाँति जानते हैं कि अपना वहाँ क्या है, वह भी सब पराया है। सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है। मेरा शरीर मभसे बोडा कम दूरी पर है, आपका शरीर मुक्तसे बोड़ा ज्यादा दूरी पर है। वस इतना ही फर्क है। और तो कोई फर्क नहीं। पर महाबीर की परम्परा ने ऐसा ही समभा कि काया की सताओं। और इसलिए आत्मपीडको का वडा वर्ग महावीर की घारा में सम्मिलित हुआ। जिल-जिलको लगता था कि अपने को सताने में मजा का सकता है, वे आ सम्मिलित हए।

# (१७) बाल कटते हैं दर्द नहीं होता, मगर क्यों ?

खब ध्यान देने की बात है कि महावीर ने अपने वाल उलाइकर फेंक दिये, नयों कि कहते थे कि जब बाजों को उलाइने के लिए ही कोई साधन नास में रखना पड़ेगा। कोई रेजर साध रखो या किसी नाई पर निर्मर रहो या नाई के यहाँ क्यू लगाकर सड़े रहो। इसिए महावीर ने कहा, फिबूल समय समें खोना जरूरी नहीं है। इसिए महावीर जपने वाल उलाइ केते थे, केकिन इसिए नहीं कि बाल उलाइने में जो पीड़ा होगी थी, उस पंड़ा में कर्ने कोई रस था। धव कहिए तो महावीर को बाल उलाइने में पीड़ा नहीं होती थी। यह पोड़ा समझे लावक है। आपको सरीर में बाल और नासून वेड पार्टेस हैं, जिल्हा हिस्से गहीं हैं। नाश्चन और बाल मरे हुए हिस्से हैं। इसिल्प रैपी से काटने से दर्द नहीं होता। बाल कैपी से कटता है, आपको दर्द क्यों नहीं होता? बालटर जाल इट इस ए पार्टे। अगर आपका ही हिस्सा है तो वर्द होना शोधा, वह जिल्हा है जो वर्द होना शोधा, वह जिल्हा है जो वर्द होना शोधा पार्टिस हात हिस्सा है। असल में सारीर में जो जीव-कोष मर जाते हैं, जन कोपों को बाहर निकालने की तरकी हैं है। बाद नालून, पसीना बादि। सारीर के मरे हुए को सारीर मां सारी की मी सारीप होती। होते सारी की मी सीची से पीड़ा होती है, तो वह आंति है। उसे स्थाल है कि पीड़ा होती, इसलिए होती।

### (१८) होरेंजो के प्रसव-प्रयोग और पीडा का रहस्य

बाप कहेंगे कि क्या सारे लोग फ्रांति में हैं ? तो बापको मैं एक छोटी-सी वैज्ञानिक घटना बताता है. जिससे बात स्थाल में जा जाये। फ्रांस में एक आदमी है लोरेंजो । उसने पीडा-रहित प्रसव के हजारों प्रयोग किये । अब तक उसने कोई एक लाख स्त्रियों को बिना दर्द के प्रसव करबाया। बिना कोई दवा दिये. बिना कोई अनैस्थीसिया दिये, बिना बेहोश किये। जैसी स्त्री है. वैसे ही उसको लिटा करके बिना दर्द के बच्चे को पैदा करवा दिया। वह कहता है यह सिर्फ आंति है कि बच्चे के पैदा होने में दर्द होता है। यह केवल क्याल है। और चंकि यह क्याल है इसलिए जब मौं को बच्चा पैदा होने के करीब होता है, तब वह भयभीत होना शुरू हो जाती है कि दर्द होनेवाला है। और दर्द जब भी स्याल में आता है, वह अपनी पूरी मांसपेशियों को भीतर सिकोड़ने लगती है क्योंकि दर्व विकोडता है। ज्यान रहे सुख फैलाता है, द:ख सिकोड़ता है। जब आप दृ:ख में होते हैं तो सिक्ड़ते हैं। अगर एक आदमी आपकी छाती पर छरा लेकर खड़ा हो आये. तो आपकी सब मांसपेशियाँ भीतर सिकुड जाती है। कोई आपके गले में फुलमाला ढाल दे, तो आपका सब फैल जाता है। फुलमाला बलवा करके भी वजन मत तुलवाना, ज्यादा निकल सकता है। आप हैरान होंगे कि यह विज्ञान निरीक्षित तथ्य है कि भगतसिंह का बजन फौसी पर बढ गया था। जेल में तीला गया और जेल से ले जाकर फौसी के तक्ते पर तौला गया । जब फौसी लगतेबाली थी तो भगतिंतह का बजन डेढ भींड बढ गया था। यह कैसे बढ गया ? भगत सिंह इतना आनंदित बाकि फैल गया। जब आप दली होते हैं तो आप रक्षार्थ अपने को सिकीडते हैं। तो जब मां को डर लगता है कि अब पीड़ा होने वाली है, बच्चा होनेबाला है, तो वह अपनी मांसपेशियों को भीतर सिकोडने लगती है। जब वह मांसपेशियों को मीतर सिकोडती है और बच्चा भीतर से बाहर निकलने के लिए धक्के देता है, तो पीड़ा शरू होती है, दर्द शरू होता है। जब दर्द शरू होता है, तो माँ का भरोसा पश्का हो जाता है कि दर्द होने लगा, बहु और जोर से सिकोड़ती है। वहु जितने जोर से सिकोड़ती है उतने ही जोर से बच्चा धनका देता है, क्योंकि उसे बाहर निकलना है। दोनों के समर्प धें पीड़ा पैदा होती है। लोरेजो कहता है कि यह पीड़ा मां करवाती है. सजेशन है उसका रूपाल है। दर्द होने की कोई जरूरत नहीं होती। किसी जानवर को नहीं होता। जगली आदिवासियों को नहीं होता। आदि-वासी की को जंगल में बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी टोकरी में रख कर अपने घर चल पड़ती है। उसे विश्वास की भी कोई जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जब दर्द ही नहीं हुआ तो विश्वाम की क्या जरूरत। दर्द हुआ तो फिर विश्वाम की जरूरत है। लोरेजो कहता है, यह सारी की सारी प्रक्रिया थानसिक है. और अब तो लोरेंजो की यह व्यवस्था रूस. अमरीका सब तरफ फैलती जा रही है। वह सिर्फ माँ को इतना समझाता है कि खींच मत अपनी मांसपेशियों को, रिलैंक्स रख । बच्चे को को आपरेट कर बाहर आने में । स सीच कि बच्चा बाहर जा रहा है। 'कोसापरेट विद द चाइल्ड।' लोरेंजो यह भी कहता है कि जिस मौ ने बच्चे को पैदा होने में सहयोग न दिया, वह बाहर भी नही दे पायेगी। जिस बच्चे के साथ पहला अनुभव दु:ल का हो गया, **एस बच्चे के साथ मुख** का अनुभव लेना बहुत कठिन हो जायेगा। क्योंकि तक का अनुभव एक्सपोजर है, वह गहरे में उतर जाता है कि जिस बच्चे ने पहले ही दिन पीड़ा दे दी, अब बह पीड़ा ही देगा। यह प्रतीति गहन हो गयी, इसिलए माँ बढ़ापे तक कहती रहती है कि मैंने तुझे नौ महीने तक पेट में रख कर दु.स मेला। वह भूलती नहीं। बच्चे के साथ सूख का अनुभव माँ कम ही कहती सूनी जाती है, द:ख के अनभव ही कहती सूनी जाती है। शायद ही कोई माँ कहती हो कि मैंने तुझे नी महीने रखकर कितना सूख पाया । और जो मी ऐसा कह सकेगी, उसके आनंद की कोई सीमा न रहेगी। लेकिन वह कहने

का सवाल नहीं है। जीर वो भी वज्ये को नी महोने पेट में रखकर जानंद न पा सकी, दुःख पाया; जोर जिसके साथ दतना दुःख पाया उसके ताय दुःख को संमावना का हो सुत्र गहन हो नया। जोरें जो ने सावों क्लियों को निना दर्द के प्रसव करावा कर यह प्रभाणित कर दिया कि दर्द हमारा स्थाल है। अगर प्रसव दिना दर्द के हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि नया वाल दिना दर्द के नहीं निकल सकते ? बहुत बासान-सी बात है। महाबीर अपने बाद उखाड़ कर फैंक देते थे।

## (१९) महावीर के अनुयायी पागलों का काम करें!

लेकिन मनोर्वेज्ञानिक कहते हैं कि पागलों का एक खास वर्ग है जो बाख नोजने में रस लेता है। जीर जिसको बाल नोजने में रस लाता है, जगर वह में ही बाजार में खड़े होकर बाल गोज, तो जाप उसे पागल हो। कहेंगे। हुछ पागल हैं। हिने का अनुपार्थी होकर गोज, तो जाप उसे पागल हो। कहेंगे। हुछ पागल हैं, जिनको नगन होने में रस लाता है। मनोर्वेज्ञानिक उन्हें एमजीबीमनिस्ट कहते हैं। जगर वे ऐसे ही नान खड़े हों, तो पुलिस पकड़कर के जायेगी। लेकिन नहांवीर को नगन देककर उनको वहा पक्षा जाया। और वे नगन खड़े हों जायेंगे। और तब जाप उनके पैर छूने पहुंच जायेंगे। वह पत जाया जाया। जोर वा जाया। जोर वा जाया। के स्वाचार के जनुपार्थी हो गए या महावीर के जनुपार्थी होने की वजह से नान होगये; बाल नोजने में उनको मजा जाता। है हालिए महावीर के साथ चके गये आ महावीर के साथ चके गये आ महावीर के साथ चके गये जा महावीर के साथ चके गये जाया है। तहीं होता। यह तम कराग हत मुश्किन है। जादगी के भीतर क्या हो रहा है, हसकी वाहर के साथ की कितन है।

## (२०) पादरी का प्रवचन और मुल्ला का छाता

मुल्ला एक दिन वर्ष में सुनने गया। बड़ा पादरी बोलने आया था। एक ईसाई मित्र ने कहा, सो बला गया और आकर बैठ गया। आगे ही थैठा। प्रभाषवाली बादमी ठरा, पादरी की भी नजर उस पर बार-बार जाती। जब पादरी ने टेन कमांडमेंट्स, वस आजाओं पर बोलना शुरू किया, तब उसने एक आजा पर कार्धी बातें समकायीं:—बाड खेल्ट नॉट स्टोल—कोरी नहीं करना कभी। मुख्ला बड़ा वेचैन हो यथा। उसके आये पर पदीना आ गया। पादरी को स्थाल भी लाया कि यह बादमी बहुत बेचैन है, क्या बात है ? इतना बेचैन है कि लगता है कि उठकर न चता जाये। हाय पैर उतके सोभे नहीं हैं। किर पादरी दूवरो जाजा पर जाया :— बाऊ बोट न तिक सिट ए वर्ष्टर के सिट के सिट ए वर्ष्टर के सिट ए वर्ष्टर के सिट ए वर्ष्टर के सिट ए वर्ष्टर के सिट ए वर्ष्टर के सिट के

मुल्ला ने कहा कि आप नहीं मानते हैं तो बताये देता हैं। जब आपने कहा कि चीरों मत करना तब मुझे ल्याल आया कि मेरा छाता कोई चरा से गया। छाता दिखायों नहीं पड़ा, तो में मुझेबत में पड़ गया, कि जरूर कोई चोर है। मुझे गुस्सा लाया कि कैसा चर्च है, जहीं चोर इकट्ठे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि व्यक्तियार मत करना, तब मुझे छौरन क्याल आया कि रात में मैं छाता कहीं छोड़ आया है।

इसलिए कहता हूं कि जीतर क्या हो रहा है, उसके बाहर देवकर इसका पता माराज बहुत मुक्तिक है। बाद मी के चीतर सुक्त है। बहुत कर विदत होता है तो बाहर के प्रतीको से पता चनाना करवत किन है। बक्तपर ऐसा हुआ है कि महाचीर के पास ने लोग भी इकट्ठे हो गये विवक्त चीतर कुछ चा और वाहर कुछ। और अंक्षे-जंते महाचीर से कासला बढ़ता जायेगा, उनकी संख्या बढ़ती पायेगी। और एक बक्त आयेगा कि महाचीर के पीछ संबंधना बढ़ती पायेगी। और एक बक्त आयेगा कि महाचीर के पीछ संबंधनो बातों से उत्सुक हुए, जिन बातों से उत्सुक होना चाहिए मा उनका क्यांन ही मिट आयेगा। क्योंकि जिन बातों से उत्सुक होना चाहिए, में गहन हैं। और जिन बातों से उत्सुक होना चाहिए, में गहन हैं। और जिन बातों से क्यांक के उत्सुक होने हैं के उत्पर्त हैं, मुख्य संबंध हैं, नम्त चाहें हैं, मुद्द स्वांन के का को में ने देश हैं कि का जिन बात के स्वांन संवक्त का को में ने देश हैं कि का का से ता ता सहाचीर की आड़ में वे बड़ी आदाली के एक पत्त कर पत्त के सा का को से ता ता सहाचीर के लिए कामा-केस का क्षेत तालाना है।

### (२१) सब फिर कावा-क्लेश क्यों ?

लेकिन फिर यह शब्द क्यों प्रयोग किया ? इसे थोडा समझें। महाबीर का जो अर्थ है, बहुयह है कि काया क्लेश है। शरीर दल है। शरीर ही दस है। घरीर के साथ सख मिलता ही नहीं कभी। दख ही मिलता है। इसिक्ट साधक जैसे ही आगे बढेगा. उसके शरीर से बहत से दल बिखरने शरू हो आयेंगे. को सब तक दिलायी नहीं पहले थे। वह अपने मोह और भ्रमों में खी रहा था। मेरे पास लोग आते हैं। कहते हैं जब से ज्यान शरू किया, तब से मन में बढी अशांति मालम पडती है। मैं कहता हैं, ज्यान से अशांति नहीं हो सकती। अचर ज्यान से अशांति होगी. तो शांति किससे होगी ? मैं जानता हूं, अशांति मालम पहली है ज्यादा क्यान करने पर । क्योंकि जो बर्शात आपने कभी नहीं देखी है अपने भीतर, वह ध्यान के साथ दिखायी पढ़नी शुरू होती है। दिखाती नहीं थी इसलिए आप सोचते थे. है ही नहीं। जब दिसती है तब पता चसता है कि है। इसलिए ध्यान का पहला अनुभव अशांति के बढ़ने का अनुभव है। जैसे-जैसे ध्यान बढता है अशांति पूरी प्रकट होती है। एक वही आयेगी कि भय लगेगा कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। लेकिन अगर उस घडी को पारकर गये, तो अशांति समाप्त हो आयेगी। अगर आपने उस घडी को पार नहीं किया, तो आप अपनी अशांति की दनिया में फिर वापस लीट आयेंगे।

# (२२) दुख को तू स्वीकार बन्दे !

 से मृत्युतक दुल की एक सम्बीयात्रा दिखायी पड़ेगी। चवरा मत जाना। उस काया-नतेश को सहना। उसे देखता। उसने राजी रहना। भागना मता। तो काया-नतेश का यह अर्थ नहीं है कि दुल देना। काया-नतेश का वर्ष है दुल कायेगा, दुल प्रतीत होना, दुल बनुभव में उतदेशा। उससे तुम बचाव मत करना। स्वीकार करना।

### (२३) काया महापीड़क इम जानी

यहाबीर यह नहीं कह रहे हैं कि तुम सताना। यहाबीर कह रहे हैं सताने की जरूरत नहीं है। काया बुद ही इतना सताती है कि अब पुत्र कीर क्या सतानोगे? काया के अपने ही दुब इतने पर्यात हैं, जब और दुब ईवाद करते की जरूरत नहीं। लेकिन काया के दुब पता न चलें, इसिए हम पुख ईवाद करते हैं, सुख का आयोजन करते हैं। आज नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। इस सगद कल पर टावते जाते हैं, स्विगत करते जाते हैं। आज का दुख चुलाने के लिए कल का दुख निर्मात करते रहते हैं। आज पर परपात करते नहीं जीना बाहता। आज बड़ा दुखर है। इसिलए कीई आवामी आज में नहीं जीना बाहता। आज बड़ा दुखर है। इस कल पर सालते रहते हैं।

# (२४) जब कल टूटने लगता है

महावीर जानते हैं कि जैसे ही साधना में भीतर प्रवेश होगा, कल टूटने खनेगा, जाज में जीना होगा। जोर सारे दुव्य प्रगाह होकर चुनेरे। सब तर इस दुव्य प्रगाह होकर चुनेरे। सब तर रक्ष हुव्य माह हो कार चुनेरे। सब तर रक्ष हुव्य माह हो कार चोर नहीं रहिगा। जो कागज को नाव जाथ सोचते थे पार कर देगी, यह हूट जायेगी। जो जाप सोचते ये सहारा है, यह को जायेगा। जिन भ्रमों के आपरे जाप जीते थे, वे शिट जायेंगे। जब बिक्कुल प्रमन्धूल, आप सामय क्यों के बारे देश रहेंगे, न नाव होगो, न सहारा होगा और न दिनारा दिवायी पदता होगा, तब बड़ा करेग्य होगा। उस करेग्र को सहता। उस करेग्य को स्वीचार करा। जानना कि वहु भीवन की नियति है। जानना कि वहु महत्त का स्वमाय है। जानना कि वहु करा होगा। उससे क्या के सहता। उससे सम्बन्ध की स्वाय के स्वाय होगा। उससे क्या के की सिकाय मां करा। उससे वचने की कोशिका मतिया करा।

क्यों कि मुख बनाने की चिंता उसे देखने नहीं देती, जानने नहीं देती, गह्नानवे नहीं देती। और प्यान रहे इस जगह में निवको मुक्त होना है, दुल से हो मुक्त होना है, उस से मुक्त होना है, उस से मुक्त बना है। इस से मुक्त वया होएगा। 7 बह प्रमा है। दुख से मुक्त बना होएगा। 7 बह प्रमा है। दुख से मुक्त दुख से मुक्ति से मुक्ति से मुक्ति दुख से मुक्ति से मुक्ति

## (२४) क्रपया आप अपेक्षा न करें

दूसरा हिस्सा काया नलेख का आपको बताता है। क्यों कि अगर आपको कायता है कि काया दुख है, उसका मतनब है आपको काया से सुक की आकांका है। अगर मैं भागता है कि भेरा मित्र मुझे दुल है रहा है, तो उसका कुछ अतलब दतना है कि मैं अभी सोजवाह है कि मुझे अपने निम से कुछ सुख मिलना पाहिए। जगर मैं बहता है कि भेरा सरीर दुख देता है, तो उसका मतनब यह है कि मेरे अन्दर सरीर से मुख की आकांका कही है। काया-वर्ते का अप है कि कोरो अन्दर सरीर से मुख की आकांका कही है। काया-वर्ते का अप है कि कोरो अन्दर सरीर से मुख की आकांका कही है। काया-वर्ते का अप है कि कोरो अन्दर से की का अप का अप

अगर मैं अपेला करता हूँ कि रास्ते से मैं गुजरूँ, तो आप लोग नगस्कार करें। बीर अगर आप न करें तो हुआ होगा। अगर में अपेला हो न कर रहा, तो न करें तो कंधे दुःख होगा? अगर आप मुझे गाली देते हूँ और मुझे दुःख होता है तो इसका मतल्ब है कि मैंने अपेला की मी कि आप गाली नहीं देंगे। नहीं तेते सुभें सुख होता। देते हैं तो मुझे दुःख होता है। छेकिन आपने मेरी कोई अपेला ही नहीं, और आप गाली में, तो मैं आन्त्रीं कि सही नियति हैं। इस स्तथा शासी भी पैदा हो सकती सी, वह हो गसी। आपसे पासी मिल सकती थी, वह मिल गयी। इसमें विपरीत कहीं कोई दूसरी आकांका नहीं हो, तो फिर कोई दू.स नहीं रह जाता।

#### (२६) बर्मों की मार भी स्वीकार : महायुद्ध और काया-कंडा का सिद्धान्त

काया-क्लेम की साधना गुरू होती है द:ल के स्वीकार से। पूर्ण होती है दु:ख के विसर्जन से। विसर्जित नहीं हो जाता दु:ख, झ्यान रहे। जब तक जीवन है तब तक तो यह रहेगा: लेकिन जिस दिन स्वीकार परा हो जाता है. सस दिन आपके लिए इ:ख नहीं रह जाता। स्वीकार के साथ इतना बढ़ा रूपांतरण होता है, इतना बढ़ा ट्रांसकॉमेंशन, जिसका हमें पता ही नहीं। यह के मैदान पर सैनिक जाता है, तो जब तक नहीं जाता. तब तक भयभीत रहता है। बहुत चबड़ाता है। बचाव की कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह बच जाऊं। लेकिन युद्ध के भैदान पर पहुंचता है, क्म गिर रहे हैं, गोसियां चल रही हैं। तो एक-दो दिन उसकी नींद खूल-खल जाती है। सो नहीं पाता। चौंक-चौंक उठता है। पर दो-बार दिन के बाद दंग हो जायेंगे कि वही सैनिक बम गिर रहे हैं. गोलियां चल रही हैं. और वह सो रहा है। वही सैनिक, लाधें पड़ी हैं, भोजन कर रहा है। वही सैनिक, पास से गोलियां सनसनाती हुई निकल जाती हैं, ताश खेल रहा है। क्या हो गया इसमें ? एक बार युद्ध की स्थिति स्वीकृति हो गयी। फैक्ट हो गया कि यह ठीक है, यह है और बात सतम हो गयी। इसरे महायद में लदन पर बमबारी चलती यी। चितित ये लोग कि क्या होगा? लेकिन दो-चार दिन के बाद बमबारी चलती रही, स्त्रियां बाजार में सामान सरीदने निकलने लगी। बच्चे स्कूल पढ़ने जाने लगे । स्वीकृत हो गयी बमबारी, एक तथ्य हो गयी । ऐसा नहीं कि युद्ध में पास में जो लाश पड़ी होती है, वह लाश नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि वह आदमी कठोर हो गया है। वह आदमी वही है। लेकिन तथ्य की स्वीकृति सारी स्थिति को बदल देती है। जब तक अस्वीकार आप करेंगे, तब तक तथ्य आपको सतायेगा। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे बस बात समाप्त हो गयी। जगर ऐसा मैंने जान लिया कि दारीर के साथ भीत अनिवार्य है, तो भीत का दुख नष्ट हो गया।

काया-बलेश की सावना, दुःख की स्वीकृति से दुःख से मृक्ति का उपाय है। लेकिन काया को कष्ट देने की कोशिश काया-क्लेश की सावना नहीं, क्योंकि जो बादमी काया को दूख देने में लगा है, वह आदमी फिर किसी सख की बाकांक्षा में पढ़ा। प्रयत्न हम सख के लिए ही करते हैं। जब तक हम कोई सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तब तक हम सुख की ही आकांक्षा से करते हैं। एक बादमी अपने शरीर को भी सता सकता है सिर्फ इस आशा में कि मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, जात्मा मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। तो सूख की आकांक्षा जारी है। महाबीर की काया-क्लेश की घारणा किसी सुख के लिए शरीर को दल देने के लिए नहीं है। परंपरागत व्याख्या में लोग यह अर्थ लगाते हैं कि जैसे आदमी धन कमाने के लिए दुल उठाता है, ऐसे ही मोक्ष पाने के लिए उठाना पहेंगा। लेकिन यह गलत हैं। जैसे कोई बादमी व्यायाम करता है तो शरीर को कष्ट देता है, ताकि स्वास्थ्य ठीक हो जाये। ऐसे ही काया-क्लेश करना पडेगा। काया तो क्लेश ही है। अब और क्लेश आप उसमें जोड नहीं सकते। आपके हाथ के बाहर है क्लेश जोडना। अगर आपके हाथ के भीतर हो क्लेश ओडना, तब तो क्लेश कम करना भी आपके हाथ के भीतर हो जायेगा। इसे जरा समझ लें। अगर आपके शरीर में दूख जड़ सकते हैं तो घट क्यों नहीं सकते ? अगर दूख जड़ सकते हैं, तो दूख घट भी सकते हैं। जहां जोड हो सकता है, बहां घटाना भी हो सकता है। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी में, जो घरीर को दल दे रहा है, और भोगी में जो घरीर से दल कम करने में लगा है, कोई भेद नही है। इनके गणित मे फर्क नही है। इनके गणित का हिसाब एक ही है। महाबीर बहते हैं कि न तम ओड सकते हो, न तम घटा सकते हो। जो है, उसे चाहो तो स्वीकार कर लो, चाहो तो अस्वीकार कर लो। इतना तुम कर सकते हो। जो विकल्प है, वह स्वीकार और अस्वीकार में है. घटाने और बढ़ाने में नही है। ध्यान रहे, स्वीकार कर लोगे तो बुख धून्य हो जायेगा। अस्वीकार कर दोगे, तो जितना दुख अस्वीकार करोगे, उतने गुना ज्यादा हो जायेगा। इस तरह काया-वरुश का अर्थ है---पूर्ण स्वीकृति, जो है उसकी वैसी ही स्वीकृति।

### (२७) कीलों के ठोंकने का महावीर-गणित

महावीर के कानों में जिस दिन की छे टोंके गये तो कवा कहती है कि इंख ने आकर महावीर से कहा कि आप मुझे आजा दें। हमें इससे बड़ी पीडा होती है। आप और निष्ठावान् व्यक्ति के कानों में कीन कीलें ठोंक दें, सतार्ये, परेशान करें, तो हमें बहुत पीड़ा होती है।

महावीर ने कहा, मेरे शरीर में ठोंके जाने से तुम्हें इतनी पीड़ा होती है तो तुम्हारे शरीर में ठोंके जाने से तुम्हें कितनी न होगी ?

इद्र ने कुछ भी न समझा। उसने कहा, निश्चित ही होती है। तो मैं भापकी रक्षा करने आ:जाऊं?

महाबीर ने कहा, तुम भरोसा देते हो कि तुम्हारी रक्षा से भेरे दुख कम हो जायेंगे ?

इद्र ने कहा, कोशिश कर सकता हूं। कम होंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता।

महाबीर ने कहा, मैंने भी जन्मों-जन्मों तक कोशिया करके देखा, कम नहीं हुआ। अब मैंने कोशिया छोड़ दी। जब मैं इतनी भी कोशिया नहीं कसंगा कि सुनको अपनी रक्षा के लिए रखूं। नहीं, तुम आओ। नुस्तरि भी मूल वहीं है, जो कान में कील ठोंकने बाले को मूल बी। बह सोबदा पा कि की हैं ठोंककर वह मेरे दुख बड़ा दोगा, तुम सोबते हो मेरे साथ रहकर मेरे दुख घटा दोगे। गणित नुस्तरा दोगों का एक है। मुझे छोड़ दो। जो है, मुझे स्वीकार है। उसने कील जकर ठोंके, पर मुक्त सक नहीं पहुंचे उसके कीले। मैं बहुत दूद खड़ा हूं। मैंने स्वीकार कर लिया। जेले हो किसी ने स्वीकार किया, यह उसके कपर हो बाता है। जिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। जिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। तिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। तिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। तिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। तिला स्विति को आप स्वीकार करते हैं, आप उसके कपर हो बाता है। तिला स्विति को साथ-लेख का यही अर्थ है।

महावीर का छठा बाह्य तप है: संजीनता। हम उस पर कला बार्क करेंगे।

तेरहवाँ प्रवचन

पर्युषण व्यास्यान-माला, बंबई, दिनांक, ३० अगस्त. १९७१ अन्तर्-तप का प्रवेश द्वार : संलीनता

धम्मो मंगलम्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो।

सर्च--

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कोन-सा धर्म ?) अहसा, संयम और तप -रूप धर्म । जिस यनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे

बाह्य-तपका अंतिम सूत्र है संसीनता। संसीनता सेतु है बाह्य-तप और अंतर्-तप के बीच। संजीनता के बिना कोई बाह्य-तप से अंतर्-तप की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए संलीनताको बहुत ध्यानपूर्वक समक्र केना जरूरी है। संलीनता सीमांत है। वहां से बाह्य-तप समाप्त होते और अंतर्त्तप शुरू होते हैं। संलीनताका अर्थ और संलीनता का प्रयोग बहुता भद्रभृत है। परम्परा तो इतना ही कहती है कि अपने शरीर के अंगों को ब्यर्थ संचालित न करना संकीनता है। कारण शरीर न हिले-इले, संयत हो, ती संसीनता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बल्कि यह तो कुछ भी नहीं है। यह तो संलीनता की बाहर की रूप-रेखा को भी स्पर्श करना नहीं है। संलीनता के अर्थ गहरे हैं। तीन हिस्सों में हम इसे समझें। पहला तो यह कि आपके शरीर में. आपके मन में, आपके प्राण मे कोई भी हलन-चलन नहीं होती है, जब तक आपकी चैतनान करें। अगुली भी हिलती है तो भीतर आत्मामें कंपन पैदा होता है। दिखायी तो अंगुली पड़ती है कि हिली, लेकिन कंपन घीतर से आता है। सूदम से आता है और स्थल तक फैल जाता है। इतना ही सवाल नहीं है कि अंगुली न हिले, क्योंकि यह हो सकता है कि अंगुली न हिले। लेकिन मीतर कंपन हो। आखिर कोई अपने शरीर को संतीन करके बैठ भी तो जा सकता है, योगासन लगा कर बैठ जा सकता है, अञ्चास कर ले सकता है कि शरीर पर कोई भी कंपन दिखायी न पड़े और भीतर तुफान चले, ज्यालामुखी का नाना जनलता रहे और आग घषकती रहे।

## (१) भावों के साथ बदलता हुआ चेहरा

संजीनता बस्तुत: तो तब बटित होती है, जब जीतर सब इतना शांत हो जाता है कि भीतर से कोई तरंग नहीं आती, जो बारीर पर कंपन बने, सहर

बने. पर हमें वारीर से ही शरू करना पडेवा, क्योंकि हम क्यीर पर ही खडे हैं। तो संतीनता के अभ्यास में जिसको उतरना हो, उसे पहले तो अपनी शरीर की गतिविधियों का निरीक्षण करना होता है। यह पहला हिस्सा है। क्या कभी आपने ख्याल किया है जब ब्राप कोच में होते हैं तो और उंग से चलते हैं। जब आप कोच में होते हैं तो आपके चेहरे की रेखाएँ और हो जाती हैं। आपकी आंख पर अलग रंग फैल जाते हैं। आपकी दांतों में कोई गति हो आती है। आपकी अंगलियाँ किसी भार से. किसी शक्ति से भर जाती हैं। आपके समस्त स्नायमंडल में परिवर्तन हो जाता है। जब आप उदास होते हैं, तब आप और ढंग से चलते हैं। आपके पैर भारी होते हैं। उठाने का मन भी नहीं होता है। कहीं जाने का भी सन नहीं होता। आपके प्राण पर जैसे पत्चर रख दिया गया हो । आपकी सारी इंद्रियाँ ऐसे पत्थर से दब जाती हैं। जब आप उदास होते हैं तब आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, रेखाएँ बदल जाती हैं। जब आप प्रेम में होते हैं तब, जब आप शांत होते हैं तब, तब ये सब फर्क पडते हैं. लेकिन आपने निरीक्षण न किया होगा। संलीनता का अर्थ समक्रना हो तो जब आप कोच में हो तो भागें और दर्गण के सामने पहंच जायें और देख कि चेहरे में कैसी स्थिति है। क्योंकि आपका कोछ से भरा चेहरा दूसरों ने देखा है, आपने नहीं देखा। देखें कि आपका चेहरा कैसा है। जब आप उदास हों तो आईने के सामने पहेंचे और देखों कि आँखों कैसी हैं। स्पाल करें कि पैर कैसे पहते हैं, शरीर भूका हवा है या उठा हवा है।

### (२) हमछे से पहले हिटलर

हिटलर एक मनस्विद् को फांस पर हमला करने के पहले फांस ले गया बात दूपा था, जरा फांस की सड़कों पर देखों कि बुदक कैसे चलते हैं? उनकी रोड़ सीधी है या सुकी हुई? उस मनस्विद् ने सकद सी की फांस नी मुक्ते मुक्ते चलते हैं। हि उनको जीतने में कोई कटिनाई न पड़ेगी। हिटलर का सैंगिक देखा है बापने? उस समय पूरा जर्मनी रीइ सीधी करके चल रहा था। जब कोई आसा से भरा होता है तो रीइ सीधी हो जाती है। जब कोई निरासा से भरा होता है, तो रीइ सुक जाती है। बुदायें में सिर्फ रोड़ स्विच्या नहीं सुक जाती कि सारी कमजोर हो जाता है। इस में अथाया इसिलए मुझ कुत जाती है। इस में अथाया इसिलए मुझ जाती है। कि सीधी कामने रिखायो देती है। मिक्य मार्न स्वारा सुक्तार सीधी सीधी सामने रिखायो देती है। मिक्य मार्न स्वारा सामने रिखायो देती है। मिक्य मार्न स्वारा । महाचीर जैसे व्यक्ति

की रीढ़ बुझापे में वहीं भुकेगी क्योंकि बुझापे का असली सवाल मीत वहाँ नहीं है, योक्ष का द्वार है, परम आनन्द है। इसलिए रीढ़ नहीं भुकेगी।

आप भी जब स्वस्य चिल, प्रसन्न चिल होते हैं तो और इंग से खड़े होते हैं। मैं बोल रहा हं और आपको उसमें कोई रस नहीं आ रहा है तो आप कसी से टिक जाते हैं। जब आपको कोई रस फिर आने छगता है तो आपकी रीढ कर्सी छोड देती है और सीधी हो जाती है। अगर कोई बहुत संवेदनशीस हिस्सा का गया है फिल्म में देखते समय, कोई बहुत श्रिलिंग, कंपा देनेवासा हिस्सा, तो आपकी रीढ़ सीघी ही नहीं होती, आगे शक जाती है, सांस चक जाती है। आपके चित में पड़े हुए छोटे-छोटे परिवर्तनों की लहरें आपके शरीय की परिवि तक फैल जाती हैं। ज्योतिषि या हस्तरेखाबिद या मख-आकृति को पढनेवाले लोग नक्के प्रतिशत तो आप पर ही निर्भर होते हैं । आप कैसे उठते, कैसे चलते, कैसे बैठते हैं और आपके चेहरे पर क्या भाव है, आपको भी पता नहीं होता है। वे सब जापकी बाबत बहत-सी खबरें दे जाते हैं। आदमी एक किताब है। उसे पढ़ा जा सकता है। और जिसे साधना में उतरना हो, उसे खुद अपनी किताब पढ़नी पढ़ती है। सबसे पहले आपको पहचान लेना होगा कि मैं किस तरह का बादमी है। तो जब कोध में हों, आईने के सामने खढ़े हो जायें और देखें, कैसा है चेहरा? क्या है रंग? आंख पर कैसी रेखाएँ फैल गर्यी? जब शास्त हो मन, प्रसन्न हो, तब भी आईने के सामने खड़े हो जायें और तब आप अपनी बहत-सी तस्वीर देखने में समर्थ हो जायेंगे, एक मजेदार घटना घटेगी। बह संनीनता के प्रयोग का दूसरा हिस्सा है। जब जाप बाईने के सामने खडे होकर अपने कोधित चित्त का अध्ययन कर रहे होंगे, तब आप अचानक पायेंगे कि कीव खिसकता चला गया, शान्त होता चला गया। क्योंकि जो कोच का सम्बन्ध करने में लग गया उसका कोध से सम्बन्ध टट जाता है, अध्ययन से पूरु जाता है। उसकी चेतना का तादाल्य क्रोध से टूट गया, अध्ययन करने से प्रह गया । और जिससे हमारा सम्बन्ध टट गया वह वित तत्काल कीण हो जाती है।

## (३) कोच और शांति आईने के सामने

ती आईने के सामने सब्दे होकर एक और रहस्य का आपको पता चलेगा कि अगर आप कोच का निरीक्षण करेंगे तो कोच जिंदा नहीं रह सकता,

तत्काल विलीन हो जाता है। जौर भी एक मजेदार अनुभव होगा कि जब आप बहुत शांत हों कीर जीवन एक बानंद के फूल की तरह मालूम हो रहा हो, कभी सूरज निकला हो सुबह का, और उसे देखकर मन प्रकल्लित हमा हो या रात चांद-तारे देखे हों और उनकी छाया और उनकी शांति मन में प्रवेश कर गयी हो या एक फूल को खिलते देखा हो और उसके भीतर की बंद शांति आपके प्राणों तक विखर गयी हो तब आईने के सामने खडे हो जायें। आपकी तब एक और अनुभव होगा। और वह यह अनुभव होगा कि जब कोई शांति का निरीक्षण करता है तो (कोघ तो निरीक्षण करने से बिलीन हो जाता है) शांति निरीक्षण करने से बढ जाती है, और गहरी हो जाती है। क्रोब इसलिए बिलीन हो जाता है कि आपका क्रोध से संबंध ट्रट जाता है। क्रोध से संबंधित होते के लिए बेचैन होना जरूरी है, परेशान होना जरूरी है, उद्विग्न होना जरूरी है। अध्ययन के लिए सांत होना जरूरी है। निरीक्षण के लिए मौन होना जरूरी है, तटस्य होना जरूरी है। शांति के आप जितने ही निरीक्षक बनते हैं. शांति उतनी ही और गहरी हो जाती है। सच तो यह है कि निरीक्षण करने से जो गहरा हो जाये. वही वास्तविक जीवन है। निरीक्षण करने से जो गिर जाये, वह धोला था। या ऐसा कहें कि निरीक्षण करने से जो बचा रहे. बही पण्य है जौर निरीक्षण करने से जो तत्काल विलीन हो जाये. बही पाप है। संसीनता का पहला प्रयोग है राइट आब्जर्वेशन-सम्यक निरीक्षण। आप बहुत हैरान होंगे कि माप कितनी तस्वीरें हैं एक साथ !

## (४) आपके भीतर एक मन नहीं है

महानीर ने पृथ्वी पर पहली दक्षे एक सब्द का प्रयोग किया है, जो परिचय में अपूर्व बंग से पुनर्शीयत हो गया है। महावीर ने पहली दक्षे दक्ष सस्य कर प्रयोग किया है— महाविर ने पहली दक्षे इस सब्द का प्रयोग किया है— महाविर ने पत्थी स्त्री। उनके पता भी नहीं कि महावीर ने पत्थीस सी साल पहले इस सब्द का प्रयोग किया या—पाती—साहिक । परिचय में आज इस सब्द का प्रयोग किया या—पाती—साहिक । परिचय में आज इस सब्द का मंगेनीसाहिक ही ही परिचय मन को समझने गया, उसने कहा, सब मन मोनीसाहिक नहीं हैं। एक मन नहीं हैं बादमी के भीतर। अनंत मन हैं, गोनी—साहिक हैं हैं वह से से महित हो में हैं। एक मन नहीं हैं हैं साहिक हैं, वह से के सन हैं, यह से स्वत से हम सोचते हैं। इस जीन कहते हैं—सेरा मन, तो हमें कहना चाहिए पेटे पत्री भा कहते हैं नहीं,

साइ साइंद्र । अगर बायके पास एक ही मन हो तो जीवन और हो बाये । बहुत मन हैं और ये मन भी ऐसे हैं कि जो बापत में बहुत विरोधी भी हैं, ये एक-दूसरे के दुसम भी हैं। इसीनिए आप सुबह कुछ, वीपहर कुछ, साम कुछ हो - बाते हैं। आपको खुद हो समफ में नहीं जाता कि यह पया हो रहा है। जब बाद भी में होते हैं तो बाप दूसरे हो आदमी होते हैं और वब आप प्रान में होते हैं, तब बाप प्रान में होते हैं। इस दोनों के बीच कोई संगति ही नहीं होती, कोई संबव ही नहीं होता। जिसने बापको पूणा में देखा है, वह बाप प्राप्त में होते हैं। इस प्राप्त में स्वाह है। बाद की महीं होता। कि आप की आपकी पूणा में देखा है, वह बाप प्राप्त में की संबव ही नहीं होता। जिसने बापको पूणा में देखा है, वह बाप प्राप्त में की संबव ही नहीं होता। जिसने बापको पूणा में देखा है, वह वाप प्राप्त में की साम की साम की आपकी प्राप्त में साम की सा

## (५) जो अशांति अनजाने रिलीज होती है

इसलिए पहले तो निरीक्षण करें, ठीक से पहचानें कि आपके पास कितने चित्त हैं और प्रत्येक चित्त की बापके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया है ? आपका शरीर प्रत्येक जिल-दशा के साथ कैसा बदलता है ? जब आप शांत होते हैं. तो शरीर को हिलाने को भी मन नहीं होता। सांस भी जोर से नहीं चलती। खन की रक्तार भी कम हो जाती है, हदय की वडकर्ने भी शांत हो जाती हैं। जब जाप अशांत होते हैं तो अकारण सरीर में गति होती है। अशांत आदमी कुर्सी पर बैठा होता है तो उसका पैर हिला करता है। कोई उससे पूछे कि क्याकर रहेही? क्याकर्सी पर बैठकर चलने की कोशिश कर रहेही? बादमी थोशी देर बैठा रहे तो करवट बदलता रहता है बैठे-बैठे। क्या हो रहा है उसके भीतर ? उसका चित्त भीतर से इतना बेवैन है कि वह बेवैनी को शरीर से रिलीज कर रहा है। अगर रिलीज न करे तो पागल हो जायेगा। रिलीज करनी पडेगी। वह शाम को घटे भर खेल के मैदान में दौड लेता है। खेख लेता है, घंटे घर घूम आता है और फिर आता है तो ठीक हो आता है, नहीं तो वह बैठे-बैठे, लेटे-छेटे अपने द्वारीर को गति देगा। और वहाँ से पास्ति को मुक्त करेगा। लेकिन यह शक्ति व्यर्थ हो रही है। संलीनता शक्ति-संग्रह है, शक्ति-संचयन है। हम अगर संजीनता में नहीं जीते तो अपनी शक्ति को ऐसे ही खुटाये चले जाते हैं। ऐसे ही, व्यवं ही, जिसका कोई परिणाम नही होनेवाला है, जिससे कुछ उपलब्ध होनेबाला नहीं, जिससे कहीं पहचेंने नहीं। कुर्सी पर बैठे पैर हिखाते रहेंगे। किसी संजिल के लिए यात्रा नहीं होती। इतनी शक्ति से कहीं

पहुंचा जा सकता था। कुछ पाया जा सकता था। हमें पता नहीं कि भौबीस बच्चे हम वपनी शक्ति को वपने से बाहर फेंड रहे हैं। केकिन इसका अव्ययन करना पहेगा, पहले स्वय को पहचानना पड़ेगा। जापकी जिल्ला की किताब जब खापके सामने खुलनी तुम्ह होगी, तो जाप हैराव होंगे कि कीहें रहस्यपूर्ण वे रहस्यपूर्ण उपन्यास थी हतना रहस्यपूर्ण नहीं, जीव अनूठी के अनूठी कथा भी हतनी अनुठी और अजनशे गहीं, जितने आप हैं।

बीर ऐसा ही नहीं कि कोध और अकोष में आप असन स्थिति पायेंगे। बाप पायेंगे कि कोध के भी स्टेप्स हैं, कोध में भी बहुत डंग हैं। कभी बाप एक डंग से कोधित होते हैं। कमी दूसरें डंग से कोधित होते हैं, कभी सीधकें डंग से कीधित होते हैं। और तीमों डंग के कोध में आपकी आकृति अस्तन-बन्मा होती है। और जब ग्रह फर्क आप अपने में देखेंगे, तो चिक्तत हो जायेंगे कि कितम हुळ आपके मीतर खिसा है। निरोक्षण पहला प्रयोग है। आप पहणान पायेंगे कि आपके मीतर क्या हो रहा है। आप जो शस्ति के पुष्क है, बह समित का आप क्या उपयोग कर रहे हैं।

### (६) आपका चेहरा: आईने के रूबरू कोध से कदामकश

दूसरी बात । जेंदे ही बाप समये हो जार्य कि आप कोष को देख पातें, वेंदे ही बाप आरंग के सामने पासी कि अपने आप कोष खानत होगा । वहीं काप पह प्रदार प्रयोग जोंदें। यह दूसरा प्रयोग संजीनता का है। जब स्वाप कर कर कि काप कार्य के हो जार्यें । सम्वे तिरोक्षण के बाद यह हो सबेगा। आईने के सामने खड़े हो जार्यें। सम्वे तिरोक्षण के बाद यह हो सबेगा। आईने के सामने खड़े हो जार्यें। समने पातें के खार कर की बी कार्य कहें हो जार्यें और अपनी तरफ खे खारी के अपों को बीस करने की लोशिया करें, बंदे वे सामत होते हैं। आपको मधी-माति पाद है कि सानि में बेहरा कैसा होता है। अब कोष की स्थिति है। वेद्दा कोष को पारा में बहु रहा है। आप आईने के सामने खड़े होकर उस वेदरें को बाद करें, जो सानि की तरफ के जाने की हो साम कर हो साम कर हो साम कर हो साम कर हो साम की साम की कार खोड़ की साम की साम की कार खोड़ की साम की कार खोड़ हो दियों में आप हैशन होते कि आप खेड़ के लाने की साम की कार खेड़ हो सिर्फ साम होगा की साम की कार खेड़ की साम साम की कार हो तो है जो है। सामी जिसना की कार साम पर निर्मर करती है। जनमजात किसीकी साम प्रतिका होती है, तो वह जीवनम में कुकल मालूप पड़ती है।

केकिन यह प्रतिमा विकसित की जा सकती है और इतनी विकसित की जा सकती है कि जिसका कोई हिसाब लगाना बढ़ा कठिन है। फोध भीतर रहे और आप आईन के सामने लड़े होकर चेहरे पर शान्ति की बारा बहा रहे हैं। चोड़े ही दिनों में आप समर्थ हो जायेंगे और तब आप एक और नया अनुभव कर पायेंगे और वह यह होगा कि कोध मन में दौड़ता हो, तब भी शांति शरीर में दौड सकती है। और जब बाप इन दोनों में समर्थ हो जाते हैं तो बाप तीसरे हो जाते हैं। न तो बाप कोब रह बाते हैं. न बाप मन रह जाते और न गरीर रह जाते हैं। क्यों कि मन कोध में होता है तो कोध से जल रहा होता. लेकिन बारीर पर आपने शान्ति की बारा वहा दी है. इसलिए वह शान्त आकृति से भर गया है। निश्चित ही आप दोनों से अलग और पयक हो गये हैं। न तो अब आप अपने को बाइडेंटिफाइ कर सकते हैं कोध से. न शान्ति से । दोनों ताबारम्य नहीं कर सकते । आप दोनां को देखने वाले हो गये। और जिस दिन आप एक साथ दो पदा कर लेते हैं. उस दिन आपको पहली दफा एक मक्ति अनुभव होती है। आप दोनों के बाहर हो जाते हैं। एक के साथ तादातम्य जासान है, दो के साथ तादात्म्य जासान नहीं है । एक के साथ जड जाना आसान है, दो विपरीत से साथ ही जुड़ जाना बहुत कठिन है। बल्क जसम्मव है। हौ, जलग-अलग समय में हो सकता है कि जाप सुबह कोध के साथ जुड़ें तो दोपहर जाप शान्ति के साथ जुड़ें। यह हो सकता है असग-अलग कोने में । लेकिन आप साइमल्टेनियसली, एक साथ कोछ और शान्ति से जुड़ नहीं सकते । जोड़ महिकल हो आयेगा, कैसे जी सकेंगे ?

## (७) मौत से पहले मुल्ला की नसीहत

मुन्ना नतरहीन मर रहा है। बाबिरी लग उसके करीब है। यह अपने बेटे की जुसाकर सनाह देता है। कहता है, मैं जानता है कि मैं कितना भी कहूँ कि तू पुत्रपान करना, लेकिन तू करेगा। व्यक्ति मेरे रिता ने भी मुस्ते कहा या लेकिन मैंने किया। इसिन्य यह सजाह मैं तुओ नहीं तूंपा। मैं समजाता चाहता है तुओ, जनुमव पहले कह देना चाहता है कि सपाव न हुना। लेकिन मेरे पिता ने भी मुक्ते समझाया या और किर मी मैंने सपाव गी। और मैं जानता है कि तू कितना भी कह कि मैं स्थाव नहीं पियूंगा, लेकिन तू सराब पियोगा। मैं कितना चाहता है कि तू कितना भी कह कि दिव्यों के पीछे यत रोहना, मत सामात, लेकिन यह हो नहीं सकता। मैं खुद ही नागता हो कि तू सह सामात हो कि तु हो हो स्थाव स्था स्थाव स्

एक बात स्थाल में रखना। एक स्त्री के पीछे एक ही समय में धागना। दो स्त्रियों के पीछे एक साथ मत भागना । इतनी मेरी सलाह मानना । बन एट ए टाइम, एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागता। एक ही समय में दो स्त्रियों के पीछे मत भागना । उस लडके ने पूछा कि क्या यह संभव हो सकता है कि एक समय में दो स्त्रियों के पीछे भाग सकू। नसरुद्दीन ने कहा कि संभव हो सकता है। मैं अनुभव से कहता है, लेकिन एक से ही नरक निर्मित हो आता है. (इसको उल्टा करके पुरुष भी कहा जा सकता है कि स्त्री को सलाह दी जा रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता) लेकिन दो हो जायें फिर तो नकं सुनिद्चित है। लेकिन उसके बेटे ने कहा, आप कहते हैं तो मेरा मन होता है कि दो के पीछे दौड़कर देख जुं। नसरुद्दीन ने कहा, यह मैं जानता है कि तु सुनेगानही, क्यों कि मैंने भी नहीं सुनाथा। अप्छा है दौड़ कर देख ले। जसका बेटा पूछने लगा, आप अभी ना कहते थे, अब कहते हैं दौड़ । नसरुट्टीन ने कहा, दो स्त्रियों के पीछे एक ही समय दौड़ने से जितनी जासानी से स्त्रियों से मुक्ति भिल जाती है, उतनी एक एक के पीछ अलग-अलग दौड़ने से नही मिलती। चित्त में भी अगर दो वृत्तियों के पीछे एक साथ आप दौड़ पैदा कर दें, तो आप चित्त की वृत्ति से जितनी आसानी से मुक्त हो जाते हैं, उतनी एक वृत्ति के साथ नहीं हो पाते । एक वृत्ति पूरा घेर छेती है, दो वृत्तियाँ कॉम्पिटीटिव हो जाती है आपस में। आप पर उनका बोर कम हो जाता है. क्योंकि उनका आपम का संधर्ष गहरा हो जाता है। कोछ कहता है कि मैं पूरे पर हावी हो जाऊं, शांति कहती है कि मैं पूरे पर हावी हो जाऊं। और आपने दोनों एक साथ पैदा कर दिये । वे दोनों आप पर हावी होने की कोशिश छोड़कर एक-दूसरे से संघर्ष में रत हो जाती हैं और जब कोच और शांति भापस में छड़ रहे हों, तब आपको दूर खड़े होकर देखना बहुत आसान हो जाता है। संलीनता का दूसरा अभ्यास है-विपरीत बृत्ति की धरीर पर पैदा करना।

## (८) यह प्रेम नहीं, ऐक्टिंग है!

इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बिश्तनेता इसे रोज कर रहा है। जिस्त स्त्री से प्रेम नहीं है, उससे भी बहु सेन प्रकट कर रहा है। नसदहीन एक दिन नाटक देखेन गया था। उससी पत्सी उसके पास थी। नसदहीन बहुत प्रमानित हुआ, पत्नी मी बहुत प्रसादित हुई। देखा कि बहु जो नायक है यस नाटक में बहु इतना प्रेम व्यक्त कर रहा है जपनी प्रेयसी के जिए कि पत्नी ने नसक्हीय है कहा— नकक्ट्रीय! इतना प्रेम पुन मेरे प्रति कभी प्रकट नहीं करती। नसक्ट्रीय ने कहा कि मैं भी हैरान हूं। और हैरान हमलिए हैं कि यह वितके सिंद हमले प्रेम प्रकट कर रहा है, वह वस्तुत: उन्नक्षी पत्नी है बीस साथ से। इतना प्रेम किसी और के लिए प्रकट कर रहा होता, तो भी ठीक था। वह उसकी पत्नी है बीस साल से, इसलिए चिनत तो मैं भी हूं। 'ही इज़ द रियव ऐक्टर ए' वास्तविक, प्रमाणित अभिनेता है। क्योंकि जो २० साल से उसकी पत्नी है, उसके लिए इतना प्रेम प्रकट कर रहा है, तब तो गवब का ऐक्टर है!

लेकिन अन्यास से यह संभव है। शरीर कुछ और प्रकट करने लगता है. मन कुछ और । तब दो बारायें टट जाती हैं। और ज्यान रहे, राजनीति का ही नियम नहीं है : डिवाइट ऐंड इस्त, साबना का भी नियम है । विमाजित करो और मालिक हो जाओ। अगर आप शरीर और मन को विभाजित कर सकते हैं तो आप मालिक हो सकते हैं खासानी से। क्योंकि तब संघर्ष शरीर और मन के बीच खड़ा होता है और आप अछते अलग खड़े हो जाते हैं। इसलिए संलीनता का इसरा अम्यास है मन में कछ, चरीर में कछ । आईने के सामने खडे होकर अभ्यास करें। आईने के सामने इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको आसानी पटेगी। एक दका आसानी हो जाये किर तो बिना आईने के भी आप अनभव कर सकते हैं। जब आपको कोध आये फिर धीरे-धीरे आईने को छोड हैं और उसको अवसर बनायें, और जानन्द को प्रकट करें। और जब घृणा आये तब प्रेम प्रकट करें। और जब किसी का सिर तोड़ देने का मन हो तब उसके गले में फूल माला डाल दें। और अपने भीतर ये दी घाराएं विभाजित देखें। मन को और शरीर को दो हिस्सों में जाने दें। और अचानक ट्रांसेंडेंस, अतिकमण में प्रवेश कर आयेंगे। न आप क्षमा रह जामें में । न आप श्रेम रह जामें ने, न घुणा रह जामें में। और जैसे ही कोई योनों के पार होता है तो संजीन हो जाता है।

### (९) तस्कीन भी है, संकीन भी है

व्यव संतीन का वर्ष समझ लें —एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं तस्तीन । केकिन यह संतीन शब्द बहुत कम प्रयोग में आता है। तस्तीनता हमने सुना है, संलोनता बहुत कम सुना है। और अगर शावाकोश में बायेंगे तो एक ही बायें पायेंगे। लेकिन नहीं, एक ही अयं नहीं है। महावीर ने तललीनता का उपयोग नहीं किया है। तल्लीनता सवा दूसरे में लीन होना है और संतीनता अपने में लीक होना है। तल्लीनता का अयं है जो किसी और में लीन है। बाहे मक्त क्रावान् में हो, वह तल्लीन है, संलीन नहीं। असे भीरा कृष्ण में । बहु तल्लीन है। वह तली मिर गयी है कि सून्य हो क्यी; कृष्ण ही प्या यथे। यर वहां कोई और, कोई दूसरा बिन्हु है, जिस पर स्वयं को तक मांति सर्वायत कर दिया गया। वह मी एक मार्ग है, क्षस मार्ग को अपनी विधियों है। उस मार्ग को अपनी विधियों है। उस सार्ग को अपनी विधियों है। उस मार्ग को अपनी क्या सहार्थी एक सार्ग है। क्षस हो है : तल्लीन तो किल्कुल सहावीर का रास्ता वह नहीं है। महालीर तो कहते हैं: तल्लीन तो किल्कुल सह होना, किसी में भी तल्लीन महाना। इसिनए महालीर परास्ता को भी हटा देते हैं। नहीं तो तल्लीन होने को चुविका बनी रहती।

## (१०) परमात्मा निकाल बाहर कर दिया गणा

महाबीर कहते हैं, संलीन हो जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने में इतना लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही नहीं। तल्लीन होने का सूत्र है: दूसरे में इतना लीन हो जाना कि स्वयं बचे ही नहीं। संलीन होने का सूत्र है : इतना अपने में लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही नहीं। दोनों से एक ही उपलब्धि होती है। एक ही बच रहता है। तल्छान वाला कहेगा, परमारमा बच रहता है, संलीन वाला कहेगा आत्मा जब रहती है। वह सिर्फ घड्टों का भेद है। विवाद सिर्फ साष्ट्रिरियकों और पंडितों का है। जिन्हें अनुभव भी है वे कहेंने कि एक ही बच रहता है: लेकिन संलीनतावाला उसे परमात्मा नाम नहीं है सकता, क्योंकि दूसरे का उपाय नहीं है। तल्लीनतावाला उसे आत्मा नहीं कह सकता. क्योंकि स्वयं को बचाने का कोई उपाय नही है। लेकिन जो बच रहता है, उसे कोई नाम देना पड़ेगा, अन्यथा अभिव्यक्ति असंभव है। इसलिए संजीनतावाला कहता है, कारमा बच रहती है। तल्लीनतावाला कहता है, परमात्मा बच रहता है। जो बच रहता है, वह एक ही है, यह नामों का फर्क है और यह नामों का फर्क विधियों के कारण है। यह पहुंचने के मार्ग की वजह से नामो का फर्क है। संलीन का वर्ष है अपने में लीन हो जाना। तब कहीं कोई गति नहीं रह जाती। क्योंकि गति तो दूसरे तक जाने के लिए होती है। अपने तक बाने के खिए किसी गति की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ तो हम है हो। सपने ही साथ करने की कोई किया नहीं रह वाती। सकिया हो जाती है। सपित हो जाती है। सवस्ता सा जाती है। सौर जब भीतर यह बटना घटती है तो सरीर पर भी यह साथ फैल जाता है। मन पर भी यह साथ फैल जाता है। सितंक्रमण जब होता है मन और सरीर के पार, तो सब ठहर जाता है। मन ठहर जाता है। सरीर ठहर जाता है। यह महावीर को प्रतिमा सफीनता की प्रतिमा है। जहाँ सब कुल ठहरा हुआ है। कुछ मित नहीं मालूम पहती।

## (११) कभी सोचा कि महाबीर के हाथों में मसल्स क्यों नहीं हैं ?

अगर महाबीर के हाथ को देखें तो ऐसा लगता है कि जिल्कूल ठहरा हुआ है। इसलिए महाबीर के हाथ में किसी प्रतिमा में कोई मसल्स, रग-पूट्ठे नहीं बनाये गये, क्योंकि मसल्स तो प्रतीक होते हैं किया के । इसलिए किसी जैव तीर्थंकर की बाहों पर कोई ससस्स नहीं हैं। ससल्स तो किया के सुचक हो जाते हैं। दारीर को जिस ढंग से बिठाया है, वह ऐसा है कि फूल बन्द हो जाये । ऐसे जैसे सब पंखडियाँ बन्द हो नयी । फुल की सुगन्न अब बाहर नहीं जाती, अपने भीतर रमती है। महावीर का बहुत प्यारा शब्द है आत्म-रमण, अपने में ही रमना, कहीं नहीं जाना। महाबीर के चित्र को देखें, एक फुल की तरह स्थाल करें, तो फौरन महाबीर की प्रतिमा में दिखायी पड़ेगा कि सब पल्डियाँ बन्द हो गयी हैं। महावीर अपने भीतर हैं, जैसे फूल के भीतर कोई भैंबरा बन्द हो गया हो । ऐसे महाबीर की सारी चेतना संलीन हो गयी है अपने में। सब सुगंध भीतर। अब कहीं कुछ बाहुर नहीं जा रहा है। बाहर और भीतर के बीच सब लेन-देन बन्द हो गया। कोई हस्तांतरसा नहीं होता है। न कुछ बाहर से भीतर जाता है, न कुछ भीतर से बाहर जाता है। जब घरीर इतनी स्थिरता में बा जाता है, मन भी स्थिरता में बा जाता है। तो स्वांस भी बाहर-भीतर नहीं होती, ठहर जाती है। इस क्षण महावीर कहते हैं-समाधि उत्पन्न होती है इस संलीन क्षण में अंतर्यात्रा शुरू होती है।

## (१२) हम सबके भीतर का यंत्र-मानव

लेकिन संबीनता का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारा अभ्यास है बाहर बाने का। भीतर बाने का कोई अभ्यास नहीं है। हस बाहर जाने में इसके क्यादा कुशल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बाहर चले जाते हैं। कुशलताकामतलब ही यही होता है कि पतान चले और काम हो जाये। हुम इतने कुशल हैं बाहुर जाने में। एक ब्राइवर है। अगर वह कुशल है तो गपशप करता रहेगा और गाड़ी चलाता रहेगा। कुशलता का मतलब ही यही है कि गाड़ी चलाने पर ध्यान भी न देना पड़ें। अगर ध्यान देना पड़ें तो सक्ताल है। वह रेडियो सुनता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा। मन में हजार बातें सोचता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा। गाड़ी चलाना सचेतन क्रिया नहीं है। कॉलीन दिल्सन एक पश्चिम के योग्य और विचारशील अ्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि हम जब कुछल हो जाते हैं तो हमारे मीत जो एक रोबोट, को एक यंत्र-मानव है, (ओर वह सबके भीतर है) वह काम करने लगता है। कुशलताका अर्थ है कि हमारी चेतनाने वह काम यंत्र-मानव को देदिया है। फिर हमारी जरूरत नहीं रहती। तो ब्रायवर जब ठीक क्राल हो जाता है, तो उसे कार नहीं चलानी नही पड़ती। उसके मीतर जो यंत्र-मानव है, वह कार चलाने लगता है। वह स्वयं तो कभी-कभी बीच में आता है, जब कोई क्षतराक्षा जाता है और रोबोट कुछ नहीं कर पाता। एक्सीडेट का वक्त आ बाता है तो वह एकदम भौजूद हो जाता है, रोबोट से काम अपने हाय में ले केता है। वह जो बीतर यत्रवत् हमारा मन है, उससे काम भटके से हाथ में लेना पहता है। तभी, जब एक्सीडेंट का मौका बा जाये, कोई गड्डे में गिरने का बक्त आ जाये। अन्यमा वह रोबोट चलाये रखता है। मनोवैज्ञानिकों ने हुजारों परीक्षणों से तय किया है कि सभी ड्राइवर रात को अगर बहुत देर तक बागते हुए माड़ी चलाते रहे हों, तो नीद भी ले लेते हैं क्षण दो क्षण को, और गाड़ी चलाते रहते हैं। इसलिए रात को जो एक्सीडेंट होते हैं, वे कोई दो बजे भीर चार बजे के बीच होते हैं। हाइवर को पता भी नहीं चलता कि उसने क्रमकी लेली है। एक सेकंड को वह हुई जाता है लेकिन उतनी देर वह रोबोट काम को सँभासता है।

नितना रोबोट के भीतर प्रवेश कर जाये कोई बीज, जतनी ही कुशक हो बाती है और हम जम्मों-जनमों से बाहर जाने से बादी है। वह हमारे यंच में स्माविष्ट हो गयी है। बाहर जाना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे पानी का नीचे बहना। जतके लिए हमें कुछ करना नहीं पहता। बीतर झाना बड़ी याचा मान्म पड़ेगी। बर्योक हमारे यंत्र-मानव को कोई पढ़ा ही नहीं कि सीतर कैंसे जाना है। इस इतने कुन्नल हो गये हैं बाहर जाने में कि इस भूल ही गये हैं कि मीतर जाने की भी कोई बात हो सकती है।

#### (१३) परत-दर-परत रोबोट का प्रशिक्षण

एक भारतीय और आंक्ष्य माँ का बेटा है जावरीमेनन । उसका पिता सारी जिन्दगी इंग्लैन्ड में रहा। वह कोई बीस वर्ष की उम्र का था, तब इंग्लैन्ड चना गया। वही शादी की, वहीं बच्चा पैदा हुआ। लेकिन आबरीमेनन ने लिखा है कि मेरी माँ सदा मेरे पिता की एक आदत से परेशान रही। बह दिन भर अंग्रेजी बोलता या लेकिन रात सपने में मलयालम. सपने में अपनी मात्भाषा ही बोलता था। ६० साल का हो गया तब भी, चालीस साल निरंतर होश में अग्रेजी में बोलने पर भी। रात सपना तो वह अपनी मातभाषा में ही देखता था। स्वभावतः स्त्रियाँ परेशान होती हैं क्योंकि पति सपने में भी क्या सोचता है, उसका पता लगाना चाहती हैं। तो बाबरीमेनन ने लिखा है कि मेरी माँ सदा वितित रहती थी कि पता नहीं वह सपने में क्या बोसता है। कही किसी दूसरी स्त्री का नाम तो नहीं लेता मलयासम में ? किसी दूसरी स्त्री के लिए उत्सुकता तो नहीं दिखलाता! लेकिन इसका कोई उपाय न था। सच यह है कि हम बचपन में जो भाषा सीख लेते हैं, दूसरी भाषा उतनी गहराई में रोबोट में कभी नहीं पहुँच पाती । क्योंकि उसकी पहली पत वन जाती है। दूसरी भाषा अब कितनी ही गहरी जाये, उसकी पतंदसरी ही होगी । पहली नहीं हो सकती । उसका कोई उपाय नही है । इसलिए मनसविद कहते हैं कि जो-को हम सात साल में सीख लेते हैं. वह हमारी जिन्दगी भर कोई ७५ प्रतिशत हमारा पीछा करता है। उससे खुटकारा नहीं है। वह हमारी पहली पर्त बन जाता है।

### (१४) कोघ में आपका रोबोट काम करता है

इसलिए ७५ साल का बुझा जब कोय में जा जाये, तो वह तत्काल सात साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि रोबोट रिलैंबस कर जाता है। इसिसिए कोय में जाय बचकाना व्यवहार करते हैं। बोर मेंग भी नेता करते हैं, यह भी व्यान रतता। जब जायों होर के प्रेम से घर जाते हैं, तो बहुत व्यवसाना व्यवहार करते हैं। उनकी बात-बीत भी वचकानी हो जाती है। एक दूबरे का नाम भी वचकाने रखते हैं। क्योंकि प्रेम का वो पहला जनुमव है वह

रोबोट ट्रेनिंग से कलते हैं। जापको पता नहीं कि आप अपने रोबोट से कितने काम ने सकते हैं। जापने जार जेन मृतियों को जायधान करते देखा हैं तो जाए समानते होंगे कि वहुत बड़ी प्रतिका की बात है। जब कि यह सिर्फ रोबोट की हितने ही काम ने उसकते हैं। हिस कपने रोबोट के कितने ही काम ने उसकते हैं। ट्रेपरिकाईर एक इक्त उसको सिक्ता हैं। ट्रेपरिकाईर को जानते हैं। ट्रेपरिकाईर का प्रति कार है का भी हों सकता है। आपके पास बार ट्रेक का ट्रेपरिकाईर हैं। एक ही पट्टी पर बार ट्रेक पर रिकाई करता है और आपको पता नहीं हो जाप एक ही करते रहें, तो आप विद्याग घर एक से ही करते रहेंगे। बाकी तीन ट्रेक हाली पट्टी रहेंगं। आपके मन के रोबोट के हुआरों ट्रेक है। आप का ही साथ हुआरों ट्रेक पर काम कर सकते हैं। हुसका बोझा प्रयोग मैं स्वाव दिला दूं, तो आपको सहुत आसानी हो आपको प्रति हैं। हुसका बोझा

# (१४) सिंगिल द्रैक, डवल ट्रैक, मस्टी ट्रैक ट्रेनिंग

थोड़े दिन एक छोटा-सा अध्यक्ष करके देखें। बड़ी रख छें अपने हाथ की खोल के सामने और उनका जो तेलेंड का काटा है, उस पर क्यान रखें। बाकी पूरी बड़ी को मूल जायें, सिर्फ सेकेंड के कोटे की देखें। बहु एक मिनट में बा बाट सेकेड में एक चक्कर पूरा करेगा। एक निनट का अध्यक्ष करें, कोई तीन सप्ताह में आपका अध्यास हो आयेगा कि आपकी बड़ी के और कांटे क्याल में नहीं बायेंगे. और आंकड़े क्याल में नहीं बायेंगे। डायल घीरे-बीरे बल जायेगा । सिर्फ वह सेकेंड का भागता हवा कांटा आपको याद रह बायेगा । जिस दिन आपको ऐसा अनुभव हो कि मैं एक मिनट तक सेकेंड के कांटे पर ध्यान रख सकता है. उस दिन समर्के कि आपने वही कुशलता पायी. बिसकी आपको कल्पना भी नहीं हो सकती थी। अब आप दूसरा प्रयोग शुरू करें। ध्यान सेकेंड के काटे पर रखें और भीतर एक से लेकर साठ तक गिनती बोलें। ध्यान कांटे पर ही रखें और भीतर एक, दो, तीन, चार...साठ तक गिनती बोलें। साठ या जितनी भी हो सके एक मिनट में, सी हो सके तो सी बोले। एकाय सप्ताह में बाप इसमें भी कशल हो जारोंगे, दोनों काम एक साथ इबल ट्रैक पर शुरू हो जायेगा। ज्यान कांटे पर भी रहेगा और संख्या पर भी रहेगा । अब आप तीसरा काम शरू करें। ध्यान काँटे पर बिठायें, श्रीतर एक से सौ तक गिनती बोले और मीतर गीत की कोई कडी भी गुनगुनाने छगें। तीन सप्ताह में आप पायेंगे कि तीन टैक पर आपका काम शक हो गया। ब्यान काटे पर भी रहेगा, ब्यान आंकडों पर भी रहेगा, ध्यान सल्या पर भी रहेगा, गीत की कड़ी पर भी रहेगा। अब आप जितने टैक पर चाहें, उतने दैक पर वीरे-वीरे अभ्यास कर सकते हैं। सब दैक पर आप एक साथ भी अम्यास कर सकते हैं। सारे काम एक साथ चलते रहेंगे, यही आवधान है। इसका अम्यास करने पर आप मदारीगिरी कर सकते हैं। जैन साध करते हैं, बह सिर्फ मदारी गिरी है। उसका कोई मूल्य नहीं है। सिर्फ रोबोट को एक दफे आप सिखा दें तो रोबोट करने लगता है। लेकिन एक खतरा यह है कि क्ब रोबोट काम करने लगता है तो सिखाना जिल्ला आसान है उतना आसान भूकाना नहीं रह जाता है। सिखाना बहुत आसान है, ध्यान रखना आप । स्मरण बहुत जासान है, विस्मरण बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। बाक बाउट किया जा सकता है, जैसा टेप पर किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। पर मिटाना बहुत कठिन होता है। और उससे भी ज्यादा कठिन विपरीत का अध्यास होता है। हमारे यंत्र-चित्त का अध्यास है बाहर जाने का, तो पहले तो यह बाहर जाने का अध्यास मिटाना पहला है। और फिर चीवर जाने का अम्यास पैदा करना पड़ता है।

# (१६) रोबोट ने इशारा किया आप चल दिये

तो इसके लिए बावस्यक होगा कि जब भी आपका यत्र-मानव आपसे कहे. बाहर जाओं तो आप सचेत हो जाये और होश पूर्वक बाहर जायें। अगर असबार पढना है तो जान लें कि मेरा यत्र-मानव अखबार पढना चाहता है। तब आप पार्येंगे कि अखबार पढ़ने में कोई रस नहीं आ रहा। यह भी एक मजा है कि व्यर्थ की चीजो में रस नहीं जाता है तो सिर्फ होश में नहीं आता। आप किसी भी अपर्यकी चीज में होरा पूर्वक रस नहीं ले सकते हैं। बेडोशी में ले सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को रस लेने का पागलपन सवार हो आता है वे नहा करने लगते हैं क्योंकि नहां में रस ज्यादा लिया जा सकता है। अन्ययारस नहीं लिया जा सकता। यत्र-मानव की बाहर जाने की जो केच्टा है. उसे होश पर्वक देखते रहे और होश पर्वक ही काम करे। अगर यंत्र-मानव कहता है कि बया अकेले बैठे हो। चलो मित्र के घर: तो उससे कहें कि ठीक है, चलते हैं, पर होश पूर्वक अलते हैं। तब संमावना है कि आप बीच रास्ते से घर वापस लीट आयें। क्योंकि बापको पता है कि उस भित्र के पास और वहा बैठकर आप बोर होते हैं। वही बातें वह फिर से कहता है कि भौसम कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है और दो-तोन मिनट में बातें चुक जाती हैं तो फिर वही कहानियाँ सुनाता है जो बहुत बार सुना चुका है। फिर बही घटनाएँ चताता है, जो वहत बार बता चुका है और आप बोर होते हैं और रोज यही ल्याल लेकर लौटते हैं कि इस आदमी ने बूरी तरह उबा दिया। लेकिन कल फिर रोबोट कहता है. उस मित्र के घर चलो, तो आपको ख्याल भी नहीं काता कि फिर आप बोर होने चले। अपनी बोरडम, अपनी ऊब खुद ही खोजते हैं। अगर आप होश पूर्वक जायेंगे तो रास्ते में आपको स्मरण आ भागेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. क्या मिलेगा। और सब पैर शिविल पड जायेंगे. समावना यही है कि आप बापस लौट आयेंगे।

इस तरह बाप बपने यन्त्र-चित्त के बाहर जाने की प्रत्येक किया पर जागरक पहरा रखें। एक-एक किया छूटने रूपेगी। जो बहुत नेसेसरी हैं जीवन के लिए, बनियां हैं, उत्तर्गा ही कियाएँ रह जायंगी, गेर झनिवार्य कियाएँ छूट जायंगी। और तब पायंगे कि प्रशिर संक्रीज होने क्या। तब देशे ऐसे, जैंने अपने मे ठहरे हुए हैं, जैंसे कोई सान्य कीन हो, जिसमें जहर भी नहीं उठती। या जैसे खाली बाकाश, एक बयली भी नहीं भटकनी। जैसे कभी देखा हो आकाश में किसी चील को पंखों को रोककर उड़ते हुए—संलीन । पंख भी नहीं हिसते, चील सिर्फ बपने में ठहरी है। जैसे देखा हो फिली बतब को कभी किसी किसी कील में—बिना पंख मारते हुए, ठहरे हुए। ऐसा सब आपके खरीर में भी ठहर जायेगा, मन में भी; क्योंकि खेंसे शरीर बाहर जाता है। अपर आरीर बाहर नहीं जा सकता, तो मन और ज्यादा बाहर जाता है। अपर आरीर बहर नहीं जा सकता, तो मन और ज्यादा बाहर जाता है। क्योंकि पूर्ति करनी पड़ती है। अपर आप मित्र से नहीं मिल सकते तो आप आंख बन्द करके मित्र से सिक्त के तो हैं। दी वीरे-स्थार के से सिक्त से लगते हैं दिवा-स्वप्त देखे लगते हैं कि मा मिल गया और बात्वीत हो रही है। तो चीरे-सीर फर मको भी बाहर जाने के ओ आन्तरिक कोशत है उस पर भी सबय हो जायें। जिस दिन परीर और मन दोनों के प्रति सबयता होती है, और बहु रोबोट यन्त है हमारे मीतर, वह बाहर जाने में ग्रीरे-सीरे रस खो देता है, तब भीतर जाया जा सकता है।

और भोतर जाने में किस चीज में रस लेना पड़ेगा? भीतर जाने में उन चीजों में रस लेना पडेगा. जिसमें संलीनता स्वभाविक है। जैसे कि शान्ति का भाव हो, तो संलीनता स्वभाविक है। जैसे सारे जगत के प्रति करणा का भाव हो, तो उसमें संसीनता स्वगाविक है। कोध बाहर ले जाता है, करणा बाहर वहीं ले जाती है। सत्रता बाहर ले जाती है, मैत्री का भाव बाहर नहीं ले नाता। उन भावों में ठहरने से भीतर यात्रा शरू हो जाती है। पर संलीनता सिर्फंदार है। इन सारी बातों का विचार क्षम अन्तरतप की ६ प्रक्रियाओं में करेंगे। संजीनता तो उन ६ के लिए दार है, पर सलीन हए बिना उनमें कोई प्रवेश न कर सकेगा। यों तप के ये सब अंग इंटीग्रेटेड हैं, सब संयुक्त हैं। हमारा मन करता है कि इसको छोड़ दें उसको कर लें, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये बारह अंग आरगेनिक हैं। ये एक इसरे से सयुक्त हैं। इनमें से एक भी छोड़ा, तो दूसरा नहीं हो सकेगा। महाबीर ने इसके पहले पाँच अंग कहै, वे सब आधार हैं. शक्ति-संरक्षक हैं। छठवाँ अंग संलीनता का है, उसके लिए शक्ति बचेगी तभी तो भीतर जा सकेगी। शक्ति बचेगी ही नहीं तो भीतर क्या जायेगी ! हम करीव-करीव शक्ति-दिवालिया हैं। बाहर ही शक्त गर्व देते हैं. भीतर जाने के लिए कोई शक्ति व बती ही नहीं।

#### (१७) घर में नहीं दाना मगर वसीयत लिखाना

मल्ला नसरहीन मरा तो पहले उसने अपनी वसीयत लिखवायी । बडी भीव-बाह इकटी की । सारा गाँव इकटा हवा । फिर उसने गाँव की पंचायत में पचायत के प्रमुख से कहा वसीयत लिखी। बोडे खोग चिकत वे क्योंकि ऐसा कछ ज्यादा उसके पास नहीं दिखायी पडता वा जिसके लिए उसने इसना शोरगल मचाया । लेकिन इसने वसीयत लिखवायी कि मेरे घरने के बाद मेरी सम्पत्ति में से आधी मेरी पत्नी को मिल जाय । फिर इतना हिस्सा मेरे लडके को मिल जाय। और इतना हिस्सा मेरी लड़की को मिल जाये। इतना हिस्सा मेरे मित्र को मिल जाये, इतना हिस्सा मेरे नौकर को मिल जाये। उसने सब हिस्से लिखवा दिये। वह पंच-प्रमख बार-बार कहता था कि ठहरी। वह पृथ्वना चाहता या कि है कितना तुम्हारे पास ? और आस्निर में मल्ला ने कहा कि सबको बांट देने के बाद खो बच जाये, वह गाँव की मस्जिद को देविया जाये, तो पंज-प्रमस्त ने फिर पुछा कि मैं तुमसे बार-बार पूछ रहा हैं कि तम्हारे पास है कितना ? उसने कहा, मेरे पास है तो कुछ की नहीं, लेकिन वसीयत तो नियमानुसार लिखानी चाहिए। नहीं तो स्रोग क्या कहेंगे कि बिना वसीयत लिखाये गर गया। है कुछ भी नहीं, उस पर भी बह कह रहा है कि सबको बाँटने के बाद जो बच जाये, वह मस्जिद को दे दिया जाये। हम भी करीब-करीब दिवालिया ही मरते हैं. जहाँ तक अंत:-संपत्ति का संबंध है. हम सब दिवालिया गरते हैं, नसरहीन जैसे ही मरते हैं।

वह व्यंग हम पर भी है। कुछ नहीं होता पास । क्यों कि सबमें हमने व्यवं कोया होता है और व्यरं भी ऐसा कोया होता है जैसे कि जापने वायस्य का नण छुण कोड़ दिया हो और पानी वह रहा है। इसी तरह जापके व्यक्तित्व के सब दार सुले हुए हैं बाहर की तरफ जोर गरिस्त व्यवं कोती चसी जाती है। जो बोड़ी बहुत बचती है, उससे जाप तिछं वेचेन होते हैं जोर करते फिब भी हुछ नहीं। वेचेनी में नस्ट जहर करते हैं।

महावीर ने पहले जो अंग कहें, वे शक्ति संरक्षण के हैं। यह जो स्टब्सी बन कहा, यह संरक्षित शक्ति का अन्तर् प्रवाह है। जैसे कोई नदी अपने पूल उद्गम की तरफ बायस लीटने खयो पूल कोत की तरफ खानित का आगमक पुरू हो जाता है। उसके लिए तो औतर ही बाना पदेगा, हमें संजीन ही होगा पदेगा। शन्ति बने, शन्ति जीवर कोटे, पर शानित को जीवर कोटने के खिए आपको तीन प्रयोग करने पढ़ेंगे। अपनी सारीर की गतिविधियों को देखना पढ़ेगा। सारीर की गतिविधियों को देखना पढ़ेगा। सारीर की गतिविधियों को तोड़ना पढ़ेगा। सारीर की गतिविधियों को तोड़ना पढ़ेगा। सारीर की गतिविधियों को तोड़ना पढ़ेगा। तब आप पायों कि आप संबंधित होने गुरू हो गये हैं। अपने में दूबने केंगे हैं, अपने में उत्तर कोर में हैं। अपने में दूबने केंगे हैं, अपने में सारी है। सारी में है। सारी में हैं। सारी में हैं। सारी में हैं। सारी में हैं। सारी में हैं।

## (१८) संळीनता के साथ आनेवाळे भय से सावघान

इसमें एक ही बात आखिरी आपसे कहुँगा जो किसी अम्यास करनेवाले के काम की है। क्योंकि जैसे ही संलीनता शुरू होती है, बड़ा भय पकड़ता है। ऐसा लगता है जैसे सफोकेट हो रहे हों हम, जैसे कोई गर्दन दबा रहा हो या पानी में इव रहे हों। संलीन होने का जो भी प्रयोग करेगा, मारे अब के वबरा जायेगा। जैसे ही शक्ति भीतर जानी शुरू होगी, भय पकड़ेगा। क्योंकि यह अनुभव करीब-करीब वैसा ही होगा, असा मृत्यू का होता है। मृत्यु में भी शक्ति सलीन होती है और कुछ नहीं होता। शरीर को छोड़ती है, मन की छोड़ती है, भीतर चलती है उद्गम की तरफ; और तब आप तड़पड़ाते हैं कि बब मैं मरा। क्योंकि आराजपने को समऋते वही हैं जो बाहर जा रहा था। आपने तो कभी उसको जाना ही नहीं, जो मीतर जा सकता है। उससे पहले आपका उससे कोई संबध नहीं या, कोई पहचान नहीं थी। आपतो अपना एक ही चेहरा जानते थे. बहिर्गामी, अंतर्गामी का तो आपको कोई अनुभव न था। आप कहते हैं कि सरा, क्योंकि वह सब जो बाहर जा रहा था, वह बाहर नहीं जा रहा, भीतर लौट रहा है। शरीर में शक्ति दूव रही है भीतर, वाहर नहीं जा रही है। और न मन बाहर जा रहा है, सीतर बुव रहा है। सब कुछ भीतर सिकुइ रहा है, केन्द्र पर लौट रहा है। यंगा अपने की पहचानती थी सागर की तरफ बहुती हुई। उसने कभी जाना भी न वा कि गंगोत्री की सरफ बहुना भी मैं ही हैं। इसकी उसको पहुचान नहीं है। यही विपरीत की पहिचान की वबराहट मृत्यू की-सी वबराहट होती है। और मृत्यु में जो चबराह्ट पकड़ती है, वही चबराह्ट बाप को संसीनता में पकड़ेगी। मृत्यु का ही अनुभव होगा,मर रहे हों जैसे। बन होगा कि कोई भी सहारापकड़ों और बाहर निकल आओ। जगर बाहर निकल आते हैं तो संलीन न हो पायेगे।

इसलिए जब धय पकड़े, तब भय के भी साशी वने रहुना। बस, देखते रहुना कि ठीक है। मृत्यु ते भी किन्त यह लनुमब होगा, वयों कि मृत्यु तो भा परवाता में होती है, लान कुछ कर नहीं सकते, हुट रहे होते हैं सहारे। किष्का संनीनता में लाग कुछ कर सकते हैं। यह तो वाप जब चाहें बाहर का सकते हैं। यह तो हरेशन कहें। यह तो वाप का संकल्य हैं। तिर जाने का। मृत्यु में तो लाग का सकल्य नहीं होता। अग्य मारे जा रहु होते हैं। यह स्वच्छा से मृत्यु का वरण है। ति हैं। यह स्वच्छा से मृत्यु का वरण है। यह अपने ही हाला मर नहीं रहे होते हैं। यह स्वच्छा से मृत्यु का वरण है। यह अपने ही हाल से मर कर देखना है। एक बार भय की छोड़कर, अप के साली होकर, जो हो रहा है उसकी स्वीकृति को मानकर स्वगर आप दूव जायें तो लाग मृत्यु के सब सदा के लिए पार हो जायें में, किर मृत्यु भी आपकी कमी तहीं करेंगी। एक बार का यह सुमन हो जाये कि लंदिमी कि जी मृत्यु का कोई स्वय नहीं रह जायेगा। फिर लाय जान जाते हैं कि मृत्यु का कोई स्वय नहीं रह जायेगा। फिर लाय जान जाते हैं कि मृत्यु का कोई स्वय नहीं रह जायेगा। फिर लाय जान जाते हैं कि मृत्यु का कोई स्वय नहीं रह जायेगा। फिर लाय जान जाते है कि मृत्यु ही नहीं।

मृत्यु विकं अन्तर्यात्रा के अवरिषय के कारण प्रतीत होती है। आपका बहियोंना के साथ लादारूप होता है, अन्तर्यात्रा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, हसलिए मृत्यु भी प्रतीत होती है। यह सम्बन्ध संतीनता में निर्मित हो लाता है। यो कहें कि बाप स्वेच्छा से मरू कर देख ठेते हैं और पाते हैं कि माण स्वेच्छा से मरूप में प्रवेश कर बाते हैं। सब बाए छूट जाता है। को मृत्यु में ही छूटता है, वह सब छूट जाता है। सब बनत् पिट जाता है। जो मृत्यु में ही छूटता है, वह सब छूट जाता है। सब बनत् पिट जाता है। खारीर पून जाता है, मन पून जाता है, किर भी चैतन्य का दिया प्रतित जाता रहता है। संदीनता के इस प्रयोग को कोई ठीक से करे तो बड़ी सरस्ता से वारीर के बाहर होने का जम्म कर सकता है। सरीर आपको सामने पड़ा हुआ दिखायी पड़ने सवेगा। कक्षी-कभी यह अपने आप बहात ही जाता है, साथ स्वित हो स्वार सारीर के बाहर साथ स्वारी पड़ने सवेगा। कारी-कभी यह अपने आप स्वित हो जाता है, साथ स्वारा साथ स्वार स्वारा हो साथ स्वारा स्वारा है। साथ स्वारा स्वारा स्वारा हो साथ स्वारा स्वारा है साथ स्वारा स्वारा है साथ स्वारा स्वारा हो साथ स्वारा स्वारा स्वारा हो साथ स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा है। स्वारा स्वरा स्वारा स्

बाहुर हो गये। तब बड़ी बेचेंनी होती है और वर लगता है कि लब कची वापक महीं लीट लकेंगे। बाज लगने पूरे वारीर को पड़ा हुआ। देख पाठे हैं। पहली बक्त आप अपने पूरी के पारे के पड़ा हुआ। देख पाठे हैं। (जाईने में तो प्रतिक्षति स्वाधी पड़ती हैं।) और एक वका जियने बाह अपने घारीर को प्रतिक्षति दिखायी पड़ती हैं।) और एक वका जियने बाह अपने घारीर को कि लाग, वह घारो के भीतर होकर भी कमी मीतर नहीं हो पाता है। यह किर बाहर ही होता है। फिर कोई ज्यास नहीं है उसके भीतर होने का। भीतर हो जाये तो भी उसका बाहर होना बना पहुता है। पृषक ही बना पहुता है। किर घारीर पर आये दुख उसके दुख नहीं होते हैं, घारीर पर बड़ी घटनाएँ नहीं होती हैं। फिर चारीर को पूच उसका जम्म नहीं होता है, फिर घारीर की मून्यू उतकी मृत्यू नहीं होती हैं। फिर घारीर का पूरा जात उसका जमल नहीं होता हैं। और हमारा सारा जगत चारीर का प्राय उसके लिए। जीवन-कमा स्थास हो गयो उसके लिए। वस तो एक धून्य में ठहरात है और समस्त लान्य सुप्य में ठहरात के जीर समस्त लान्य सुप्य में ठहरात के जीर समस्त लान्य सुप्य में ठहरात के परिणाम है। समस्त सूबित सूपर प्राय जीत की मुस्ति हैं।

#### (१९) जरा आक्रमण और प्रतिक्रमण को समझ लें

लेकिन हम निश्नतर बाहर भाग रहे हैं। यह हमारा बाहर भागना बाकमण है। महाबीर ने एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है—
प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अप हैं भीतर लीटना। आक्रमण का अप हैं बाहर आगा। प्रतिक्रमण का अप हैं: क्षिया बैक टु दि होम, पर बायस लीटना। इसलिए महाबीर ऑहिसा पर इतना आग्रह करते हैं क्योंक आक्रमण न चटे चित्त का, तो प्रतिक्रमण को शो पायेगा, संजीनता फलित नहीं होगी। ये चस संक्ष्य कर हैं। बीयन में जब यह पटना उत्तरनी शुरू होती है तब ये सभी संयुक्त हैं। बीयन में जब यह पटना उत्तरनी शुरू होती है तब ये सभी संयुक्त हैं। हैं। केलिन हम सीचले हैं कि किसी की खाती में खुरा मोंक्त हैं तबी साक्षमण होता है। नहीं, जब हुन त्वरे का विचार भी करते हैं तब भी साक्षमण हो आता है। इबरे का बवाल भी हतरे पर आक्रमण है। इसरे का

मेरे चित्त में उपस्थित हो जाना भी आक्रमण है। आक्रमण का मतनन हैं। है कि मैं दूसरे की तरफ नहां, दूसरे के साम गया, दूसरे की तरफ गया। सालियन के साम गया, कि सद्भाव से गया, कि अस्हमान से गया यह बात गीण है। दूसरे की तरफ जाती हुई चेतना आक्रमण है। मैं दूसरे की तरफ जा रहा है, यही आक्रमण है। हम यब जाना चाहते हैं। जाना स्वित्त स महते हैं कि हमारी अपने पर तो कोई मालक्रियत हैं नहीं इसलिए चाहते हैं कि किसी दूसरे पर मालक्रियत हो जाये तो चोड़ा मालक्रियत का सुख मिले। चोड़ा सा ही सही।

#### (२०) रुकिए एक दःस्वप्न सुन लीजिए

मुल्लानसरुहीन गया एक मनोचिकित्सक के पास और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हैं। पत्नी से भयभीत हैं। हरता हैं, मेरे हाथ-पैर केंपते हैं। मेरा यूक सुख जाता है, जैसे ही मैं उसे देखता हैं। मनोवैज्ञानिक ने कहा, यह कुछ ज्यादा विता की बात नहीं है। ज्यादा विता की बात तो इससे उल्टी बीमारी है। उस उल्टी बीमारी में खोग देखते ही हमला करने को उत्सुक हो जाते हैं, पत्नी का सिर तोड़ने की उत्सुक हो जाते हैं, बसीटने की उत्सुक हो जाते हैं, मारने को उत्सुक हो जाते हैं, आकामक हो जाते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ घबराने की बात नही है। मुल्ला बड़ा उत्सुक हो गया। कुर्सी से जागे शुक्र जाया । बोला, डाक्टर, एनी कांस जाफ माई कैंकिंग दैट डिज़ीज़ ? कहीं मौका है कि मुझे भी वह बीमारी लग जाय जिसकी आप साइकोपैयी कह रहे हैं ? कि मैं भी घर जाऊ और लट्ठ उठाकर सिर खोच दूँ उसका ? मन तो मेरा भी यही करता है, लेकिन उसके सामने जाकर मेरे सब मेंसूबे गड़बड़ हो जाते हैं और दिन की तो बात दूर, बरसों से मैं एक दु:स्वप्न, एक नाइट मेयर देख रहा हैं। वह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ इलाज हो तो बतायें। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कौत-सा दु:श्वध्न ? तो उसने कहा, रात को मैं निरंतर अपनी पत्नी को देखता हूँ और उसके पीछे खड़े एक बड़े राक्षस को देखता हूँ। मनोवैज्ञानिक छत्सुक हुवा। उसने कहा, इंटरेरिंट्य है बीर जरा विस्तार के कहा । नववहींन ने कहा कि सास आंखें जिनसे परंटे निकल पूरी होती हैं। बीर बड़े-बड़े, सपता है खारी में फ्रॉक विश्व सोंगें । हाथों के लंक नालून । वहीं पवराहट पैरा होती है। मनोवेज्ञानिक ने कहा, पवराये वाला है, प्रयंक्त है। नववहींन ने कहा : दिव दक निवार । वेट दिव जाई देख हू एवाउट व मोस्टर। जरा क्लो, जब तक में राज्य के संबंध में न बताळं, तब तक कुछ मत कही । यह तो मेरी पत्नी है, उसके पीछे जो राज्य बहु एवाउट व मोस्टर। जरा के नी री पत्नी है, उसके पीछे जो राज्य बहु एवाउट व को प्रयंक्त कान है नहीं किया। उसके उसका मी वर्णें किया । उसके उसका मी वर्णें किया । उसके परिष्ठ को प्रयंक्त को नामने में विस्तुक को को मन्यों हो हो जाता है। जीर उसकी प्रियोगों वाल जो उसके घरीर से करते हुए पिनोने परायं, पिनोनों की मने में हम ते प्रयंक्त है है कि दिन मर वह मेरा पीछा करता है। मनोजेज्ञानिक ने कहा, बहुत मयंकर है, बहुत प्रयंक्त है, बहुत प्रयंक्त है, वहुत नविस्तु ने कहा, वहुत करते हैं कि दिन मर वह मेरा पीछा करता है। मनोजेज्ञानिक ने कहा, बहुत मयंकर है, बहुत प्रयायेशा । नास्तु ने कहा, वहुत कहा हो नहीं, बहुत वस्तु ने वह राज्य की वह एक से वह से ले वह से नी पर से की वह से ही है है। वह से विस्तु है तो पाता है कि में ही हैं।

और यह दुःस्थान बरसो से चल रहा है। यब तक चिल आक्रमक है, तब तक दूसरे में भी रासस दिसायी पड़ेगा। और अपर गीर से देखेंगे तो आक्रमक विका अपने को भी रासस ही गायेगा। हम सब आक्रमक हैं। हम दुःस्थान में भीते हैं। हुमारी जिस्सी एक नाइट नेयर है, एक लंबा रस्तपात से भरा हुआ नाटक। एक संबा बारकीय सिलसिका।

मृत्का मरफर जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो स्वर्ग के पहरेदार ने पूझा, कहाँ से बार रहे हो। उसने कहा, मैं पूखी के बार रहा हूं। उस बारपाल ने कहा, से विश्वी के बार रहा है। उस बारपाल ने कहा : वैसे तो नियम यही वा कि तुन्हें नक जेवा जाने, लेकिन चूंकि तुम पूखी के बार रहे हो, इसलिए नर्क तुन्हे काफी सुखद मानून होगा। बीर चूँकि नर्क तुन्हें काफी सुखद मानून होगा, स्वति पुरुष्ठ किन स्वर्ग में कक बाजो। किर तुन्हें काफी सुखद मानून होगा, क्वालिए हुष्ड किन स्वर्ग में कक बाजो। किर तुन्हें कई नर्क नेमेंने, ताकि नर्क तुन्हें दुखद मानून हो खके। तो मृत्वा कुछ दिनों

के लिए स्वर्ग में रोक जिया गया। मुल्ला ने बहुत कहा कि मुक्ते सी से जाने दो। उस द्वारपाल ने कहा कि यह नहीं हो सकता, क्यों कि नकें तो जानी स्वर्ण मासून होगा, तुम पृथ्वी से बा रहे ही सी है। जभी कुछ दिन स्वर्ण में रह लो। जस सुक अनुमब हो जाये किर तुन्हें नकें में डालेगे, तब तुन्हें सताया जा सक्तेया। हम जिसे जिंदगी कह रहे है वह एक लंबी नकें-याना है। और इस मकें-याना का कुक कारण इतना है कि हमारा चित्त आक्रमक है। जब विक्त अनाक्षमक हो जाता है, तो अतिककण को उपस्तव हो जाता है। यह प्रति-क्रमण की याना ही संजीनता ने हवा देती है।

लाज बाह्य-तप पूरे हुए। कल से हम अंतर्-तप को समऋने की कोशिश करेगे।

चौदहवां प्रवचन

पर्युषण व्यास्यान-माला, बम्बई, दिनांक ३१ अगस्त, १९७१ 'पद्यताये का होय' यानी प्रायश्चित की प्रयोगशाला में

धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिसा संजमो तवो।

उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संख्या रहता है,

वर्षः :-

तप के ६ बाह्य लंगों की चर्चा हम कर जुके हैं, अब बाहए अंतर्-तपों में सबंघ में बात करें। महाबीर ने पहला अंतर्-तप कहा है—आयिषवत । पहलें तो हम समफ के कि प्राययिवत क्या नहीं है। इससे आसात होगा समफना कि प्राययिवत क्या है? लेकिन कंटनाई बीर भी बढ़ गयी है क्योंकि प्राययिवत ने वार्ते हैं है कि प्राययिवत क्या है? लेकिन कंटनाई बार मिं बढ़ गयी है क्योंकि प्राययिवत ने वार्ते में तो लिला है कि प्राययिवत का अर्थ है पहचाताप (रिपेटेंस)। जसल में प्राययिवत का यह वर्ष नहीं है। परचाताप को प्राययिवत में इतना अनल कें हैं तहीं की वार्त में तिला कोर जासमान में। परचाताप का वर्ष है जो कापने मिला है, उससे किए पख्ताचा। सेकिन जो जाप है उसके लिए पख्ताचा नहीं। आपने नोरी की है तो आप पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की है तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की है तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की है तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की ही तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की ही तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की ही तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की ही तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने बेईमार्ग की ही तो पछता लेते हैं विशास किए। आपने विशास वार्य की लिए। आपने विशास वार्य कें लिए। आपने विशास वार्य कें लिए। बी वार्य कें लिए वार्य वार्य करा वार्य कें लिए। बी वार्य कें लिए वार्य वार्य कें लिए वार्य का वार्य कें लिए वार्य वार्य कें लिए वार्य का वार्य की वार्य कें लिए वार्य का वार्य कें लिए वार्य की लिए वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य कें लिए वार वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य का वार्य का वार्य कें लिए वार्य का वार्य

स्किल् परवासाय बहुंकार को बवाने की प्रक्रिया है। क्यों ित जगर मुलें आपके पास बहुत इक्ट्री हो जायें तो आपके अहुकार को चोट लगनी पुह होगों कि मैं बूरा आवसी हैं, क्यों कि मैंने गांठी से, कि मैं बूरा आवसी मुह क्यों कि मैंने कोक किया। जाय हैं बहुत अच्छे आदमी। मांची आप से नहीं एकते हैं। किसी परिस्थिति में निकल गयी होगी इस्तिए आप पछता लेते हैं और फिर से अच्छे आदमी हो जाते हैं। पश्चासाय आपको बदलता नहीं; को आप थे, बही रहने की आयस्था है। इस्तिलए रोज जाय पश्चासाय कोंग्ले मोर रोज आप पांची कि बहु आप कर रहे हैं जिसके लिए कल पहलाये थे। पश्चासाय आपकी नीईस में, आपकी जंतरास्था में कोई अन्तर नहीं लाता. खिफं बापके कृत्यों में कहीं मूळ थी, और वह मूळ इसिलए मालूम पड़ती है, नयोंकि उससे बाप बपनी इमेब को, अपनी प्रतिमा को, जो आपने समक्र रखी है, बनाने में असमबें हो बाते हैं।

## (१) हाय! मैंने गाली दी

मैं एक बच्छा बादमी हूँ, ऐसी मैं अपनी प्रतिया बनाता हूँ। फिर इस्त अवादमी के मूँदू के एक गाली निकल जाती है, तो मेरे ही बानमें मेरें प्रतिया बांदित होती है। मैं पखताना चुक करता हूँ कि यह कै हे हुआ! इस्त, मैंने गाली दी! मैं कहना चुक करता है, कि यह मैं बाहता नहीं या और हो गया। किसी परिस्थित के दबाव में, किसी जब के जावेच में हो गया। ऐसा मैं है नहीं कि उससे पाली निकल परी। मैं पखता लेता हैं, गाली का लोग मा, वह बिचा हो बाता है और दो गया। किसी परिस्थित के दबाव में, किसी जब के जावेच में हो गया। ऐसा मैं है नहीं कि नासे गया। वह बिचा हो बाता है और मैं अपनी जयह वापस लीट जाता हूँ, जहीं मैं गाली के पहले या। जिक्त स्थान पर्स, जहां से गाली निकली थी। मैं फिर उसी मों से तो गाली निकली थी। मैं फिर उसी जाइ साथस लीट जाया। उससे फिर गाली निकली थी। मैं फिर

## (२) पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी

भी ० डी॰ वास्पेरकी ने एक बहुत बद्भृत किताब लिखी है। दि स्ट्रेंब काइक बाक इवान व्यक्तिकत (इवान व्यक्तिकत (इवान व्यक्तिकत एक वाहुगर फकीर के पास तथा बीर बीगत कि में बादसी तो कोखित एक वाहुगर फकीर के पास तथा बीर बीगत कि में बादसी तो बच्च हुए हैं। मैंते अपने श्रीतर बाब तक एक दुराई वहीं पायी। लेकिन फिर भी मुमले कुछ पूर्णे हो गयी हैं। वे जुले ब्रजानका हुई हैं। नहीं बानता या कोई भीत, और पूछ हो गयी। रास्ते पर बा हा था, बहुदे में पिर पड़ा, क्योंकि रास्ता व्यक्तिक की हो है। यह वा बर बरी, वह मैं पटाना नहीं बाहता था। कोन नहते में गिरना चाहता है। मैं पिरने बाता बादमी नहीं हैं। गहवा था, बेथेर था, रास्ता व्यक्तिक था या किसी ने प्रकार दे दिया, इससे में शिर वया। बनर मुमले दुवारा छसी रास्ते पर चलने का भीका मिले तो मैं दुनहें बता सकता है कि मैं उस रास्ते पर चल्ला और गिस्ता नहीं।

उस फकीर ने कहा कि मैं मुन्हारी उस बारह वर्ष कम किये देता हूँ। सब तुम बारह वर्ष बाद साना। और उसने जोतोकिन की उस्त बारह वर्ष कम कर दी। वह जादूगर तो चा ही। जोतोकिन उससे वायदा करके गया कि देखना बारह वर्ष वाद मैं दूसरा ही सादमी होऊँगा। यही मैं चाहता चा कि मुस्ते एक अवसर और मिल जाये, ताकि जो मूर्ते मुस्तते अज्ञान में हो गयी। है, वे दूसरा न हों।

बारह वर्ष बाद जोसोकिन रोता हुवा उस फकीर के वास जाया बौर स्वसने कहा, असा करना। बहु गलती रास्ते की नहीं थी, मेरी ही थी क्योंकि मैंने फिट नहीं मुक्तें दोहरायों। मैंने फिर बड्डी किया है, जो पहले किया था। सारवर्ष है!

उस फ़कीर ने कहा, में जानता या, यही होगा। क्योंकि भूले कमें में नहीं होती, प्राणों की गहराई में, अस्तित्व में होती है। उप्प बदल दो तो कर्म फिर से तुम कर लोगे, लेकिन नुस्त्तीं करोगे न ? यू वीहंग द सेम, यू विक झू स्ट अगेन। भूकि तुम बही हो आगे, स्सस्तिए बही करोगे फिर से। फिर बही ही जायेगा जो पत्रके हवा या।

इवान कोसोकिन की ही जिन्हगी विश्वित नहीं है। इस अर्थ में हुम सब की जिन्हगी विश्वित है। हालांकि कोई बाहुगर हमारी उस कम नहीं करता, किन जिन्हगी हमें न मासून कितनी बार भोका देती है। ऐसा नहीं है कि कोच का मोका आपको एक ही बार मिलता है। नहीं, यह जिन्हगी हुनार बार मीका देती है जीर बही होता है और फिर बाप बही करते हैं। इससे बचने के लिए बाप अपने को घोसा देते हैं। एरिस्पित हर बार मिलते हैं, किन एक बात तो पक्की है कि जाय वहीं है। बगर परिस्पित फिल्म नहीं है, तो पोष स्वयं पर आ जायेगा। इससिए आप हर बार कहते हैं कि परिस्पित फिल्म है, इससिए किन से का से बात नहीं है, जवाल आप ही हैं—यू आर द अल्ला । बौर एक किया नहीं, अनेक जियमी मिलती है तब मी हम किर वही योहराते हैं, किर से वही वोहराते हैं, किर कहते हैं किर परिस्पित करते ही से बीहराते हैं, किर कहते हैं किर परिस्पित करते ही से बीहराते हैं, किर वही वोहराते हैं।

महाबीर के पास कोई साझक आता या ती उसे वे पिछले जन्म के स्मरण में छे जाते वे, सिर्फ इसीलिए ताकि बहु देख के कि वह कितनी दार यही

दोहरा चका है और यह कबना बंद कर दे कि यह मेरे कमें की भूल है बल्कि यह जान ले कि भल भेरी है। पदचात्ताप कम गलत होने के बोघ से संबंधित है। भायश्चित इस बोध से संबंधित है कि मैं गलत हैं। और दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। पदवात्ताप करने वाला वही का वही बना रहता है। प्रायदिवत करने वाले को अपनी जीवन-चेतना रूपांतरित कर देनी होती है। सवाल यह नहीं है कि मैंने क्रोध किया तो मैं बछताऊँ। सवाल यह है कि समसे कोध डो सका इसलिए मैं इसरा चादमी हो जाऊँ ऐसा बादमी जिससे कोच न ही सके। प्रायश्चित का यही अर्थ है। टांसफॉर्मेशन आफ द लेवल आफ बीइंग। यह चवाल नहीं है कि कल मैंने कोछ किया था, आज मैं नही करूँगा। सवाल यह है कि कल सभसे कोच हवाथा मैं कल के ही जीवन तल पर साज भी हैं। वहीं चेतना मेरी आज भी है। पश्चात्ताप करने वाला कल के लिए क्षमा भाग लेगा। हर वर्ष हम भागते हैं कि क्षमा करो। पिछले वर्ष भी माँगा था। उसके पहले क्षमा मांगी थी। कब वह दिन आयेगा जब कि क्षमा मांगने का व्यवसर न रह जायेगा। हम भली-भौति जानते हैं कि जहाँ से क्षमा माँगी बा रही है, वहाँ कोई रूपान्तरण नहीं है। वह बादमी वही है जो पिछके वर्षशा।

## (३) क्षमा माँग ली तो बदल तो नहीं गये

एक निश्व पिछुले वर्ष से मेरे सबध में अनोशी कहानियाँ प्रचारित करते रहें हैं। अभी जब ये परीवाण पूरे हुए, तो उनका कल पत्र आधा कि मुफ्के क्षमा कर दें। ऐसा नहीं कि उन्होंने जाने-जनजाने वयराव किये हैं जो किये क्षमा कर दें । पत्र में किया है कि नैते अपराच किये, उनके जिले क्षमा कर दें और में हुए पत्र विद्या किये काम कर दें और में हुए पत्र विद्या के निर्देश काम प्रमाता हूँ। छोकन में जानता हूँ, पत्र विद्या के दें से को किये काम पुन, जारी कर दिया होगा। वर्षों के वह पत्र विद्या के दें से को कियो करायन मुझे हों जाने वाला है। छाना मांत के से को किया काम नहीं वरण जायेंगे। जाप किर नहीं होंगे। धन्न तो मह है कि जो अमा मांत रहा है, यह वही आदमी है जिसने अपराच किया है। प्रायंचित वाला तो हो चकता है कि तमा ना भी मांत क्योंकि समय है वह अनुमय कर कि जब में वह आपना दो नहीं है कि जिबने अपराच किया है। प्रायंचित काम जाय नहीं है कि जा काम सांत अपराच किया है। प्रायंचित काम भी सांत क्योंकि समय है वह अनुमय कर कि जब में वह आपना दो नहीं है कि जिबने अपराच किया था। वह में दूरारा आवशी है। यह जाकर दतनी खबर दे दे कि वह आदमी जो सुन्हें सांवी दे या चा,

अब सर गया है। मैं दूसरा आदमी हैं। अगर आप के सन को अच्छा खर्मे तो मैं उसकी तरफ थे आपसे असा मांग लूं, क्योंकि मैं उसकी जगह पर हूं; अन्यथा पेरा कोई केना-देना नहीं है, वह आदमी मर चुका है।

प्रायदिवत का वर्ष है मृत्यु उस आदमी की, जो भूत कर रहा या, उस विता की जिससे भूक हो रही थी। पत्थालाए का वर्ष है उस वेतना का अपूर्ण में है उस वेतना का प्रायदे हैं उस वेतना का भूत हो रही थी। किर से उस का रास्ता साफ करना। किर से पुत्र वहीं पहुंच जाना। पैर चोड़ वे बना जाते हैं कराय करते। किर से पुत्र वहीं पहुंच जाना। पैर चोड़ वे बना जाते हैं कराय करते, भूक करके; किर उस पैरों को सजदूत करने में समा सहयोग होती है। कराय को सोच वनकी प्रतिमा को सित कर रहा है। वे इसिए समा नहीं मांगते कि वे समस गये हैं कि उससे कराय को माब उनकी प्रतिमा को सितन कर रहा है। वे इसिए समा नहीं मांगते हैं कि आपको चोट पहुंची है, क्योंकि वे कर किर चोट पहुंचाना जारी रखेंगे। वे इसिए समा मांगते हैं कि समस्त का प्रायद स्थान सांगते हैं कि साम को सांगते हैं कि साम को चोट पहुंची है, व्योंकि वे कर किर चोट पहुंचाना जारी रखेंगे। वे इसिए समा मांगते हैं कि सपराध साम से स्वत्य को सितमा को चोट पहुंची है। वे उसे सुधार सेते हैं। हम सब का एक 'सेल्फ इसेज' है। सब नहीं है वह जरा भी, के किन है।

## (४) तस्बोर पै पड़ि गयो दाग

खुना है मैंने कि मुल्जा नयनहोन अपने बेट को क्ये पर लेकर मुश्ह सूपने मिकता है। मुप्तर है उबका बेटा। जो भी रास्ते पर देखा है वह दक कर कहर जाता है और कहना है कि सुप्तर है। मसक्हीन कहता है कि इस निर्माण महता है कि स्वन्न देखों घर आपक्त में में तब कुछ भी नहीं है। इसका विश्वर देखों घर आपका में स्वन्न कि स्वन्न में स्वन्न कि स्वन्न में स्वन्न कि स्वन्न में स्वन्न निर्माण स्वन्न स्वन्न निर्माण स्वन्न स्वन्न में स्वन्न स्वन्न में स्वन्न स्वन्न में स्वन्न स्वन्

देवा । परचाताप विष्कं स्थाही के बब्बे को बवन कर देगा । जीर कपर लाफ कुछल हुए तो स्थाही के बब्बे को इस इंग से बना तें हैं कि बहु तस्वीर का हिस्सा और प्रशास कर बासे । ल कुछल हुए तो पाँचने की कोशिया करेंग रक्ष रसते र तसीर चोड़ी बहुत खराब मी हो फकती है । बतार लायने कभी रसी-प्रतास की हाथ की लिखी हुई हस्तिन्सित प्रतिविधियाँ, उनकी इस्तिबिस्त पान्तुकिपियाँ देखी हूँ। तो जाप बहुत चिक्त होंमें । रसी-प्रतास के कहीं अपर कोई मृत हो बाय तो उसकी ऐसे नहीं काटते थे, उसे काट कर बहुँ। एक चिन्न बना देते वे और कामज को सजा देते थे। इसिस्य उनकी पान्तुकिपियाँ सजी पड़ी हैं। जहाँ उन्होंने काटा है, वहाँ सजा दिया है। पानुविधिय में करना बच्छा है, बुरा नहीं है। बाँस को सोहता है। लेकिन बायमी विन्यों में भी यही करता है। यह परचाराम बच्चों को पोंच शकते की कोशिया है। यसका प्राथिवत नहीं है। वेकिन हम सब दो परचाराम को ही जामधियत समन्ति हैं। याविवार प्राथिवत नहीं है। वेकिन हम सब दो परचाराम को ही जामधियत समन्ति हैं।

पश्चाताय तो बहुत सावारण-सी पटना है, जो मन का नियम है। मन के नियम को बीझ समफ के कि पचचाराप सदकी देश होता है। यह मन का सामान्य नियम है। तेकिन प्रायपिचत सापना है। अगर महाबीर प्रायपिचत का वर्ष परचाताप करते हों, तो कोई बात नहीं हुई। यह तो स्पर काथ जोज कर का सके तो वह बातयी ऐसा हो सकता है जैते महाबीर हों। बाकी कोई बादमी मिलता मुक्तित है जो पखताता न हो। परचाताय जो जीवन का सहज कम है। हर खादमी पचचाताय करता है। तो इसको साधना बनाने की क्या जरूरत है? परचाताय साधना नहीं, मन का नियम है। मन का यह नियम है कि मन एक अति हुसरी अति पर कोख जाता है। आपर यन के एस नियम में थोड़े महरे प्रवेश कर जायें और परचाताय को समफ खार्म, को कि राभाष्टिकत की तरफ खान कर सकता है।

### (४) यह प्रेम है या चुनाव?

आपका किसी से प्रेम है। तो आप उस बादमी में चुनाव करते हैं और वही-वही देखते हैं जो प्रेम को मजबूत करे। सेलेक्टिव हो जाते हैं। कोई बादमी किसी बादमी को पूरा नहीं देखता। देख ले तो जिप्तगी बदल जाये, उसकी खुद की भी बदछ जाये। हम सब जुनाव करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, उसमें हम वे हिस्से देखते हैं जो हमारे प्रेम को मजबूत करते हैं। और कहते हैं, मैंने भूनाव ठीक किया, जादमी प्रेम के योग्य है, प्रेम किया ही बाता है ऐसे बादमी से, ऐसा बादमी है वह । लेकिन यह पूरा बादमी नहीं है। यह मन अपना चुनाव कर रहा है। जैसे मैं किसी कमरे में जाऊँ और सफेद रंगों को चून लं और काले रंगों को छोड़ दूँ। बाज नहीं कल, मैं सफेद रंगों से कब जाऊँगा क्योंकि मन जिस चीज से परिचित होता जाता है. उससे ऊब बाता है। बाज नहीं कल मैं ऊब जाऊँगा इस सौंदर्य की चुनाब की गयी प्रतिमा से । और जैसे ही में ऊबने छगुंगा वैसे ही वह जो असुन्दर मैंने छोड़ दिया या, दिखायी पहना शुरू हो जायेगा । वह तब दिखता नहीं बा, मौजूद बा ही । सन्दर व्यक्ति में भी असन्दर हिस्से हैं। असन्दरतम व्यक्ति में भी सौन्दर्य खिपा है। जीवन बनता ही विरोध से है, जीवन की सारी व्यवस्था ही विरोध पर सड़ी होती है। काले बादलों में ही बिजली छिपी होती है और हर बिजली के पीछे भी काला बादल होता ही है। और हर अँघेरी रात के बाद डी सुबह पैदा नहीं होती, बल्कि हर सुबह के बाद काली रात का जाती है। हर दुःख में खुशी ही नहीं कियी है, हर खुशी के भीतर से दुःख का अंकूर भी निकलता है। जीवन ऐसे ही बहता है जैसे नदी दो किनारों के बीच बहती है। वह एक किनारे के साथ नहीं वह सकती। मले दूसरा किनारा बापको न दिखायी पड़ता हो या न देखना चाहते हों; लेकिन जब इस किनारे से ऊब जायोंने तो दूसरा किचारा ही जापका डेरा बनेगा। तो जब जाप एक व्यक्ति में सौन्दर्य देखना गुरू करते हैं तो आप चनाव कर लेते है एक किनारे का। मूल जाते हैं कि नदी दो किनारों में बहुती है, दूसरा किनारा भी है। उस दूसरे किनारे के बिनान तो नदी हो सकती है न एक किनारा हो सकता है। अकेला किनारा कहीं होता है ! किनारे का मतलब ही यह होता है कि वह जो दूसरे का है। पर अप चुनाव कर लेते हैं। फिर आज नहीं कल, सौन्दर्य से यक जारोंगे। सब बीजें बका देती हैं, सब बीजें उबा देती हैं। यन बाहता है रोज नया। रोज-रोज नया। और तब प्राना उदाने लगता है। फिर जब पुराना छवा देता है तो को हिल्से बापने छोड़ दिये वे पहले चनाव में, वे प्रकट होने लगते हैं। दूसरा किनारा दिलायी पड़ता है और जिसके प्रति प्रेम से भरे थे, उसी के प्रति वणा से भर जाते हैं। जिसके प्रति आप श्रद्धा से भरे के उसी के प्रति सश्रद्धा से भर जाते हैं। जिसकी आप भगवान कहते गये के. उसी को आप घँतान कहने सग जाते हैं। जिससे आपने कहा था, तेरे विना भी न सकेंगे, उसी से आप कह सकते हैं कि अब तैरे साथ न जी सकेंगे। सन इन्ह्र में चलता है क्योंकि चुनाव करता है।

इसलिए जिसको इन्द से बाहर होना है. उसे चनाव-रहित होना पडेगा. च्याइसलेस होना पड़ेगा । वह चनता ही नहीं । काला है तो उसे भी देखता है. सफेद है तो उसे भी देखता है और मान लेता है कि सफेद के बिना काला नहीं हो सकता, काले के बिना सफेद नहीं हो सकता। फिर उस आदमी की दिष्ट में कभी परिवर्नन नहीं होता । मैं चिकत होता हैं । सब संबंध परिवर्तित होते हैं । एक बादमी मेरे पास वाता है-इतनी श्रद्धा, इतनी भवित भरकर वाता है कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि यह बादमी कभी विपरीत चला जायेगा। लेकिन में जानता है इसकी श्रद्धा, इसकी भक्ति चुनाव है। यह विपरीत जा सकता है। तो जब वह विपरीत जाने लगता है, तो दूसरे लोग मेरे पास आकर कहते है यह कैसे संभव है ? आपके जो इतना निकट है. आपको इतनी भक्ति देता है, वह आपके विपरीत जा रहा है! उनको पता नहीं कि यह बिल्कुछ नियमानुसार हो रहा है। लेकिन यह हो रहा है बिल्कू ल नियमानुसार। एक किनारा आपने चुना या और उस किनारे को छोडकर दूसरा चन शिया। और पहले किनारे को जब चना था तब भी आपने अपने तक दे दिये थे कि में सही हैं और दूसरे किनारे को चनते बक्त भी आप तर्क हे छेंगे कि आप सही हैं।

### (६) तर्क हर बात का होता है

में जाप से कहता है कि एक किनारे की चुनना मलत है। यह किनारा कीनता है, यह सवाज नहीं हैं 'जोर वह तर्क क्या है, यह भी सवाल नहीं हैं। जब कोई आकर मुक्ते कमवान नाते हैं कि उन कोई आकर मुक्ते कमवान नाते हैं कि वह एक किनारे को चुन रहा है। वह चुनाव मलन है। एक किनारे को चुन के ना मलते हैं। यह सवाल भी नहीं हैं कि वह क्या तर्क अपने को दे रहा है। बही बादमी कक मुक्ते बैतान मान लेगा और तब तर्क भी लोज लेगा। मैं चहीं कहता कि उसका, मुक्ते बैतान मान लेगा और तब तर्क भी लोज लेगा। मैं चहीं कहता कि उसका, मुक्ते बैतान मान लेगा और तब तर्क भी लोज लेगा। मैं चहीं कहता कि उसका, मुक्ते बैतान मान लेगा और ता तक स्वात कहता कहता कहता है। यह पूरे को चहीं स्वता मान लेगा की बहीं हैं हता आह तक मुनाव है, वह ति कर सार इस्के मान की से हीं ही हता आह तक मान है। यह सुने हता का स्वात कर मान हो लोज हों लेक परिवर्तन होंगा। वह साम कोच में हों हो है तब आप इस्क

हिस्सा चुन क्षेत्रे हैं अपने व्यक्तित्व का— वह जो कोच करने वाला है। वक कोच निकस जाता है, बिदा हो जाता है तब आप अपने व्यक्तित्व का सुसरा हिस्सा चुनते हैं जो परकाराण करनेवाला है। कोच कर नेते हैं एक हिस्से हैं। वह एक जुनाव था। आपकी प्रतिमा का एक रूप था। फिर परवालाए कर रेते हैं, वह आपकी प्रतिमा का हसरा चुनाव है। किनारों के बीच नाव बहती रहती है। आपकी नदी बहती है। जाप याता करते रहते हैं। कभी इस किनारे लगा देते हैं। कभी

प्रायदिचत दो किनारों के बीच चुनाब नहीं है। प्रायश्चित बहुत अद्मुत बटना है। पश्चात्ताय देख लेता है कि कमें की कोई भल है। प्रायश्चित्त देखता है कि मैं गलत हैं. कमें नहीं, क्योंकि कमें क्या गलत होगा ? गलत आदमी से गलत कमं निकलते हैं। कमंकभी गलत नहीं होते। गलत आदमी से गलत कर्म निकलते है। बबल के काँटे गलत नहीं होते, वे बबल की आत्मा से निकलते हैं। मला काँटे क्या गलत होंगे ? वे बबुल की आत्मा से निकलते हैं। लेकिन बबूल जब अपने काँटों को देखता है तो कहता है, दूखी हैं। वृक्ष तो मैं ऐसा नहीं हैं कि मुक्त कोर्टे निकलें। परिस्थित ने निकाल दिये। बा कि अपने को समक्ताये कि हो सकता है कुछ लोगों के भोजन के लिए मैंने बे काँटे निकाले हों कि ऊँट हैं, बकरियाँ हैं, भोजन नहीं पायेंगे तो भूखे नद जायेंगे। ऐसे मफ्ने काँटों का क्या सवाल ? काँटे निकलते हैं तो किसी की करणा से निकलते हैं। क्रोध आता है आपको, तो किसी को बदलने के लिए भाता है। तो उस आदमी को बदलना पडेगान ? दया के कारण आप कोच करते हैं। बाप कर रहा है बेट पर, भी कर रही है बेटी पर। दया के कारण, फरणा के कारण कि इसको बदलेंगे नहीं तो बिगड जायेगा। और मजा यह कि इस कोछ के बाद भी कहीं कोई सघार दिखायी नहीं पडता। सारी दनिया क्रोध करती आ रही है। सब इस स्थाल में कोष कर रहे हैं कि लोग बिगड़ भायों भे और लोग हैं कि विगड़ते चले जा रहे हैं। किसी में कोई अन्तर होता दिखायी नहीं पहता । नहीं, मालूम ऐसा होता है कि क्रोध का सम्बन्ध इसवे को सुधारने से कम है, यह दूसरे को सुधारना जपने कोब के लिये तर्क लोजना ज्यादा है। यह दूसरा भी कच बड़ा होकर यही तर्क खोजेगा, अपने बच्चों को ऐसे ही सुधारेगा।

ये जो कमें हैं, इन पर जिनका ध्यान है, वे पम्बालाप से जागे बढ़ेंगे और पश्चालाप से कागे बढ़ना ही नहीं है तो एक कदम आगे, फिर ब्रक क्यम बायस । कोब किया फिर पैर उठाकर पीखे रख किया । फिर कोब किया है। कहीं के जाती नहीं । इसजिए पश्चाताप से सजब हों । पश्चाताप जापको बरकेया नहीं, बरवी का बोखा देवा है। क्यों कि पश्चाताप के तरख मं जाप होते हैं तब जाप एक प्रतिमा होते हैं ताजात समा की। समर जाप ब्रह्मकुर्ष कहते हैं, तब जाप एक प्रतिमा होते हैं ताजात समा की। समर जाप बाहिजबुजन, दिमापी होते हैं। वह दूसरी भाषा भीतर छिपी बेठी होती है। बहु कपर आपको दूसरा जातभी कह देगा कि अच्छा जाप तो मानते हो, केकिन में नहीं सानता, क्योंकि मैंने जाब कोई अपराय चहीं किया, तो उसी बक्त इसरी मावा जायके भीतर स्क्रिय हो जायेगी कि यह जादमी उन्ह है। मैंने समा मांगी जार करने तमा भी न सांगी। या आप किसी है कहें कि मैं कमा मांगता है और चहु कह दे किया समा, तो पीड़ा गुरू हो वायेगी तरकाव | वृद्धरी मावा जा जायेगी।

#### (७) द्विभाषी विस्ली

मुना है मैंने एक पूहा अपने बिल के बाहर पूज रहा था। अचानक पैरों की खायाज युगी। आवाज परिचित की, बिल्ली की मालूम पढ़ती थी। चदाकर विस्त के मीतर चया गाना लितन जैसे ही भीतर गया चितन हुआ। बाहर तो हुला पूँक रहा था—मों भी। चूहा बाहर खाया। तत्काल विल्ली के मूंद में चला गया। चारों तरफ देखा, हुला कही भी नही था। चुहे ने पूछा, मार तो हुम हुम बाल, उचने कोई हुजी नहीं है, लेकिन एक बात, मरते हुए प्राणी से एक जिलाश को पूरा कर है। वह हुला कहाँ गया। विल्ली ने कहा, यहाँ कोई हुजी नहीं है, विल्ली ने कहा, यहाँ कोई हुजी नहीं है। यूनी स्ट पेय दुवी बादांबापुलल में कुत्ती की लावाज करती हैं, लेकिन हैं बिल्ली। रेयक इट पेय । तुन फेंस पाये सेरे चनकर में, नहीं तो तुन फंसते हीं नहीं। दिमाणी हैं, जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी हैं, जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी हैं, जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी हैं, जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी हैं, जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी हैं जुले की साथा बोलती हैं, जबकि हैं विल्ली। रक्तते हीं नहीं। दिमाणी के जितते हीं नहीं। दिमाणी हैं केती हैं।

हम सब डिमापी है, दो-दो माचाएँ जानते हैं। बोछने की भाषा बौर है, होने की माया बौर है। पूरे दो किनारों के बीच चवते रहते हैं। यच्चातारा करते बार बड़े करता होते हैं, जैसे कोम करने बहुत दुःखी बौर विवाद को चयलव्य होते हैं। कोश करके विवाद बाता है कि ऐसा बूरा बादधी में नहीं चा। परवात्ताप करके चित्त प्रफुल्वित होता है कि देखी कितना अच्छा आदमी है। इस तरह बहुंकार पुनः प्रतिष्ठित हुवा।

#### (८) गलत आदमी या गलत कोट

महीं, प्रायश्वित का वर्ष है भूक कर्म में नहीं है, भूत मुभ्यें है, गलत मैं हैं। मुल्ला नवहरीन अपने सकत के बाहर तिकत रहा है। एक आदमी एक कोट को पहलने की कोशिया कर रहा है। वनांक क्या से मुक्ला चलते कहता है, कि आप वहें गलत जादमी हैं। उल जादमी ने कहा, मैंने दो कुछ किया ही नहीं, मैं अपना कोट पहल रहा हैं। मुल्ला ने कहा कि इसीलिए तो मैं कहा रहा है कि आप गलत आदमी हैं। यह कोट मुल्ला नक्य-दीन का है। आदमी ने कहा, में मुक्ला नवस्त्रीन कौन हैं? मुक्ला ने कहा, मुल्ला नवस्त्रीन मैं हूँ और आप मेरा कोट पहल रहे हैं। उल जादमी ने कहा, नासमाम ! ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं गलत कोट पहल रहा हैं? तू ऐसा क्यों पहलते हैं। कि मैं गलत आदमी हैं। मुक्ला ने कहा, गलत जादमी ही गलत कोट पहलते हैं।

जब आप कोई मलत काम करते हैं तो बाप चाहते हैं कि कोई ज्याचा से ज्यादा इतना कहें कि आपसे मलत काम हो गया, और यह न कहें कि आप मलत लायनी हैं क्योंकि काम की तो एक छोटी-सी सीमा है एक क्षण में लियर कायेगा, लेकिन क्षाप ? आप तो पूरे जीवन पर कारोपित हैं। अगर कोई कहें कि आप मलत है, तो यह जीवन मर के लिए निन्दा हो गयी। अगर कमें मलत है तो यह छात्र की बात है। इतसे विपरीत कमें किया जा सकता है। किये को बनकिया किया जा सकता है। किये के विपरीत किया जा सकता है। कमें के प्राचीय देनें में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, वही आयमी प्रायम्बन को उपलब्ध होता है, जो कहता है मैं चतत्र कोट नहीं पहर पहा, मैं जावापी है। जलत कोट नहीं पहर पहा, मैं जावापी है। जलत कोट नहीं पहर पहा, मैं जावापी ही गलत हो । लेकिन तब प्राणों में बड़ा पपन होता है।

तब सवाल यह नहीं है कि मैंने कौन-कौन से काम गलत काम किये। तब बबाल यह है कि चूँकि में गलत हूं इसलिए मैंने जो भी किया होगा, वह गलत होगा। बहु मलत ही किया होगा। तब चुवाब ही नहीं है कि कौन-सा मैंने गल्क

किया और कीन-सामैंने ठीक किया। जब मैं गलत हु, तो मैंने जो भी किया होगा, वह गसत किया होगा । एक बेहोश आदमी शराब पिये रास्ते पर लड़-सङ्गता है। यह यह नहीं कहता है कि मेरे कौन-कौन से पैर लड़सड़ाये। या यह नहीं कहेगा कि मेरे कोन-से पैर ठीक पड़े और कौन-से लड़खड़ाये। जब वह होश में आयेगातब कहेगा कि मैं तो बेहोश था. मेरे सभी पैर लड-खड़ाये। वे जो ठीक माल्म पड़ते थे, वे भी गलती से ठीक पड़े होंगे। क्यों कि ठीक पड़ने कातो कोई उपाय ही नहीं या, नयों कि में शाराब पिये था। तो इस भीतर एक गहरे नहीं में हैं। और वह गहरा नशा यह है कि हम एक अर्च में हैं ही नहीं, बिल्कुछ सोये हुए हैं। प्रायश्चित की महाबीर ने क्यों अन्तर-तप का पहला हिस्सा बनाया ? क्योकि वही व्यक्ति अन्तर्यात्रा पर निकल सकेगा जो कमं की गलती को छोडकर स्वय की गलती देखना शुरू करेगा। देखिए, तीन तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो दूसरे की गलती देखते हैं। एक वे लोग हैं जो कर्म की गलती देखते हैं। एक वे लोग हैं जो स्वयं की गलती देखते हैं। जो दूसरे की गलती देखते है वे तो पश्चात्ताप भी नहीं करते। जो कर्मकी गलती देखते हैं वे पश्वाताप करते हैं। जो स्वयं की सलती देखते हैं वे प्रायहिकत में उतरते हैं। वह दसरा ही गलत होगा, तद श्रायश्चित का कोई सवास ही नहीं हैं।

लेकिन ध्यान रहे, दूसरा कभी भी गलत गहीं होता। किस अर्थ में कभी गलत नहीं होता? इसे बड़ा किन होगा समक्षना कि इसरा कभी भी गमस नहीं होता। लेकिन अन्तर्भात्रा के पिषक को यह समझ लेना होगा कि इसराक्ष कभी भी गलत नहीं होता। आग कहेंगे कि आप जैसी बात कर रहे है क्यों कि भी गलत होता हूँ तो इसरों के गमत होने के कारण ही। और अपर इसरा समझ मही होता तो मैं कसे गनत होता। अब मैं कह रहा है इसरा कभी गमत नहीं होता तो मैं कसे गनत होता। अब मैं कह रहा है इसरा कभी गमत नहीं होता तो मैं कसे गनत होता। अब मैं कह रहा है इसरा कभी गमत नहीं होता तो मानत होते हैं स्वयं के बिए। इसरे के निए आप गमत नहीं हो सकते।

#### (९) वह घाटी जहाँ गालियाँ गुंजती हैं

आप महाबीर के पास जार्ये तब आपको तत्काल पता चल जायेगा । आप गाकी दें। महाबीर में गाली ऐसे गूँबेगी जैसे किसी चाटी में गूँजे और विसीत हो जाये। जाप महाबीर को कोशित न कर पायेंगे। जोर तब जगर जाप कोशी जायगी है, तो जापको जोर ज्यादा कोश जायगा कि इसरा आवसी कोशित तक व हुआ। इससे और कोश जायगा। जीश्व को सुसी पर तरकाना पढ़ा, क्योंकि वह जायगी उन जायगियों के सामने दूसरा गाम करता रहा, को चांटा मारने जाये थे। उनका कोश मयंकर होता चला गया। जगर यह भी उनका केश मयंकर होता चला गया। जगर यह भी उनका के साम का का साम के साम के साम के साम का साम के साम का साम के साम के साम का साम के साम का साम का

#### (१०) हर कोई वहाँ ईश्वर था

एनी बीसेंट बे॰ कृष्णपूर्ति को कैन्बिज और आसम्मफोर्ड यूनियसिटी के समय-अलग कालेजों से घरती कराने के लिए । लेकिन किसी कालेज का प्रितिषण्ड कृष्णपूर्ति को लेने को राजी न हुजा। जिस कालेज में मी एनी बीसेंट गयी, एनी बीसेंट ने कहा, साक्षात मगवान् का स्वतार है, दिव्य पुरुष है। इनमें बरुड-टीचर का, जगत्-गृह का जन्म होने की है।

उन प्रिंसियल ने कहा, क्षमा करें। इतनी बिखिष्टता आप उन्हें दे रही हैं कि हम कालेज में जरती न कर सकेंगे। एनी बीसेंट ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसिटए मरती नहीं कर सकेंगे कि एक तो इस कच्चे की परेखानी होगी इतनी महत्ता का बोक लेकर चलने में, और दूबरे लड़के इसको कर्षधान करेंने, यह शांति से न पढ़ पायेगा, शांति से न जी पायेगा। इसिए इस दिने लेंगे।

लेकिन सभी प्रिन्सिपलों ने एक खास कालेज का नाम बताया कि आप बहुँ चली जाओ, यह कालेज भरती कर लेगा।

एनी बीसेंट बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह कालेज, बण्हा कालेज नहीं या जिसका लोग नाम लेते थे। जसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। एनी बीसेंट को जब कोई उपाय म रहा, तो वे हुज्जपूर्ति को लेकर उस कालेज में गर्यी। उस कालेज के प्रिम्लियल ने कहा, जुशी के मरती हो जाबो, सर्ज है, विकाज कालेज बानर कालेज एनरी बन इज ए गाँड। एनरी नन वित्त ट्रीट मू इस्काली। कोई विकास कालेज एनरी बन इज ए गाँड। एनरी नन वित्त ट्रीट मू इस्काली। कोई विकास कालेज एनरी बन इज ए गाँड। एनरी नन वित्त ट्रीट मू इस्काली। कोई त्र बायेगी बक्ति पुनको दिक्तत यही हो ककती है कि कई उनमें किंगर यॉक्स हैं। वे तुमको दसायेंगे। पुनको छोटा गाँव विद्य करेंगे। तुम करा सामवान रहना। बाको और कोई बहचन नहीं है। वे विक ट्रीट ग्रु इक्नती। जमान व्यवहार करेंगे।

हम जो व्यवहार कर रहे हैं दूसरे से, वह दूसरे पर कम निर्मर है, हम पर ज्यादा निर्भर है। हमें लगता ऐसा ही है कि इसरे पर निर्भर है. वहीं हमारी आ़त्ति है। वह हम पर ही निर्भर है। हम ही उसे उसकाते हैं जाने-ब्रतकाते और जब दसरा उसे करने लगता है तो लगता है कि वे दूसरे से बा जाते हैं। तो जिस कालेज में हर कोई अपने को भगवान समस्ता है, उस कालेज में कोई दिक्कत नहीं होती प्रिन्सिपल को । वह कहता है कोई अडचन न आयेगी । लेकिन जिस कालेज में ऐसा नहीं है. उसका प्रिन्सियल मयमीत हो रहा है कि इससे खडचन खडी होगी. आसान नहीं होगा कृष्णमृति का यहाँ रहना । महाबीर के पास जाप आयेंगें तो आपको कठिनाई आयेगी । लेकिन जब महावीर आपके साथ समानता का व्यवहार करेंगे तो कठिनाई न आयेगी। जाप महाबीर को गाली दें और महाबीर भी आपको गाली दे दें तो आप ज्यादा प्रसन्न घर लौटेंगे क्योंकि बराबरी सिद्ध हुई। अगर महाबीर गाली न दें और भस्करा दें तो फिर आप रात बेचैन रहेंगे कि वह आदमी कुछ कपर मालम पहला है, इसकी नीचे लाना पहेगा। इसलिए कई बार तो ऐसा हवा कि बहत-से साधवों ने सिफं इसलिए गाली दी क्योंकि आपको उनको नीचे लाने के लिए व्यर्थ की कोशिया न करनी पढ़े । इस पर आप हैरान होंगे। यह जगत् बहुत अजीब है। कई साधुओं को आपके साथ इसलिए दुव्यंवहार करना पड़ा, ताकि आपको उनके साथ दुव्यंवहार न करना पढ़े। रामकृष्ण वाली देते थे, ठीक माँ-बहन की गाली देते थे। ढेर साथ गालियाँ देते रहे. पत्यर मारते रहे और सिर्फ इसलिए कि आपको कब्ट न उठाना पड़े उनको फाँसी वगैरह देने का।

#### (११) कमी सुना है पेसा ?

बीर यह बड़े मजे की बात है कि अब तक ऐसे किसी खानु को फीसी नहीं दी गयी, जिसने गाफी दी हो बीर पत्यर फेंके हों। यह बापको पता है दूरे इतिहास में मनुष्य जाति के! सुकरात को जहर पिखा देते हैं। यहाचीर को पत्यर मारते हैं। बुद्ध को परेखान करते हैं। हत्या की बनेक कोशियों की भाती हैं बुद्ध की । बद्रान सरका दी जाती है, पांगल हाथी छोड़ दिये जाते हैं। मंसूर को काट डालते हैं, जीसस की फाँसी पर लटका देते हैं। लेकिन ऐसा एक भी उल्लेख नहीं है कि बापने उस साधु के साथ दुव्यंवहार किया हो, जिसने जापके साथ दुर्व्यवहार किया हो । यह बढा ऐतिहासिक तथ्य है । बात क्या है ? असल में जो जापको गाली देता है, यू टीट हिम इक्वल । बात खतम हो गयी। वह आदमी इतना ऊपर नहीं है जिसको फौसी-वासी लगानी पड़े, नीचे लाना पढ़े, अपने ही जैसा है, चलेगा। कई कुशल साधु सिर्फ इसिलए बाली देने के खिए मजबूर हुए कि आपको नाहक में परेशानी में न पड़ना पड़े। क्योंकि फौसी लगाने में परेशानी साधू को कम होती है, आपकी ही ज्यादा होती है। बड़ा इंतजाम करना पडता है। दूसरा गलत नहीं है इस स्मरण से ही अंतर्यात्रा शुरू होती है अगर दूसरा गखत है तब तो अंतर्यात्रा मुरू ही नहीं होती। दूसरा गलत है या नहीं, यह सवाल ही नहीं है। दूसरा गलत है यह दृष्टि ही गलत है। इसरा गलत है या नहीं, इसमें आप परेंगे हो कभी दूसरा सही मालूम पड़ेगा, कभी गलत मालूम पड़ेगा। चुनाव शुरू हो जायेगा। दूसरा सही है या गलत है, यह साधक की हिष्ट नहीं है। दूसरे को नलत ठहराना गलत है, यह साधक की हिन्द है। मैं गलत है या नहीं, यह ठहराना साधक की हथ्टि है। मै गलत ह, यह मृतिश्वित मानकर चलना साधक की दृष्टि है । प्राथिश्वत तब शुरू होता है, जब मैं मानता है कि मैं गरुत हैं। सब तो यह है कि जब तक मैं हैं, तब तक गलत होऊँगा ही, होना ही गलत है। वह जो अस्मिता, वह जो इसी है--- में हूँ का, वही मेरी गलती है। मेरा होना ही मेरी गलती है। जब तक मैं 'नहीं' न हो जाऊँ, तब तक प्रायश्चित कित नहीं होगा। और जिस दिन मैं नहीं हो जाता हुँ, शून्यवत् हो जाता हूँ, क्सी दिन मेरी चेतना रूपांतरित होती है और नुये लोक में प्रवेश करती है।

फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसी क्यान्तरिक चेतना में जायको गठिवर्षा न मिल बादें। वसीकि गलदियों बाद अपने कारण सोजते हैं। एक बात तक्की है कि ऐसी खेतना को आपमें गलदियों मिलनी नव्य हो जायेंगी। इसीजिए वे साथके कह सके कि बार परमात्मा हैं। बाय बुढ़ बात्मा हैं। बाय के मीजर मोल खिया है। व किंगडम बाक गोंड रख बिदिन मूं। इसिलए जीसस जूदास के पैर पढ़ छके। इसके कोई फर्क नहीं पहता कि खुदास ने तीर रुपये में बीचस जो ने कि प्राप्त के पिर प्राप्त में विचय साथकों ने प्राप्त के पिर प्राप्त में विचय सुधी पर तहना के लिए। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वय में की मार्ग को बदसा इसिल आपनी ने अपने को बदसा

हुआ पाया, उसको फिर कहीं किसी में गलती दिखायी नहीं पडती। और ज्यादा से ज्यादा उसे अगर कुछ दिकायी पड़ता है तो इतना ही दिखायी पहता है कि आप बेहोश हो। बीर बेहोश बादमी को क्या गलत ठहराना ! बेहोम बादभी तो जो भी करता है, गलत होता है; लेकिन होश वाला आदमी बेहोशा आदमी को क्या गलत ठहराये ! बहुत मजेदार घटनाएं घटती हैं। सब, लेकिन होश वाले आदिमियो ने अपने संस्मरण नही लिखे हैं। वे लिखें तो बढे अदमत ही। होश वाले आदिमियों का बेडोश आदिमियों के बीच जीना बढा इस्टेंज मामला है। बड़ा विचित्र है, लेकिन किसी ने अपना संस्मरण लिखाया नहीं क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकेंगे कि ऐसा हो सकता है। ऐसे ही जैसे आपको पागलखाने में बंद कर दिया जाय और आप पागक न हो. तब जो-जो घटनाएँ झापकें कीवन में घटेंगी. उनसे विचित्र घटनाएँ कहीं भी नहीं घट सकतीं। और अगर आप बाहर खाकर कहेंगे तो कोई भरोसा नहीं कर सकेगा कि ऐसा हो सकता है। पागल भरोसा नहीं करें, क्योंकि वे पागल हैं। गैरपागल भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पागलों का कोई पता नहीं। और जाप दोनों हालत में रह लिये. आप पागल नहीं थे और पागलों के बीच में रहे।

## (१२) में रजनीश को मार डालूँगा

एक नृद साधक है, सरक बोर सीथे आदमी। कोई सोच भी नहीं सकसा कि उनमें कहीं हिंदा की परतें देवों होंगी। सबके भीतर परतें दबी हैं। वे जमी आवोक लाजम में महरे प्यान में थे। एक दिन प्यान में वच्छा ने सुने महरे प्यान में थे। एक दिन प्यान में वच्छा ने महर्म में मेंगे। नदराई में मेंगे। नदराई में में से सित्त पर्व परता बटी, नहीं तो चटती नहीं। उन्होंने आनंद प्रमु से बाहर निकाल कर नुवह कहा कि मैं द्वी नक्त बंबई जा रहा हैं। मुफे रजनीय की आज ही हथा कर देनी है। मेरा उनते दस जनम में कोई संबंध नहीं। सिवार इक्के कि उन्होंने मुफे संन्यास किया। बहु भी एक जल का सिजना हुआ। इससे ज्यारा मोह संन्यास किया। बहु भी एक जल का सिजना हुआ। इससे व्यारा मोह संन्यास किया। बहु भी एक का की सिजना हुआ। इससे व्यारा मोह संन्यास किया। बहु भी एक जल की सैन चहुत कोशिय की कि मेरा उनते कोई संबंध रहा हो। यांत करने की मैंने बहुत कोशिय की कि मेरा उनते कोई संबंध रहा हो। यांत विशेष सार्थ है। समस्त जीवन को छोड़कर साधना की दिखा में गये और बहुत सार्थ किया पह पटना चटी। नहीं तो ऊपर है खांत व सीये हैं। तो इसा यह कि मधु परेशान हुई। वे एकदम तैयार कि हत्या करने काई है। धान ही। मेरा विश्व पता वाद विश्व जिल्हा से सार्थ प्रदेशान हुई। वे एकदम तैयार कि हत्या करने काई है। धान ही। मेरा विश्व पता वाद विश्व जिल्हा है। सेरा विश्व पता वाद विश्व जिल्हा है। स्था कीर कहा,

पहले देवे फाइ बालें, पहले दक्ष की हत्या कर बालें फिर बाप जायें। जिल द्वारे किनारे पर तत्काल चला गया और दे बेहोश होकर गिर पड़े। रोबे, पखताये। कुछ किया नहीं है अभी तक, चित्र भी नहीं फाइर। लेकिन गहरे जल पर कहीं हिया का कोई लावरण सबके भीतर है। जीर जितने गहरे वायेंगे, उतना ही हिया का का बावरण मिलेगा। और हिंहा जब खुढ़ प्रकट होती है। असुद्ध हिल्सा है, वो कारण लोककर अकट होती है। जस्तु वह स्वार्ट होती है। असुद्ध हिल्सा है, वो कारण लोककर अकट होती है। जब वाप कारण लोक कर की मित होते हैं, वो उसका मतलब है कि कोव बहुत गहरे तब पर नहीं है जापका। जब माहरे तल पर को मित होते हैं। अभी तो कारण मित्र वा है तक को मित्र होते हैं, लोकत तब आप को मित्र होते हैं दक्ष लोक को की कि होते हैं, लेकिन तब आप को मित्र होते हैं दक्ष लोक को मति होते हैं, लेकिन तब आप को मित्र होते हैं दक्ष लोक को मोत्र होते हैं, लेकिन तब आप को मित्र होते हैं दक्ष लोक को मति होते हैं, लेकिन तब आप को मित्र होते हैं दक्ष लोक को मति हैं।

### (१३) पागलों के बीच जीने के कुछ अनुभव

अभी एक युवक मेरे पास अपनी हिंसा पर प्रयोग कर रहा था। हर भाव की बात परतें होती हैं मनव्य भीतर। जैसे हर मनव्य के भीतर सात शरीरों की बरतें होती हैं -- सेवन बाँडोज की, वैसे हर माव की सात परतें होती हैं। ऊपर धे गाली दे लेते हैं, ऊपर से पश्चात्ताप कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं हो जाता। भीतर की परतें वसी की वैसी बनी रहती हैं--- सुरक्षित। और जितने गहरे उत्तरते हैं, उतने अकारण भाव प्रकट होने गुरू होते हैं जब गहरी, सातवीं पर्त पर पहुँचते हैं तो कोई कारण नहीं रह जाता। उस युवक को हिसा की तकलीफ थी। कही अपने पिता की हत्या करने का ख्याल है, कहीं अपनी माँकी हत्याकरने का रूपाल है। मैं जानता थाकि यह जो अपने पिता और मौं की हत्या के क्याल से भरा है, अगर यह भेरा शिष्य बनातों मैं कादर इमेज हो जाऊँगा। आज नहीं कल वह मेरी हत्या के ख्याल से भरेगा। क्यों कि गुरु की भक्तों ने जब कहा है कि गुरु पिता है, और गुरु माता है, गुरू बहा है तो अकारण नहीं कहा है। यह 'फादर इमेज' है इसलिए कि गुरु जो हूँ। जब एक व्यक्ति किसी के चरलों में सिर रखता है और उसे गुरु मान केता है, तो बही गृष् हो गया, वही पिता हो गया, वही माँ हो गया। लेकिन ध्यान रहे पिता के प्रति जो उसके स्थाल थे, वही अब इस पर कारोपित होंगे। जिन्होंने गाया कि तुम पिता हो, तुम मौ हो, उन्हें इसका कुछ वता नहीं। अब एक बादमी ममसे बाकर कहता है कि आप ही माता, आब ही पिता, आप ही बहा आप ही सब कुछ हैं, तब मैं जानता है कि अब मैं

फंसा । फंसा स्थलिए कि बाद तक इसकी सब पर को वारणाएँ थीं, वे मेरी होंगी । इसकी कुछ की पता नहीं हैं। इसलिए में कहता हैं कि पायवालां ने रहते हैं कि स्व पता नहीं हैं। इसलिए में कहता है कि पायवालां ने रहते नहीं कहता है हैं। उसहो-नाव है। इसमें न्या बुराई हो सकती है | किरानी अदा है साध्येत मेरे पराहों में पड़ा हुआ है कि जाप ही तब कुछ हैं। किरानी अदा है साध्येत मेरे वर्णामं में पड़ा हुआ है कि जाप ही तब कुछ हैं। लेकिन कस ही नह सब मुफे बताकर पया है कह हिया करा है। कि साध्येत हैं में कानता है, जाज नहीं कच यह मुफ दर होता है। असी कम मुफे एक मिन ने जाकर का सह कि यह हुआ है कि मेरी हुता कर देगा। किनको यह सबर मिली ने पब बरा गये। उन्होंने कहा कि यह मामता है । इस करा नहीं कहा कि यह मामता है । इस करा नहीं कहा कि यह मामता है । इस साध्योत के बीच रहने का मामता है।

एक और मजेदार घटना अभी घटी ही है, वह भी आपको बताऊँ। एक युवती मेरे पास व्यान कर रही थी। (और यह घटना इतनी महिलाओं को घटी है, कि यह कह देना अच्छा होगा कि कहीं न कहीं इस सम्बन्ध में आपको खबर पहुँचेगी।) एक महिला दिल्ली में रहती है। मझे वहाँ से लिखती है कि रोब भाव सद्यरीर मुक्तसे संभीग करते हैं दिल्ली में आकर । ठीक है, दिल्ली में रहती है इसलिए कोई मंभट नहीं । इसमें कोई अडचन नहीं । एक महिला ने मुक्तसे आकर कहा कि मुक्ते पक्कास्मरण आने खगा है कि मैं पिछले जन्म की आपकी पत्नी हैं। मैंने कहा, होगा । अब उसको छिपाने जैसी बात नहीं छगी, सीचा कि यह तो बढ़े गौरव की बात है, तो उसने जाकर औरों की बताया, फिर उसने दूसरी महिला को बताया। यह महिला तो प्रामीण बी, क्यादा समभदार नहीं थी। भोली-भाली थी। लेकिन जिसकी बताया, वह तो यनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, पड़ी लिखी है, बड़े परिवार की है। वह महिखा मेरे पास आयी और उसने कहा, यह क्या नासमझी की बात कर रही है वह भौरत ? यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा, तुमने ठीक सोवा । उसे समस्रा देना । उसने कहा, मैंने उसे समस्राया, लेकिन वह मानने को राजी नहीं है। वह कहती है, मुझे पक्का भरोसा है। मुझे स्मरण है। वह मानने को राजी ही नहीं है। लेकिन यह बात गलत है, यह प्रचित्तर नहीं होनी चाहिए। भूल से मैंने एक बात उत्तरे पूछ छी, तो बड़ी मुक्किन हो गयी। मैंने उस स्त्री से पृष्टा कि मान सो वह मानने को राजी नहीं होती तो तेरा नया पक्का प्रमाण है कि वह गलत कहती है। वह बोली, इसलिए कि पिखले जम्म में तो मैं बायको जौरत की। तो दोनों कैसे हो सकती है। जब कुछ कहने का मामका ही न रहा। बात ही जतम हो गयी। जब इसी है। जाना को जाना के लिए हैं। ये कि सम्म कहा है है तो पानकों के बीच रहता वहा मुक्कित है, जप्तेत किन्दि है। जमी पिछले दिनों मेरे पास एक अमरीकन जड़की स्थान कर रही थी दो महीने ते। उसने मुम्से खार छ: दिन के स्थान के बाद कहा, जब भी मैं जाप के पास खाकर बैठती है, जास बंद करती हैं तो मुझे ऐसा काता है कि जाप मुमसे संघोग कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई फिक न करी, तेमीग का जो साब आये उसने भी मीतर है जाने की कोशिश करी। वह जो जमी की कोशिश करी। वह जो जमी की कोशिश करी। वह जो जमी ही दी समसे कहा के दिन में मुझे कम से कम दस मिनट पास बैठते का मौका दे दे क्योंकि यह इतना रतपूर्ण है कि मुफे असली संभोग में भी उतना रस मी

यहाँ मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, यातो उतको इनकार कर दूँ, क्योंकि नह एक खतरा मोल लेना है। लेकिन में यह भी देख रहा हैं कि उसे इन्कार भी करना मलत है क्योंकि उसमें सब में ही परिवर्जन हो रहा है। और अगर बंजीय लंतर्मकी हो जाय तो बड़ी कांति यदित होती है।

बहुदो महीने मेरे साथ प्रयोग करती रही। छेकिन मैंने उससे कहा, आयान रखना इन दो महीनों में भूछकर भी सारीरिक संभोग मत करना। वह अपने पति के साथ थी। मैंने युष्ठा कि कितने संभोग करती हो। उसने बठाया, सर्पाह में कम से कम दो तीन बार। इससे कम में तो मही चक्ष सकता है। बहु पति तो मानने को राजी नहीं है। तो मैंने कहा कि यह तो ज्यान में संभोग चक्ष रहा है, वहां तक तो ठीक है। छेकिन कल तू पर्यवदी हो लाये तो में किम्मेवार न हो जातं! और यह होने वाला है। उसने कहा— नहीं, यह सैसी बात है?

और यही हुता। सभी कत मुक्ते आकर किसी ने सबर यी कि उसका पति कहता है कि वह मुक्ती गर्मबंदी हो गर्मी है। ये बड़े गर्मे की बातें है, लेकिन गामठों के बीच औता बड़ा कठिन है, बित कठिन है। इतनी भीड़ है उनकी। पर उनकी में भन्तत नहीं नहता।

## (१४) यह है आक्रम बेहोशों का

गलत वे नहीं है। सिर्फ बेहोश हैं। वे क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। वे क्या कह रहे है, उन्हें पता नहीं है। क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं है। क्या प्रोजेक्ट कर रहे है, क्या सीच रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इसका खन्हें कोई पता नहीं है। वे बिल्ज़ल बेहोश है। सीये हए हैं और सोने में जो भी कर सकते है, वह कर रहे हैं। ज्यान रहे हमारे चित की दो दक्षाएँ है, एक सोयी हुई चेतना है हमारी, एक जागृति की चेतना है। आयरिवत जाग्रत वेतना का लक्षण है पश्चात्ताप सोयी हुई वेतना का सक्षण है। वह युवक जो मेरी हत्या करने को कह रहा है, कल आकर स्फले माफी माँग जाये, उसका कोई मतलब नहीं है। आज जी कह रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है । कल यह माफी मांग जायेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं हैं। यह माफी मांगना भी उसकी नीद से आ। रहा है। यह कोघ भी उसी नींद से आ रहा है। यह स्त्री समक्त रही है कि गर्भवती मेरे द्वारा हो गयी। यह जिस नीद से बा रहा है, कल उसी नींद से कुछ और बा जायेगा। इससे कोई कर्क नहीं पहला। गलत-सही इसमें चनाव नहीं है। सिर्फ सोये हुए लोग हैं। और संध्या हुआ अ।दमी जो कर सकता है, वह कर रहा है। अभी सोये हुये आ दमी के प्रति पश्चालाप की शिक्षा से क्रुष्ट भी व होगा। इसे स्मरण दिलाना जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो, यह सवाल नही है बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या हो ? तुम भीतर क्या हो ? तुम उसी को फैलाकर बाहर छे जाते हो। और वही तुम देखने लगते हो । और जितना कोई गहरा उतरेगा, उतना ही अकारण भावनाएँ प्रक्षिप्त होती दिखती हैं और सजीव और साकार मालूम होने लगती हैं। और जब वे साकार मालूम होने लगती है तो जो हम देखना चाहते हैं, देख लेते हैं। भौर ध्यान रहे, हम वही नहीं देखते है जो है, हम वह देख लेते हैं जो देखनाचाहते हैं या देख सकते हैं। हम वह नहीं सुनते हैं, जो कहा जाता है । हम वह सुन लेते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं या सुन सकते हैं। जिंदगी अनंत है। उसमें से हम चुनाव कर रहे हैं। और हम भी अनंत है, उसमें से भी हम चुनाव कर रहे हैं। कमी हम चुन लेते हैं: कोध करने की वृक्ति, कभी परुवासाय की वृत्ति, कभी घृणाकी और कमी प्रेम की, यों हम दोनों हाजत में सोवे हुवे आदमी हैं। इससे कोई फकं नहीं पडता है।

#### (१४) 'आई बान्ट द्व गो आउट'

एक रात एक कराब घर के माखिक की टेलीफोन की घंटी जोर से बजने लगी। दो बजे रात, मुस्से में परेशान, नींद टूट नयी। फोन उठाया । पूछा कौन है ? उसने कहा, मुल्ला नसस्दीन । क्या चाहते हो दो बजे रात को ? उसने कहा. मैं यही पुछना चाहता हैं कि शराब घर खुलेगा कब ? होन ह य ओपेन ? उत्तर मिला यह भी कोई बात है ! तूरोज का बाहका दस बजे खुलता है। यह भी दो बजे रात में फोन करके पूछने की कोई बात है! उसने गृस्से में फोन पटक दिया फिर सो गया। सुबह चार बजे फिर फोन की घन्टी बजी। उठाया, कीन है ? उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन । कब तक खोलोगे दरबाजे ? उस माखिक ने कहा, तु ज्यादा पी गया, पागल हो गया ? अभी चार ही बजे हैं, दस बजे खुलने वाला है। सुबह दस बजे आया भी, तो मैं तुओं धूसने नहीं दुंगा। आई विख नॉट मलाऊ यू इन । मुल्लाने कहा, हवांट्स टुकम इन ? आई, वान्ट दुगो आउट । मैं तो भीतर बन्द हैं। खोलो जल्दी, नहीं तो मैं पीता चला जा रहा हैं। अभी तो मुक्ते पता चल रहा है कि बाहर मीतर में फर्क है। योड़ी देर वह भी कुछ पता नहीं चलेगा। अभाती मुझे तेराफोन नम्बर याद है। बोड़ी देर में बह भी नहीं रहेगा। अभी तो मैं बता सकता है कि मुल्ला नसरहीन है। योड़ी देर में वह भी नहीं बता सक्ता। जल्दी खोछो।

हम सब ऐसी तन्त्रा में हैं, जहाँ पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या है, भीतर क्या है। मैं कीन हैं, यह भी पता नहीं चलता। कहाँ जाना चाह रहें हैं, यह भी पता नहीं चलता। कहीं से जा रहे हैं, यह भी पता नहीं चलता है स्था प्रयोजन है, किसलिए जी रहे हैं, कुल पता नहीं चलता है। एक बेहोशी है, एक गहरी बेहोशी। जस बेहोशी में हाथ पैर मारे चले जा रहे हैं। उस हाथ पैर मारने को हम कमं कहते हैं। कभी किसी को चलत तथ जाता है तो बाफी मांग केते हैं, कभी किसी को चमने से कोई प्रयल हो जाता है तो कहते हैं प्रेम कर रहे हैं। कभी बम जाता है, चोट जा जाता है, वह जारियों नाराज हो बाता है तो कहते हैं— माफ करना, गलती हो गयी। हाथ गही है, अन्तेर में मारे बार रहे हैं। कभी जैंड, कभी नकत—ऐसा तथाता हुंबा मालून पहले हैं, किस हाथ बेहोश हैं ने चला हो गकत है। प्रायचिवत में उत्तरात होता मुक्ते कुछ भी पता नहीं है कि मेरे पैर कहाँ पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं। वापको पता है, बाप क्या कर रहे हैं? कभी एक दफा अपने को अक्रमोर कर सब हो किर सोचा है दो फिनट कि क्या कर रहे हैं यह जिन्दगी में आप? यह क्या हो रहा है आपसे? क्या इसीलिए साये हैं? यही है आई है कमर और से अक्रमोरा तो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि सारी जिन्दगी व्यर्ध सालम पता है।

प्रायश्चित में बड़ी उतर सकता है जो अपने को अकझोर कर पूछ सके कि क्या है अर्थे ? इस जिन्दगी का मलल ब क्या है, जो मैं जी रहा है ? यह सुबह से शाम तक का चक्कर, यह कोच और क्षमा का अक्कर, यह प्रेम और भणा का चन्कर, यह मित्रता और दश्मनी का चन्कर, यह सब क्या है ? यह धन और यश और अहंकार और यह पद और मर्यादा, यह सब क्या है ? जो कुछ मैंने किया इसमें कोई अर्थ है ? इसमें मैं किसी तरह बढ़ रहा हूँ ? कही पहेंच रहा हं ? कोई यात्रा हो रही है, कोई मंजिल करीब आती मालूम पड रही है ? या मैं चक्कर की तरह यम रहा हैं ? इन छ: बाह्य-तपों के बाद यह भासान हो जायेगा । संलीनता के बाद यह जासान हो जायेगा । जब आपकी शक्ति आपके भीतर पैठ जाये, तब आप अकझोर सकते हैं और पूछ सकते हैं उसको जगाकर कि यह में क्या कर रहा है ? यह जो ठीक है, यह क्या यही है ? यह कर लेने से मैं तुप्त हो जाऊँगा ? सन्तुष्ट हो जाऊँगा ? आप सर जायेंगे। जब तक जीते हैं आपको लगता है कि बढ़ी जगह खाली हो जायेगी, कितने काम बंद हो जायेंगे, कितना विराट अक्कर अभी आप चला रहे हैं। बेकिन कब्रिस्तान भरे पढ़े हए हैं ऐसे सोगो से, जो सोचते वे कि उनके न रहने से दुनिया न चलेगी । सब शान्त हो जायेगा । चाँद सुरज सब रुक खायेंचे ।

### (१६) दो तरह से मिटती है दुनिया

मुस्ता नसरहीन से किसी ने पूछा है कि अगर दुनिया मिट आये सो तुरहारा क्या स्थास है ? तो उसने पूछा, कीन-सी दुनिया ? वो तरह की दुनिया मिटती है। उस आयभी ने कहा, दो ? यह कोई नया सिदांत दुमने निकास है ! दुनिया कर हो तरह से मिट सकती है। नसक्हीन ने कहा, दो उसके हैं मिटती है। नसक्हीन ने कहा, दो उसके हैं मिटती हो मिट सकती है। नसक्हीन ने कहा, दो उस है कि दुनिया ही मिट वारे, वह इस है कि स्था दिस में सक्का, दुनिया हिटती हो से एक यह कि दुनिया ही मिट वारे, वह इस है। हम सक यही सोच एक दे हैं कि जिस दिस मैं सक्का,

दुनियामिट जायेगी। मुख्तामर गया। उसे लोग कब में बिदा करके बापस लौट रहेथे। रास्ते में एक जजनबी मिला। उस जजनबी ते पूका कि ह्याट बाज द कम्प्लेट। सर गया नसरहीन! तकलीफ क्या थी? शिकायत क्या वी? जिस आदमी से पूछा, उसने कहा—देयर बाब नो कम्प्लेट। देयर इज नो कम्प्लेट। एक्टी वन इज कम्पलीहमी, बारोनी सैटिस्काइड। कोई शिकायत नहीं। सब सन्तुष्ट हैं। यह सर गयाज क्या हुआ। वॉब का उपद्रव छूटा।

नसरहीन ऐसा नहीं सोच सकता या कभी। यह तो कह रहा या—एक यसे दुनिया तब मरेयी, अब मैं मस्ता। प्रकाय तो हो गयी असली, जिस दिन मैं मर गया। हम सब जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देस असे करने चोड़ दिन सर्थे हैं! यानों में उकतीर सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, देत पर नाम लिख रहे हैं और सोच रहे हैं। का।जो के महल बना रहे हैं और सोच पहे हैं। सो जाते हैं जाप, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब सो गये। मिट जाते हैं आप, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब मिट गये। संलीनता के बाद सायक अपने भीतर रककर पूछे कि में जो कर रहा हैं, उसका कोई भी सर्थ है? मैं को हूँ, उसका कोई अर्थ है? मैं कल मिट जाऊँगा, एमरी वन दिख भी कंप्लीटली सेटिस्फाइक, सब लोग सिसकुत सन्तुष्ट होंगे।

# (१६) सरकस से छुटे हुए शेर

एक दक्ता दिस्ती में एक सरकत के दो शेर छूट गये। मागे तो रास्ते पर साथ छूट गया। सात दिन बाद मिले तो एक तो सात दिन से मूला पा, बहुत परेसान था, एक पुलिया के नीचे छिपा रहा था, कुछ नहीं मिला उसकी, खाने को भी नहीं मिला और छिप-स्थित कान निकल गयी।

लेकिन दूसरा तगड़ा और स्वस्थ दिखायी पढ़ रहा था, मजबूठ दिखायी पढ़ रहा था। उत्तर पढ़ित है पूछा कि सै तो बड़ी मुसीवत में दिन गुजार रहा हूँ। किसी तरह सरकत वापस गुड़ेंच वाऊँ, दस्ता रास्ता खोज रहा हूँ। कह रास्ता भी नहीं मिळ रहा हैं। मर गये, सात दिन भूखे रहे। सुम तो बहुत प्रस्ता, ताजे और स्वस्थ दिखायी पढ़ रहे हो। कहाँ खिये रहें?

उसने कहा, मैं तो पालियामेन्ट हाउस में छिपा या।

उसने आश्चर्य किया, खतरनाक जगह पर तुम यथे ! वहाँ इतना पुलिस का पहरा है, भोजन कैसे मिला ? दूसरे ने कहा, मैं रोज एक मिनिस्टर को प्राप्त करता रहा। यह तो बहत डेंजरस काम है, फैंस जाओग।

उसने कहा, नहीं । जैसे ही मिनिस्टर नदारद होता है-एवरी बंडी फील्स कम्प्लीटली सैटिस्फाइड । कोई मंगट नहीं होती । नो वन लिसेन्स हिम । कोई कमी भी अन्यव नहीं करता । वह जगह इतनी बढिया है कि वहाँ किसी को भी साफ कर जाबो, बाकी छोग प्रसन्न होते हैं। तुम भी वहीं चले चलो । वहाँ दो क्या, पूरे सरकस के शेर वा जायें तो भी भोजन है और काफी दिनों तक रहेगा क्योंकि भोजन खुद पालियामेण्ट हाउस में आने की छत्सक है। पूरे मुल्क से भोजन जाता ही रहेगा। इसर हम कितना ही कम करें, बोजन खुद उत्सुक है, खर्च करके, परेशानी उठा करके आता ही रहेगा । उनके लिए वह भोजन ही है जिनको आप एस० पी० वगैरह कहते हैं। पालिया-मैण्ट हाउस में तस्वीरें लटक रही हैं उन सब लोगों की, जो स्वयं समऋते हैं कि उनके बिना दनिया रुक जायेगी। दनिया की गति बन्द हो जायेगी। कुछ नहीं रकता! कुछ पता ही नहीं चलता है इस जगत् में कब आप सो जाते हैं। इसरों के लिए कोई मल्य नहीं है जिसका पता चलता हो। पर इसरों के लिए मृत्य हो या न हो, यह प्रक्रना साधक के लिए जरूरी है कि मेरे लिए कोई मूल्य है यहाँ या नहीं ? यह जो कुछ मैं कर रहा है, इसकी आन्तरिक अर्थवत्ता क्या है ? हाट इज द इनर सिग्नीफिकेंस ? इसकी महत्ता और गरिमा भीतर क्या है ? यह क्याल का जाय तो काप श्रायदिवत की दुनिया में प्रवेश करेंगे ।

सो आप एक साधारण गृहस्य रहेंगे। पश्चालाप करते रहेंगे और वही काम दोहराते रहेंगे।

# (१८) मरीज ठीक हो गया, हकीम बीमार हो गया

मुल्ला मसरदीन के घर के लोगों ने देखा कि इसके तर्क बड़े पागल होते जा रहे हैं, कुछ अजीव बातें कहता है। कहता क्रॉजिकल है, कहता तर्क-यक्त है। पागल की भी अपना लाँजिक होती है। और ज्यान रहे कई बफे पागल बड़े लॉजीशियन होते हैं, बड़े तर्कयुक्त होते हैं। अगर कभी आपने किसी पागल से तर्क किया है तो एक बात पक्की है कि आप उसे कनविंस नहीं कर पार्येंगे। इस बात की सभावना है कि वह आपको कनविंस कर छै। मगर इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप उसको कनविंस कर पार्ये। क्यों कि पागल का तर्क ऐस्सल्यूट होता है, पूर्ण होता है। मुल्लाके तर्कऐसे होते जा रहे वे कि घर के लोग परेशान होते जा रहे वे। एक दिन मुल्ला गांव के वर्म शास्त्री से बात कर रहा था। वर्म शास्त्री ने कहा, कोई सत्य ऐसा नहीं है जिसकी हम पुणंता से घोषणा कर सकें। मल्ला नसएहीन ने कहा कि यह जो आप कह रहे हैं, क्या यह पूर्ण सत्य है ? उसने कहा, निश्चित, डेफिनिटली। मुल्ला ने कहा. यह तो बड़ा गडबड़ हो गया। आप ही कह रहे हैं कि किसी सत्य को हम पूर्णता से घोषित नहीं कर सकते, और अब आप यह कह रहे हैं कि यह सस्य पूर्ण है। मुल्ला की मनोजिकित्सक के पास ले जाया गया, क्योंकि गांव भर परेशान हो गया उसके तकों से। मनोचिकित्सक ने साल भर इलाज किया। कहते हैं कि साल भर में मुल्ला ठीक हो गया । जिस दिन मुल्ला ठीक हवा, मनोचिकित्सक ने बड़ी काशी मनायी। और उसने कहा, आज तुम ठीक हो गये हो, यह मेरी बड़ी सफलता है; क्योंकि तुम जैसे आदमी को ठीक करना असम्भव कार्य था। अब इस जिन्दगी में और किसी को न ठीक किया, तो चलेगा। चली, इस खुशी में हम बाहर चलें। फुल खिले हैं और पक्षी गीत गा रहे हैं, सूरज निकला है। सुबह है सुन्दर । इस खुकी में हम बोड़ा पहाड़ की तरफ वलें ।

बे पहाड़ की तरफ गये। मुल्ला होफेने लगा। और चिकित्सक है कि भागा चता जा रहा है तेजी है। मुल्ला ने कहा, क्ले भई। वहुत हो चया। खगर हमारा विभाग कराज होता तो हम तुन्हारे तथा चौड़ भी केदो। केदिन कब ठीक हो गया हैं तुन्हीं कहते हो, तो अब दतना ज्यादा नहीं चल सकता। उस चिकित्सक ने कहा, तुम भीक के एत्यर को देखों, कि कितनी दूर वाये। अभी तो कोई ज्यादा दूर नहीं आये। मुल्ता ने देखा और कहा, दस भीन। उस चिकित्सक ने कहा, इट इब नॉट सो बैड। दु ईच इट कम्ब दु ओनसी फाइब माइस्त। पौच श्रीख त्यको, पौच मीस तुमको पड़ा। औटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब तिक नसक्होंन ठीक हो गये, खाल घर में चिकित्सक पामल हो गया। दस मील औटना है, कोई हुआं नहीं है, पौच-पौच मील पड़ता है हिस्से में। ज्यादा बुरा नहीं है।

दो पायत को राजी कर पाना मुक्कित है। सम्यावना यही है कि पामल आपको राजी कर छे। अर्थीकि पागल अपनी तरफ तर्क का पूरा जाल बनाकर रखता है। रीजन्म गृही है वे रेसनलाइजेन्सस है, तर्क के साभास हैं। तर्क नहीं है से, केवल तर्क के आमास हैं, लेकिन वह बनाकर रखता है।

#### (१६) रूजवेल्ट की पत्नी पागलों के बीच

कवंबट की परनी इसवीर कवंबेट ने संस्मरण सिखा है। कवंबेट राष्ट्रपति हुवा। उसके पहले गर्नर सा अमरीका के एक राज्य में। तावले में की पत्नी होने के समरीका के एक राज्य में। तावले को गयी। एक आदमी ने उसका दरवाले पर स्वागत किया। उसने समक्रा बहु चुर्गरटबेंट है। वह बादमी उसे से प्राथा और उसने तीन चट्टे तक उस पानकलाने ने एक-एक पागल के सम्बन्ध में जो केस या, हिस्सी वोहर सिक्ष हिस्सी पत्नी सिक्ष है। यह साम के स्वत्य में जो केस या, हिस्सी वोहर सिक्ष हिस्सी के एक-एक पागल के सम्बन्ध में जो केस या, हिस्सी वोहर सिक्स हिस्सी केस पत्नी है। तुम्हारी आनकारों, पानकवन के सम्बन्ध में तुम्हारा अध्ययन अद्मुत है। तुम्हारी जितने बृद्धिमान आदमी से हम कमी नहीं मिले की

उस बादमी ने कहा, बाफ करिए, बाप कुछ गलती में हैं। बाई ऐम नॉट सुपरिस्टेंडेंट । बाई ऐम बन बाफ इन्मेट्स । मैं कोई सुपरिस्टेंडेंट नहीं। सुपरिस्टेंडेंट बाज बाहुर गया है। मैं तो इसी पागलखाने में एक पागल हैं।

डलनोर ने कहा, तुम पागल हो ! तो तुम्हारे जितना स्वस्थ आदमी मैंने नहीं देखा। किसने तुम्हे पागल किया ?

उसने कहा, यही तो मैं समक्ता रहा हूँ, आज सात साल हो गये समकाते, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। कोई मानने को राजी नहीं। लेकिन कोई पानल कहें कि मैं पागल नहीं, तो कौब मानने को राजी हो ! सुपरिस्टेंडेंट कहता हैं कि सभी पागल यही कहते हैं कि हम पागल नहीं। इसमें क्या लास बात है ?

इलनोर ने कहा, यह तो बहुत बुरा मामला है। तुम पबराबो मत, मैं बाज ही गवर्नर से कहाँगी, कल ही पुस्तीर खुटों हो जायेगी। बहुत स्वस्व बादमी हो तुम, साधारण जैसे, और साधारण रूप से बुद्धिमान बादमी हो। तुमको कौन पामल कहता है? बगर तुम पामल हो तो हुम सब पामल है।

पागल ने कहा, यही तो मैं समझता है, लेकिन कोई मानता ही नहीं ।

इलनोर ने कहा, तुम बेफिकर रहो। मैं आज ही वाकर कहती हूँ। कल सुबह ही तुम मुक्त हो जाओंगे।

नमस्कार करके, ग्रन्यवाद देकर वह मुझी। उस पागख ने उनक कर बोर से लाज मारी उसकी पीठ पर । सात-बाठ सीड़ियाँ नीचे बहु बड़ास से आकर गिरी। बहुत प्रवसकर छी। उसने कहा, तुमने यह क्या क्या? यह क्या किया? उस पागळ ने कहा-—वस्ट टुरिमाइंड ग्रा। भूळ मत जाना। गवर्नर से कह देना कि कल सब्ह। दिस बांच जल्ट ट रियाइंड यू।

सगर उस तीन घटे पर पानी फिर गया। वह तीन घटे को बोल रहा था, उसमें वह नया ठीक नील सकता है? जावन यह है। ध्या तीन घटे वह ठीक नील सकता है? अपल में ठीक नील के जावह ति के जावह ति हो से सकती है। विका अवस्वित्त नहीं हो सकती कि वह को बोल रहा है, वह ठीक बोल रहा है। ऐसा दिवायी यह सकता है कि बिल्हुल ठीक है। आप पकड़ न पार्थ कि उसमें गवती कही है, यह उसमें मवती कि वह को बोल रहा है, वह ठीक बोल पहाँ कि उसमें गवती कही है, यह दुस्ती वायों कि उसमें मवती कही है, यह दुस्ती वायों कि उसमें मवती कही है, यह दुस्ती वायों अप वह समझ कर देशा। क्षेत्र हुस्ता वायों अप नहीं समझ उसमें है अपले को कह देता है कि तू देर से क्यों वायों। आप नहीं समझ जोत है। को विका वहते तह है आप वायों अप नहीं समझ जीत है। क्यों वायों। अप नहीं समझ जीत है। क्यों के वह ती विका वहते तह के वायों वायों। अप नहीं समझ जीत है। क्यों वायों। वह ती वहते तक का जा साथ करते हैं आप सी विकाल की है। क्यों वहता वहते हैं के वायों वहते विका वहते तक का जा साथ करा रहा था। यह ठीक नहीं रहता था है। कल तक हम उसके कहते थे कथा वायों की छाती में अवातक हुए साथ देता है। कल तक हम उसके कहते थे कथा वायों मां। विकास कहते थे कथा वायों मां। विकास की छाती में अवातक हुए साथ देता वायों आप वायों था। विकास कहते थे कथा वायों मां। मह तह हुए साथ वायों वायों वायों वायों मां विकास कहते थे कथा वायों था। विकास कहते थे कथा वायों था वायों था। विकास कहते थे कथा वायों था। विकास कहते थे कथा वायों था। विकास का वायों था वायों था विकास करते था वायों था वायों था विकास करते थी वायों था वा

यह बामास था। सोया हुबा बादमी सिर्फ बच्छे का बामास पैदा करता है। बुरा होना उसकी निमति है। यह उससे प्रकट होगा ही। लग, दो आरण रोक सकता है। इसर-उसर ब्वांबोल कर सकता है, लेकिन यह उससे प्रकट होगा ही।

क्या आपको पता है कि आप अपने को पूरे बक्त सम्माल कर चलते हैं ? को आपके भीतर है, उसको दबाकर चलते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, वह नहीं कहते, कुछ और कहते है। जो आप बताना चाहते हैं, नहीं बताते हैं, कुछ और बताते हैं। लेकिन कभी-कभी वह उभर जाता है। हवा का कोई फोंका बाता है और कपड़ो को उठा जाता है। भीतर जो है, दिख वाता है। कोई परिस्थिति आती है, और तब आप कहते हैं कि कर्म की भूल है, परिस्थिति की नहीं। परिस्थिति ने तो सिर्फ अवसर दिया है कि अपने भीतर जो आप खिपा छिपाकर रखते हैं, वह प्रकट हो जाता है। प्रायश्चित तब शुरू होगा, जब बाप जैसे हैं, अपने को वैसा जानें, छिपायें नहीं, ढांकें नहीं, तो आप पायेंगे, कि आप उवलते हुए लावा हैं ज्वालामुखी के । ये सब बहाने हैं आपके। ये जो ऊपर से चपकाये हुए पलस्तर हैं, बहुत पतले हैं। बह सिर्फ दिखावा है। इस दिखावे के भीतर जी आप हैं, उसकी आप स्वीकार करें । प्रायश्चित का पहला सूत्र है, जो आप हैं--बुरे, शले, निन्दा योग्य, पापी, वेईमान-वह सब एक्सेप्टेड हो कि आप ऐसे हैं। तथ्य की स्वीकृति प्रायदिवत है। तथ्य गलती से हो गया, इसको पोंख देना पदवात्ताप है। तथ्य हुआ, होता ही है मुक्तें ; जैसा मैं बादमी हूं, उससे यही होता है, इसकी स्वीकृति प्रायश्चित का प्रारम्भ है। प्रायश्चित में स्वीकार है, और पूर्ण स्वीकार है। कहीं कोई चुनाव नहीं। क्योंकि चुनाव आपने किया तो आप बदछते रहेंगे। बाज यह, कल वह, परसों वह । आपकी बदलाहट जारी रहेगी । प्रायदिवत पूर्णस्वीकार है कि मैं ऐसा हूँ। मैं चोर हूँ तो चोर हूँ। मैं वेईमान हूँ तो वेईमान हूँ। नहीं जरूरत है कि आप घोषणा करने जायें कि मैं वेईमान हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप घोषणा करें कि मैं बेईमान हैं तो खोग समझेंने कि बड़ा ईमानदार है।

#### (२०) बहुत सारे पाप कल्पित होते हैं

मृक्ष लोगों ने भगवान् कहना शुरू किया। मै चुप रहा। मैंने सोचा कि मैं कहूँ कि में भगवान् नहीं हूँ तो जनको और पनका अरोसा बैठ सायेगा कि यहीं तो सक्षण हैं भगवान के। हमारा मन बड़ा अजीव है। अगर आपको सच में ही किसी के साथ बेईमानी करके धोखा देना हो तो बाप पहले से ही बता देते हैं कि मैं बहुत बरा आदमी हैं, बहुत बेईमान हैं. तो वह आप पर ज्यादा भरोसा करेगा और बेईमानी आप ज्यादा आसानी से कर सकेंगे। लेकिन जब बाप घोषणा करते हैं कि बाप बेईमान हैं तब देखना है कि इसमें कोई रस तो नहीं जा रहा है ? क्योंकि दसरे के सामने बोबणा में भी रस जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तालस्ताय ने अपनी आत्मकथा में जितने पाप लिखे हैं, उतने बसने किये नहीं। उसमें बहुत से पाप कल्पित हैं, धोषशा करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं ? पण्यों की कोई घोषणा करे कि मैंने इतना दान किया तो आप कहेंगे कि यह घोषणा हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने इतनी चोरी की. तो आप सोचेंगे कि यह भी कोई घोषणा हो सकती है ? कोई ऐसा करेगा ? कभी सोचा है कि क्या कोई अपने पाप की भी चर्चा इतने जोर से करेगा ? नहीं, पापी करते हैं। लेकिन तालस्ताय जैसे कोग नहीं करते। जैलखाने में आप जाइए तो जिसने दस रुपये की चोरी की है. वह कहता है दस लाख का डाका डाला। क्यों कि दस की भी चोरी करने का भला कोई मतलब है ? तम दस के ही चोर हो, इसका कोई मतलब नहीं है।

#### (२१) सजायाफ्ता मास्टरी

एक कैंदी कारागृह में प्रीक्षण्ट हुआ। दूसरे कैदी ने, जो वहां शीखजों से टिका बैठा था, पूछा- किठने दिनों की तजा? चालीस साल की सजा, उत्तर मिला। तो उसने कहा, पुन दरवां के पास बेठो। हम दीवाल के सजा उत्तर मिला। तो उसने कहा, पुन दरवां के पास बेठो। हम दीवाल के सजा है। तेरा मौका पहले आयेगा निकलने का। चालीस साल ही कुल? कोई छोटा-मोटा काम किया होगा। हमको पक्ट्रतर साल की तजा है। हम दीवाल के पास काम होगा। हमको पक्ट्रतर साल की तजा है। हम दीवाल के पास पहले, जुम दरवाज के सार रहो। तेरा निकलने का मौका पहले कायेगा। चालीस साल का ही तो नामका है। हमको जागे और पैरीस साल रहना है। इसका मतलब है कि उन्होंने मास्टरी सिद्ध कर दी कि मब तु इस कमरे में खिया बनकर रह। तो जेलखानों में भी घोषणा चलती है। लेकिन यह कभी स्थाल में नहीं बाता आधारणतः कि सानुकांतों ने भी दितने पारों की चर्चा की, उतनी सहता आधारणतः कि सानुकांतों ने भी दितने पारों की चर्चा की, उतनी सहता साधारणतः कि सानुकांतों ने भी दितने पारों की चर्चा की, उतनी सहता है।

मनोवैज्ञानिक कहते हैं, रस हो सकता है। इस उंग से हिसाब नहीं बचाबे गये हैं कभी। गांधी की आरयकवा का कभी-न-कभी मनोविश्तरेक्य होना गांहिए कि उन्होंने अपने बचपन में जितने पापों की बात की, उताने किये मा नहीं। या उनमें हुक कलियत हो। जकरी नहीं है कि वे हूठ बोज रहे हों। आरमी हा मन ऐसा है कि वह मान जी देता है कि वे हूठ बोज रहे हों। आरमी हा मन ऐसा है, कि वह मान जी देता है कि वे हुठ बोज रहे हों। अर्थ महाने क्या है। इस है , बहुत बार दोहरा-योहरा कर उनको भी रस जागते हुए हैं जो आपने कभी की नहीं, या जो कभी हुआ नहीं। देतिन जापने मरोसा कर किया, मानकर वेठ गये हैं और धीरे-डोरे राजी हो गये हैं। तासस्ताय ने हठने पाप नहीं किये, ऐसा मनवियां कमा है है जे तेता सकताय ने हठने किया है। क्यों हि तहे, ऐसा मनवियां कमा कहना है कि उन्होंने घोषणा की है। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि प्रायस्थित करने वाला आकर घोषणा करे कि मैं पापी हैं। क्योंकि घोषणा में भी सतरा है। नहीं, प्रायस्थित करने वाला आकर घोषणा करे कि मैं पापी हैं। क्योंकि घोषणा में भी सतरा है। नहीं, प्रायस्थित करने वाला का कर घोषणा करे कि मैं पापी हैं। क्योंकि घोषणा करें कि मैं पापी हैं। क्योंकि घोषणा करें कि मैं पापी हैं। क्योंकि करने करने वाला जा कर कि वाला हैं। वहांकि प्रायस्थित करने वाला जा कर कि की कर जा नहीं। इसकिए पुतार करें कि मैं ऐसा हों। दिस्ति के सामने कहने की बरूरव

# (२२) यहां अन्तर अपने और पराये का है

परवालाप दूसरे के सामने प्रकट करना पड़ता है, प्रायश्वित स्वयं के समक्ष । एवलालाय स्वयं के समक्ष करने का कोई मतबब नहीं। व्यक्ति किसी को गांधी तो दी दूसरे के समक्ष करने का कोई मतबब नहीं। व्यक्ति किसी को गांधी तो दी दूसरे के समक्ष करने का भी तो क्षमा मौण वर्ष मन्त्र में । उसका क्या मतबब है। जब गांकी देने दूसरे के पास गये तो क्षमा मौणने दूसरे के पास बाता पड़ेगा। कमें दूसरे के संबंधित है इसिए परवालाय दूसरे से संबंधित होगा। किका व्यक्ति का व्यक्ति क्षायों हो संबंधित होगा। किका व्यवस्थ के स्वयं के संबंधित है। सामने उसके स्वयं स्वयं ते तो खतय है। किसा दूसरे के स्वयं पढ़े हों के स्वयं वासरे नहीं किसा पाता। सके ही वह दूस के पतने के लिए न किसा दूसरे हों के स्वयं के सामने स्वयं के स्वयं के हैं स्वयं के स्वयं

कियता जोड़ देते हैं, जो नहीं था। कियता संगाल देते हैं जैसी कि बाद नहीं थी। सेकिन उत्तरा भी ही सकता है कि जो पाप बहुत छोड़ा था, उसकी आप बहुत बड़ा कर के लिखें। बगर आपको पाप की घोषण्या करती है, तो वह भी हो सकता है। बगरटीन की कियाद कमफेसंस संस्थित है कि उसमें उसने जो किसा है, वह हुआ होगा। पाप की भी सीमा है। पाप भी आप असीम नहीं कर सकते। पाप की भी सीमा है। और आपकी की भी एक सामध्ये है पाप करते की। आपकी पाप से भी अब लाता है और स्वादका भी सेच्युरेशन ज्यादं है। वहीं सत्य रिक्त हो जाता है और आदमी औट पहना है। लेकिन दूसरे का क्याल हो अगर मन में, तो रहीवदल का बर रहता है। वह आपका सोया हुयर से कोई केना-देना नहीं है।

और ब्यान रहे कि महावीर प्राविचत को इतना मृत्य दे पाये क्योंकि परमातमा को छन्होंने कोई जगह नहीं दी. नहीं तो परचालाप ही रह जाता. भायविचत नहीं हो सकता या। क्योंकि जब परमात्मा देखनेवाला मौजूद है : देन इट इज आलवेज फॉर सम बन एल्स । जब एक ईसाई फकीर एकान्त में भी कहरहा होता है कि हे प्रमु! मेरे पाप हैं ये, तो दूसरा मौजूद है, दि अदर इज प्रेजेंट। मले ही वह परमारमा ही है, लेकिन दूसरे की मौजूदगी है। यहावीर कहते हैं, कोई परमारमा नहीं है जिसके समक्ष तुम प्रकट कर रहे हो। बुम ही हो। महाबीर ने व्यक्ति को इतना ज्यादा स्वय की नियति से जोड़ा , जिसका हिसाब नहीं। तुम ही हो, और कोई नहीं, कोई आकाश में इननेवाला नहीं, जिससे तुम कहा कि मेरे पाप क्षमा कर देना । कोई क्षमा करेगा नहीं, कोई है ही नहीं। इसलिए चिल्लाना मत । इस घोषणा से कुछ भी न होगा । दया की भिक्षा मत माँगना । क्योंकि कोई दया नहीं हो सकती । कोई दया करनेवाला नहीं है। इसलिए प्रायश्चित दूसरे के समझ नहीं, अपने ही समक्ष होता है। वह अपने नरक की स्वीकृति है। और जब पूर्ण स्वीकृति होती है मीतर, तो उस पूर्ण स्वीकृति से ही रूपान्तरण शुरू हो जाता है। यह बहुत कठिन मालूम पढेंगा कि पूर्ण स्वीकृति से रूपान्तरण क्यों शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने को पूरा स्वीकार करता है उसकी पूरानी इमेज, उसकी पुरानी प्रतिमा सण्ड-खण्ड होकर गिर जाती है, राख हो जाती है। और अब बह जैसा अपने को पाता है, ऐसा अपने को एक क्षरण भी देख नहीं बकता । तब फिर बदलेगा दी और कोई लपाय नहीं है । जैसे घर में आग लक गयी और पता चल गया कि बाग लग गयी, तब जाप यह न कहें है कि बब हम सोचें बाहर निकलने की। तब जाप यह न कहें में कि गुरू खोजेंगे कि गार्ग क्या है? तब जाप यह न कहें में कि पहले बाहर कुछ है थी पाने योग्य कि हम पर छोड़कर निकल ही जाये? और बाहर भी कुछ न मिले तो? यह तब उस आदमी की बातें हैं, जिसके मन में कहीं न कहीं यह बसाब बना है कि घर में कोई जाता नहीं सारी है। एक बार दिख बायें छगटें जारों तरफ, तो आदमी बाहर हो जाती है, छग्णे कम बाती है।

#### (२३) आपके मरने का प्रमाणपत्र : भूख

मुल्लानसरुद्दीन की पत्नीका आपरेशन हुआ। जब उसे आपरेशन की टेबल पर लिटाया गया तो खिडकियों के बाहर बसों में फूछ खिले वे। इंद्रधनुष फैला हुआ था। जब उतका आपरेशन हो गया और उसके मुँह से कपड़ा उठाया गया तो उसने देखा, सब परदे बन्द है, खिड़कियाँ, द्वार दरवाजे बन्द हैं। उसने मुल्ला से पूछा, सुन्दर सुबह थी। क्या साँक हो गयी या रात हो गयी ? इतनी देर लग गयी ? मस्ला ने कहा, रात वहीं हुई । पाँच ही मिनट हुआ। तो उसने कहा, ये दरबाओं क्यों बन्द हैं। तो मुल्ला ने कहा, बाहर के मकान में आग लग गयी है। और हम डरे कि अगर तू कहीं होश में आये और देशे कि आग लगी है तो समझे कि नरक में पहुंच गये। इसिलिए हमने खिड़कियां बन्द कर दीं। नरक में आग जलती रहती है, तो तू कहीं यह न सोच ले कि मर गये। खतम हो गये। कभी ऐसा भी हो जाता है कि बगर सोच लिया कि बर गये तो बादमी बर भी जाते है। मल्ला के खद के जीवन में ऐसा घटा कि वह बेडोश हो गया और लोगों ने समका कि मर गया। उसकी अर्थी बाँव ही रहे थे कि वह होश में बा गया। लोगों ने कहा, बारे तुम गरे नहीं! तो मल्ला ने कहा, मैं भरा नहीं और जितनी देर तुम समभ रहे कि मैं भर गया उतनी देर भी मैं यरा हुआ। नहीं था। मुक्ते पता था कि मैं जिन्दा हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बिस्कूल बेहोबा ये। तुम्हे कैसे पता हो सकता है कि जिन्दा हो। क्या प्रमाण सम्हारे भीतर था कि सुम जिन्दा हो ? उसने कहा, प्रमाल था। प्रमाल यह था कि मैं भूखा था। मुर्फ भूख लगी थी। अगर स्वर्ग में पहुँच गया होता तो कल्प वृक्त के नीचे भूख सत्म हो गयी होती। पर में मुझे ठंडक लग रही बी। अस्तर नर्क में पहुंच गया होता तो वहाँ ठंडक कहाँ ? और दो अगहें हैं जाने को । सो मझे पता या कि मैं जिन्दा है।

# (२४) नकी वहां है जहां हम आपड़े हैं

मल्सा के गाँव का एक चास्तिक मर गया। वह अकेला नास्तिक या। मर गया तो मल्ला उसे बिदा करने गया। वह लेटा हुआ था। सुन्दर सुट उसे पहना दियाचा। टाई बौच दी गयी थी। सब बिल्कुख तैयार। मल्ला ने बड़े दल से कहा, पुअर मैंन! बारोसी डेस्ड बट नी होयर ट गी। नास्तिक या न नके जा सकता था न स्वर्ग, क्योंकि वह मानता ही नहीं था। तो मल्ला ने कहा, इतना तैयार लेटा है गरीब बेबारा, और जाने को कहीं भी नहीं। इसी तरह बह जो हमारे भीतर जाग है, नके है, वहाँ खड़े ही हैं। नके जाने की कोई जगह नहीं है, वहाँ तो हम खड़े ही हैं वह हमारी स्थिति है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। इसिलए महाबीर पहले आदमी हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने कहा, स्वर्ग और नक मनोदशाएँ हैं, माइंड की स्टेट्स हैं, जिल्ल दशाएँ हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा कि मोक्ष स्थान के बातर है। बीबांड स्पेस है. वह कोई स्थान नहीं है। वह सिर्फ एक अवस्था है। लेकिन जहां हम खड़े हैं वह नके है। इस नके की प्रतीति जितनी स्पष्ट हो जाये. उतने आप प्रायश्चित में उतरेंगे। और इतनी प्रगाद यह प्रतीति हो जाये कि आग जलने लगे आपके चारों तरफ, तो छलांग लग जायेगी और रूपांतरण शरू हो जायेगा। इस छलांग के पाँच सूत्र हम अब धीरे-बीरे शुरू करेगे। यह पहला सुत्र है और ठीक से समक्त लेना जरूरी है। जैसे सलीनता बन्तिम सुत्र है बाह्य तप का, और कीमती है क्योंकि उसके बाद ही प्रायदिचत हो सकता है। उसी तरह प्रायदिवत बहत कीमती है, क्योंकि वह पहला सन है बन्तर-तप का। जगर आप प्रायश्चित नहीं कर सकते तो अन्तर्-तप में कोई प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वह द्वार है। बाज इतना ही।

षर्युषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक, १ सितम्बर, १९७१ विनय: अभ्यास नहीं, परिणति निरहंकारिता की

पन्द्रहवाँ प्रवश्वन

वर्ष:---

देवा वि तै नमंग्रन्ति, जस्य धरमे सवा गणो ॥१॥

देवता भी नमस्त्रार करते हैं।

धर्म सबेश्रेष्ट मेंगल है। (कीन सा धर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उनत धर्म में सदा संखग्न रहता है, उसे

धम्मो मंगस गुक्किट्डम् , अहिंसा सममो वनो ।

पैदा होने की संभावना है। क्योंकि जब तक यन दूसरे के दोष बेखता रहता है, तब तक विनय पैदा नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य सोचता है कि मुझे छोड़कर शेष सब गलत हैं, तब तक बिनय पैदा नहीं हो सकती। विनय तो पैदा तभी हो सकती है, जब अहंकार दूसरों के दोष देखकर अपने की भरना बंद कर दे। इसे हम ऐसा समझें कि अहंकार का भोजन है दूसरों के दोष देखना । इसलिए यह नहीं हो सकता कि आप दूसरों के दोष देखते चले जायें और अहंकार विसर्जित हो जाये। क्योंकि एक तरफ आप भीजन दिये चले जाते हैं और इसरी तरफ महंकार को विसर्जित करना चाहते हैं। यह न हो सकेगा। इसलिए महाबीर ने बहुत वैज्ञानिक क्रम रखा है-प्रायदिचत

पहले. क्योंकि प्रायश्चित के साथ ही बहंकार को भोजन मिलना बंद हो जाता है।

अंतर-तप की दूसरी सीढी है विनय। प्रायश्चित के बाद ही विनय के

(१) पर निंदा का विटामिन बस्तुत हम दूसरे के बोध देखते ही क्यों हैं? शायद इसे आपने कभी ठीक से न सीचा होगा कि हमें दूसरों के दोष देखने में इतना रस नयों है? असल में दूसरों का दोष हम देखते ही इसलिए हैं कि दूसरों का दोष जितना विखायी पड़े, उतने ही हम निवाँव मालूम पहते हैं। ज्यादा विखायी पड़े दूसरे का दोष, तो हम ज्यादा निर्दोष दिखायी पढते हैं । उस पष्टभूमि में जहाँ दूसरे दोषी होते हैं, हम अपने को निर्दोष देख पाते हैं। अगर दूसरे निर्दोष दिखायी पड़ें तो हम दोषी दिलामी पड़ने लगेंगे। इसलिए हम दूसरों की शक्लें जितनी काली रंग सकते हैं, उतनी रंग देते हैं। उनकी काली रंगी सक्लों के बीच हम थीर वर्ण मालूम पहते हैं। बगर दूसरों के बेहरे बीर वर्ण हो सकें, तो हक

#### (२) निन्दा का वैंक बैठेंस

# (३) आधा मील की दूरी से झांकती औरत

भुल्ला नसस्हीन ने अपने यहाँ के भेयर को कई बार फोन किया कि एक की बहुत अमद व्यवहार कर रही है मेरे साम । अपनी सिब्दकी में इस माति स्वी होती है कि उसकी मुताएँ आनमण देती हैं और कसी-कमी अमेनल मी नह सिब्दकी हैं दिसांगे एहती हैं। इसे रोका जाना चाहिए। यह समाज की नीति पर हमजा है। कई बार फोन किया, तो भेयर मुल्ला के घर आया। मुल्ला अपनी चीयी मंजिल पर ने गया खिड़की के पास के कहा, यह रेखिए सामने का मकान। उसी में बहु की एहती हैं। मकान नदी के उस पार कोई साथा मील हर था। भेयर ने कहा, वह ली जिम समान में रहती हैं और उस मकान की खिड़कियों से आएको टेल्पटेशंस पैदा करती है। उधर से आपको उकसाती है। कैलिन यहाँ से तो खिड़की भी ठीक से नहीं दिखायी पढ़ रही, यह इसी के दिखायी पढ़ती होगी? मुस्ला ने कहा, ठहरी। स्टूल पर चढ़ी। यह इसीन हाम में लो, तब दिखायी पड़ेगी। लेकिन दोष उस से का ही है, को आप सी खुर है।

कौर फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि मुल्ला ने अपने गाँव के भनोचिकि-स्सक के दरवाजे को खटखटाया। भीतर गया, पूरा नम्न था। सहुव ही काले दिखाबी पड़ने लगेंगे। दूसरे के दोव देखने का वो बांतरिक रस है, वह स्वयं को निदींच सिद्ध करने की असफल चेव्टा है, बीर निदींच कोई अपने की सिद्ध नहीं कर सकता। विदांच कोई हो सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता। सब तो यह है कि सिद्ध करने की कोशिश में ही निदींच न होना दिया है। निदींचिता सिद्ध करने की कोशिश मी ठीक नहीं है। कोई यरि आपको किसी के संबंध में कोई शुम खबर दे तो मानने का मन नहीं होता। कोई आपके कहे कि दूसरा व्यक्ति बहुत सज्जन, माग, साधु है तो मानने का मन नहीं होता। कोई होता। मन एक फीतरी रीसस्टेंग, एक भीतरी प्रतिरोध करता है। बन भीतर से ऐसा कहता है कि हमा हो नहीं सकता। इस भीतर को शहर पर बोडा व्यान करें, अन्यान विदार को उपयोध कर होता। इस भीतर को शहर पर बोडा व्यान करें, अन्यान विदार को उपयोध कर होता।

जब कोई किसी की शुम चर्चा करता है तो मन मानने को नहीं होता। भीतर एक लहर कंपित होती है और कहती है, प्रमाण क्या है कि दूसरा सज्जन है, साथ है ? यह माण की तलावा इसीलिए है, ताकि प्रमाणित किया जा सके कि इसरा साथ नहीं, सज्जन नहीं। लेकिन कभी इसमें आपने इससे विपरीत बात देखी ? अगर कोई किसी के संबंध में निन्दा करे तो आपका मन एकदम मानने को आतुर होता है। आप निन्दा के लिए प्रमास नहीं पुछते। अगर कोई आदमी कहे कि फला आदमी ब्रह्मचारी है तो आप पूछते हैं प्रमाण नया है ? लेकिन कोई आदमी कहे कि फलां आदमी व्यक्तिचारी है तो आपने प्रमाण पछा है कभी ? नहीं. क्योंकि फिर तो कोई जरूरत नही रह जाती प्रमाण की । बस, कहना पर्याप्त है । किसी ने कहा बह पर्याप्त है । और ज्यान रहे. अगर कोई कहे कि दूसरा आदमी बहाचर्य की उपलब्ध है तो आप मन को मसोस कर मले मान सकते हैं, प्रफुल्लता से नहीं। और जब आप इसरे से कहेंगे तो जितने जोर से उसने कहा था. उस जोर में कमी आ जायेगी। तीन चार लादमियों में यात्रा करते-करते वह ब्रह्मचर्य खो जायेगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि फलां आदमी व्यभिचारी है तो जब आप इसरे से कहते हैं तब आपने ख्यान किया है कि आप किसना गृणित करते हैं उसे ? किसना मल्टी-प्लाय करते हैं ? जितना रस उसने लिया था, उससे दुगुना रस आव दूसरे को सुनाते वक्त लेते हैं। पाँच आदमियों तक पहुँचते-पहुँचते पता चलेगा कि उससे वडा व्यभिचारी, उससे ज्यादा व्यभिचारी आदमी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हमा। पाँच आदिमियों के बीच पाप इतनी वढी यात्रा कर हेगा।

मनोचिकित्सक चौंका । कपर से नीचे तक देखा ।

मुल्लाने कहा कि मैं यही पूछने बाया हूँ और नहीं भूल जाप कर रहे हैं। मैं सड़कों से निकलता हूँ तो लोगन मालूब पागल हो गये हैं, मुक्के पूर-पूर कर देखते हैं। ऐसी क्या मुक्कों कमी है या ऐसी क्या भूल है जो लोग मुक्के पूर-पूर कर देखते हैं? मगोनेबानिक लुद ही प्र-पूर कर देख रहा था क्योंकि मुल्ला निपट नम्ल खड़ा था। मुल्लाने कहा, पूरा गौन पानल हो गमा मालूम पड़ता है। जहाँ से निकलता हूँ, नहीं से लोग पूर-पूर कर देखते हैं। जापका विस्तेषण क्या है?

समोविक्रानिक ने कहा, ऐसा लगता है कि बाप बद्द्य वस्त्र पहने हुए हैं, दिखायी न पड़ने वाले वस्त्र पहने हुए हैं। शायद उन्हीं वस्त्रों को देखने के लिए स्रोग घर-घर कर देखते होंगे।

मुल्ला ने कहा, बिल्कुल ठीक । तुम्हासी फीस क्या है ? मनोवैज्ञानिक ने सोचा कि ऐसा जादमी आया है, इससे फीस ठीक से के लेनी चाहिए। उसने सी रुपए फीस बताये। मुल्ला ने खीसे में द्वाच डाला, नोट गिने और दिये।

मनोवैज्ञानिक ने कहा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है।

मुल्लाने कहा कि ये अवस्थ नोट हैं। ये विखायी नहीं पड़ते। घूर-घूर कर देखों। दिखायी पड़ सकते हैं।

आदमी जुद नान जूमता हो बाजार में, तो भी तक होता है कि दूबये लोग जूर-पूर कर क्यों बेबते हैं और अपने घर से बहु दूरबील लगाकर आखा मील दूर किसी की खिड़की में देख सकता है जोर कह सकता है कि वह स्मु मूमे प्रतीमित कर रही है। इन सब ऐसे ही हैं। हम सबने व्यक्तित्व का तालमेल ऐसा ही है। तो विनय कैसे पैदा होगी? जिनय के पैदा होने का कोई उपाय ही नहीं है। अहंकार ही पैदा होता है। अब कोई किसी को हस्या भी कर देता हैं तो यद नहीं मानता कि हस्या में मैं अपराधो हैं। बहु मानता है कि उस आदमी ने ऐसा काम ही किया या कि हस्या करनी पड़ी। दोबी नहीं है।

# (४) कैसे भी कोई मरे दोष उसी का होता है !

मुल्ला ने तीसरी शादी की थी। तीसरी पत्नी घर में आयी तो बड़ी-मड़ी तस्वीरें देखकर उसने पूछा, ये तस्वीरें किसकी हैं? मुल्ला ने कहा, मेरी पिछली वो पलियों की। मुशलवाण के वर में बार पालियाँ तो हो ही सकती है। लेकिन उसने पूछा, वे हैं कहाँ? मुल्ला ने कहा है कहाँ? प्रक्ता पर वर्षा। ससकम पायवालिय। उसने कुछरमुत्ते खा का खिर वो जहरी के हां उस का उसने पूछा, जोर हसरी कहाँ है? मुल्ला ने कहा, वह भी मर पयी। फैलवर आफ द हस्कछ। खोपड़ी के टूट जाने छै। बट द फाल्ट बाज़ हर। मूल उसकी ही थी। मैं कितना ही कहूँ मासकम खाने को, वह कुछरमुत्ते लाने को राजी नहीं होती थी। तो लोगड़ी के टूटने से मर गयी। खोपड़ी मुल्ला ने तोड़ी कि वह मसकम नहीं खाती, मगर दोष उसका ही था। भूछ उसकी ही थी।

भूल सदा इसरे की है। भूल शब्द ही दूसरे की तरफ तीर बनाकर चलता है। वह कभी अपनी होती ही नहीं। और जब अपनी नहीं होती तो विनय का कोई भी कारण नहीं है। सहकार इसरे की तरफ जाते हुए तीरों के बीच गें निश्वित खडा होता है, बनवाची होता है, सघन होता है। इसलिए महावीर ने प्रायश्चित को पहला अन्तर-तप कहा कि पहले तो यह जान लेना जरूरी होगा किन केवल मेरे कृत्य गलत हैं, बल्कि मैं ही गलत हैं। इससे तीर सब बदल गये, रुख सब बदल गया। वे दूसरे की तरफ न जाकर अपनी तरफ मड गये। ऐसी स्थिति में विनय को साथा जा सकता है। फिर भी महाबीर ने निर-अहंकारिता नहीं कही। महावीर कह सकते थे, निर-अहंकार। लेकिन महाबीर ने 'इगोलेसनेस' नहीं कही। कहा विनय, क्योंकि निर-महंकार नकारात्मक है। और उसमें अहंकार की स्वीकृति है। अहंकार को इनकार करने के लिए ही उसका स्वीकार है। और जिसे हमें इनकार करने के लिए स्वीकार करता पड़े, उसे इनकार किया नहीं जा सकता । जैसे कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं मर गया है, क्यों कि मैं मर गया है कहते के लिए मैं जिन्दा है को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी यह नहीं सकता कि मैं घर के भीतर नहीं हैं, क्यों कि घर के भीतर नहीं हैं, यह कहने के लिए भी मझे घर के मीतर होना पहेगा। निर-अहंकार की साधना में यही भल है कि मैं अहंकारी हैं, इस बात को स्वीकार करना पडता है और इस अहंकार को निर-अहंकार में बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। बहुत डर तो यही है कि वह अहंकार ही अपने ऊपर निर-अहंकार के वस्त्र ओड लेगा और कहेगा देखी, मैं निर-वहंकारी हैं। बहंकार है ही कही मुझमें ? बहंकार यह भी कह सकता है कि अहंकार मुझर्चे नहीं है। तब वह निनय नहीं रह

बाती। वह बहंकार का ही एक रूप है। प्रच्छन, खिगा हुआ, गुज, बौर पहले बाले प्रकट रूप से ज्यादा खतरनाक है। दससिय मिर-व्यहंकार नहीं कहा है बानकर, स्पोंकि कोई अतर-तप अपर नि. तपेदारमक रूप से पकका जाते प्रकृत होते पूरवा किया है। पुत्रक ही जायेगी बहु बीमारी, जिसको आप हटाने चले से, मिटाना कटिन होगा। हों, बिनय बा जाये तो आप निर-अहंकारी हो वायेंगे, लेकिन निर-अहंकारी होने की कोशिया जहंकार को नट्ट नहीं कर पाली। बहंकार दतने बिनम्म रूप से सकता है, जिसका हिशाब स्नागा कर है। अहंकार कह सकता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, आपने पेरो की गुल हैं।

#### (x) चोर को कभी निर्णायक बनाकर देखिए

विनय है पॉजिटिव । महाबीर विवायक पर जोर दे रहे हैं कि आपके मीतर वह अवस्था जन्मे, जहां दूसरा दोषी नहीं रह जाता। और जिस क्षण मुझे अपने दोख दिलायी पड़ने शुरू होते हैं, उस क्षण विनय बहुत-बहुत रूपों में बरसती है। एक तो वह व्यक्ति जो अपने दोष नहीं देखता, वह दूसरे के दोष बहुत कठोरता से देखता है। जिस व्यक्ति को अपने दोष दिखायी पड़ने शुरू होते है, वह दूसरो के दोषों के प्रति बहत सहदय हो जाता है, क्योंकि वह जानता है, मेरे भीतर भी यही है। सब तो यह है कि जिस आदमी ने चोरी न की हो, उस आदमी को चोरी के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह समझ ही नहीं पायेगा कि चोरी मनुष्य कैसी स्थित में कर लेता है। लेकिन हम चोर को कभी चोर का निर्णय करने को न बिठायेंगे। हम उसको बिटायेंगे, जिसने कभी चोरी नहीं की है। उससे जो भी होगा, वह अन्याय होगा । अन्याय इसलिए होगा कि वह अति कठोर होगा । अपने भीतर की कमजोरी जानकर, दूसरे की कमजोरी भी स्वाभाविक है, यह जो सह्दय भाव आना चाहिए, वह उसके भीतर नहीं होता। यह जानकर आप हैरान होगे कि जिन्हें हम तथाकथित पापी कहते हैं, वे ज्यादा सहदय होते हैं। और जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, वे सहदय नही होते। महात्माओं में ऐसी दुष्टताका और ऐसी कठोरता का छिपा हुआ जहर मिलेगा जैसा कि पापियों में खोजते से भी नहीं मिलेगा।

यह बहुत उल्टा दिलायी पड़ता है। लेकिन इसके पीछे कारण है। यह उल्टा नहीं है। पापी दूसरे पापियों के प्रति सहदय होता है, क्योंकि वह कानता है कि में ही कमकोर हूँ, तो मैं किसकी कमजोरी की निनदा करें।
स्विषिय किसी पानी में दूसरे पानी के लिए नर्क का बायोजन नहीं किया,
और इस बात की पूरी संभावना है कि उनके पुष्प करने में केवल इतना है।
और इस बात की पूरी संभावना है कि उनके पुष्प करने में केवल इतना ही
एस हो कि वे पारियों को नीचा दिखा सकें। अहंकार ऐसे एस छेता है।
इसलिए एक तो कैसे ही बेतना के तीच पानी तरफ मूट जाते हैं और अपनी
भूलें सहज ही दिखायी पड़नी शुरू हो बाती हैं, वैसे ही इसरों की भूतों के
प्रति पुक्त सत्यन्त सहदय माव जाता है। तब हम जानते हैं कि इसरे को दोषी
कहना ज्यादे हैं। इसलिए नहीं कि बह संधी न होगा बेल्क इसलिए कि सेक इतने स्वाभाविक हैं, मुक्तमें भी हैं। और जब त्वनं में मी दिखायी पड़ने शुरू
होते हैं, तो इसरों छे अपने को श्रेष्ठ मानने का कारण नहीं रह बाता।

## (६) जो श्रेष्ठ को देखेगा वह निरुष्ट भी देखेगा

लेकिन जैन शास्त्र जो परिभाषा करते है विनय की, वह बड़ी और है। वे कहते हैं जो अपने से श्रेष्ठ है उनका आदर विनय है। गुरुबनों का आदर, माता-पिता का आदर, श्रेष्ठजनों का आदर, साधुओं का आदर, महाजनों का आदर, लोकमान्य पुरुषों का आदर--- इनका आदर विनय है। यह बिल्क्ल ही गलत है। यह मामूल गलत है। यह जड़ से ही गलत है। यह बात ठीक नहीं है। यह इसलिए ठीक नहीं है कि जो अपक्ति दूसरे को श्रेष्ठ देखेगा, वह किसी को अपने से निकृष्ट देखता ही रहेगा। यह असम्भव है कि आपको कोई व्यक्ति श्रेष्ठ दिखायी पड़े और कोई व्यक्ति ऐसान मालूम पड़े जो आपसे निकृष्ट है। क्यों कि तराजू में एक पलड़ा नहीं होता। आराप जब तक दूसरे की श्रेष्ठ देख सकते हैं, तब तक बाप तुलना करते हैं। बाप कहते हैं यह बादमी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं जोरी करता है, यह आदमी जोरी नहीं करता । लेकिन तब आप इस बात को देखने से कैसे बचेंगे कि कोई आदमी आपसे भी ज्यादा चोर है ? आप कह सकते हैं कि यह आदमी साधू है। लेकिन तब आप यह देखने से कैसे बचेंगे कि इसरा आदमी असाधू है ? जब तक आप साधू को देख सकते हैं, तब तक असाधू को देखना पहेगा। और जब तक आप श्रष्ट को देख सकते हैं तब तक अश्रेष्ठ जापकी आँखों में मौजूद रहेगा। तुलना के दो पलड़े होते हैं। इसिंखए मैं नहीं मानता हैं कि महाबीर का यह अर्थ है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को आदर देना विनय है, क्योंकि निकृष्ट जनों को अनावर देना ही पहेगा। यह बहुत मजेदार बात है। यह हमने कभी नहीं सोचा। इस तरह हम सोचते नहीं। और जीवन बहुत जटिल है। हमारा सोचना बहुत बचकाना है। हम कहते हैं श्रेष्ठ जमों को बादर दें लेकिन निकृष्ट बन दिखायी पड़ेंगे। जब ब्राप सीवियों पर खहे हो गये और अपर पीछे का दिखायी पड़ना बन्द हो जायेगा, तो जो बापके जाये हैं, वह जापसे आगे हैं, यह कैंग्रे मालूस पड़ेगा? बहु सीछे की ही सुकना में बागे मालूस पड़ता है। बगर दो ही ब्रायमी खड़े हैं तो कीन आगे हैं, यह कैंसे पता चलेगा?

# (७) गधे पर उल्टा बैठ चल पड़े मुल्ला

मल्ला के जीवन में एक वड़ी प्रीतिकर घटना हुई है। कुछ विद्यार्थियों ने बाकर मल्ला से कहा कि कभी चलकर हमारी विद्यापीठ में हमें प्रवचन दो। मुल्खा ने कहा, अभी चलता हैं। क्योंकि कल का क्या भरोसा? और शिष्य बडी महिकल से मिलते हैं। मल्ला ने अपना गवा निकाला जिस पर वह सवारी करता था, लेकिन गर्वे पर उल्टा बैठ गया। बाजार से यह अदम्त शोधा-यात्रा निकली--- मल्ला गर्ध पर उल्टा बैठा। विद्यार्थी बोडी देर में बेचैन होने लगे, क्योंकि सडक के लोग उत्सक होने लगे और मल्ला के साथ-साथ विद्यार्थी भी धक गये। लोग कहने लगे, यह नमा मामला है ? एक पागल के पीछे जा रहे हो ? तम्हारा दिमाग खराब है ? आखिर एक विद्यार्थी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि मुल्ला, यह क्या ढंग है बैठने का ? आप कृपा करके सीचे बैठ जायें। तम्हारे साथ हमारी भी बदनामी हो रही है। मल्ला ने कहा, लेकिन यदि मैं सीधा बैठ्गा तो बढ़ी अविनय हो जायेगी । उसने कहा, कैसी अविनय ? मुल्ला ने कहा, मैं अगर तुम्हारी तरफ पीठ करके बैठुँ ती तम्हारा अपमान होगा। और अगर मैं तुम्हारी तरफ पीठ करके न बैठ तो तुम मेरे आगे चली और मेरा गया पीछे चलेगा तो मेरा अपमान होगा। सो दिस इज द स्रोनली वेट कम्प्रोमाइज कि मैं गर्ध पर उल्टा बैठं तस्हारे आये चलूँ और हम दोनों के यह आमने-सामने रहें। इसमें दोनों की इज्जत की रक्षा है। लोगों को कहने वो जो कह रहे हैं। हम दोनों अपनी इज्जल बचा रहे हैं। ये जो हमारी विनय की भावनाएँ हैं, श्रेष्ठवन कीन हें. आये कीन चल रहा है, ये निश्चित ही निर्मर करेंगी कि पीछे कीन चलता है। और जितना आप अपने श्रेष्ठजन को आदर देंगे, उसी तरह मात्रा में आप अपने से निकृष्ट जन को अनादर देंगे। मात्रा करावर होगी, क्योंकि जिन्दगी हर समय संतुलन करती है। अन्यया वेथेनी पैवा हो जाती है। इसिवाए जब जाप एक सामु कोयेने यो निस्थित कप से आप एक सवायु को यो जोयेंने। और तुलना वरावर हो जायेंगी। वब भी आप एक सवायु कोयेंगे, तव आप एक मगवान ऐसा कोयेंगे, विस्की तिन्दा आपको खनिवाये होगी। भी लोग महावीर को मगवान् सानते हैं, वे लोग बुळ को भगवान् नहीं सान सकते, वे कुण्य को मगवान् नहीं मान सकते। यो लोग कुण्य को मगवान् मानते हैं, वे लोग महावीर को, बुळ को मगवान् नहीं आप सकते। नहीं मान सकते, इस्तिए कि संतुत्वन करना पड़वा है जिल्लाों में। एक पखड़े पर भगवान् को रख दिया तो इसरे पर खना पड़ेगा वही, जो भगवान् नहीं है। तभी संतुत्वन होगा।

#### (८) हिन्दु ग्रंथों में महावीर का उल्लेख क्यों नहीं मिछता !

जैन अगर कितावें लिखते हैं बुद्ध के बाबत, (क्योंकि बुद्ध और महावीर समकालीन थे और उनकी शिकाएँ कई अर्थों में समान मालम पहती थीं ) तो मैंने अब एक भी हिम्मतवर जैन नहीं देखा. जिसको बद्ध को मगवान लिखने की हिम्मत हो। अगर साथ-साथ लिखते भी हैं. तो लिखते हैं---मगबान महाबीर, महारमा बुद्ध । बहुत हिम्मतबर हैं जो महारमा बुद्ध खिखते हैं । लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं जट पाती कि वे भगवान वद खिख सकें। भगवान कृष्ण कहना तो बहुत महिकल मामला है। क्योंकि शिक्षाएँ बहुत विपरीत हैं। बो कृष्ण को तो जैनों ने नक में बाल रखा है। उनके हिसाब से इस समय कृष्ण वर्क में हैं। क्योंकि यह इसी बादमी ने करवाया। और हिन्दू ने तो बहाबीर की कोई गणना नहीं की, किसी एक किलाब में भी उल्लेख नहीं किया यहाबीर का, यानी नर्क में डाक्षने योग्य की नहीं माना। आप ही समऋ कीजिए, कोई हिसाब नहीं रखा। अगर बीटों के ग्रंथ नष्ट हो जायें तो जैनों के पास अपने ही ग्रंथों के सिवाय महावीर का हिन्द्स्तान में कोई उल्लेख नहीं रह षाता । हिन्दुओं ने तो गराना ही नहीं की कि यह आदमी कभी हुआ भी या नहीं ? इस मौति महाबीर जैसा बादमी पैदा हो, हिन्दस्तान में पैदा हो, चारों करफ हिन्दुओं से भरे समाज में पैदा हो और हिन्दुओं का एक भी शास्त्र उल्लेख न करता हो. यह जरा सोचने जैसा सवाल है। इसलिए जब पहली दफे पारचात्य विद्वानों ने महाबीर पर काम ग्रुक किया, तो चन्हें शक हुआ कि यह आदमी कभी हजा नहीं होगा। क्योंकि हिन्दजों के ग्रंबों में कोई उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए असंभव है। तो उन्होंने सोचा, यह शायद बुद्ध का ही स्याल

है जैनों को, ये बुद्ध को ही मानने वाले दो तरह के लोग हैं। बुद्ध और महा-बीर को को विशेषशा दिये गये, वे कई जयह समान हैं, जैसे कि बुद्ध को भी जिन कहा गया है, महाबीर को भी जिन, जिसने जपने को जीत लिया। महाबीर को भी बुद्ध पुरुष कहा गया है, बुद्ध को भी बुद्ध कहा गया है। दो जन्होंने को चा सायद यह बुद्ध का ही अम है। और पश्चिम के विद्वामों ने महाबीर को मानने से इनकार कर दिया।

इनकार करने का कारता था कि ब्रिन्ट बढा समाब है, इसमें कहीं कोई सबर ही नहीं है कि महाबीर हुए थे। ज्यान रहे, जैनों को कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा, भले नरक में डालना पड़ा हो, अस्वीकार करना मध्कल था। इतना बड़ा व्यक्ति था। उतने वहें समाज का बादर और सम्मान था। लेकिन हिन्दू चाहें तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है उल्लेख करने की । पर बादबर्यजनक यह है कि एक को कोई भगवान मान के तो इसरे को मानना बड़ा कठिन हो जाता है। कठिनाई यह हो जाती है कि तौल खड़ी हो जाती है। इसरे को इसरे पलड़े पर रखना पड़ेगा और सन्तुलन बराबर बिठाना पढ़ेगा । हम सब सन्तुलन बिठा रहे हैं । हम सब त्वनाएँ कर रहे हैं। इसीसिए यह आइचर्यजनक घटना घटती है कि इस पृथ्वी पर इतने-इतने अद्भुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन उन अद्भुत लोगों में से हम एक का ही फायदा एठा पाते हैं, सबका नहीं उठा पाते। सबके हम हकदार हैं। हम बद्ध के उतने ही बसीयतदार हैं जिसने कि कृष्ण के, जितने कि महस्मद के, जितने कि काइस्ट के, जितने नानक के, जितने कबीर के। लेकिन नहीं, हम बसीयत छोड देंगे। हम तो एक के हकदार होंगे, शेष सबको हम इनकार कर देंगे। हमें इनकार करना पहेगा। क्योंकि जब हम स्वीकार करते हैं अंध्व को, तो हमें किसी को निकृष्ट की जगह रखना पहेंगा, नहीं तो श्रेष्ठ को तौलने का मापदण्ड कहाँ होगा ! इससे जिनस पैदा नहीं होती ।

जो आदमी कहता है कि मैं महाबीर के प्रति विनयपूर्ण हूं, लेकिन बुद्ध के प्रति नहीं, यह समक्त के कि वह विनीत नहीं। और यह वी अपने अहंकार को मरने का ही एक डंग है, क्योंकि अमर में महाबीर से अपने को जोड़ रहे हूँ कि महाबीर भगवान् हैं, तो में भगवान् से जुबता हूँ। और तब हुकरे कोच जो अपने को मुद्ध से बोड़कर सहंकार की मर रहे हैं, उनके सहंकार से भेरी टक्कर शुरू हो बाती है। इससे मुझे बड़चन होने सगती है कि बुद्ध कैसे सगवान हो सकते हैं, क्योंकि बगर बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध को सानने वाले भी श्रेष्ठ हो बाते हैं। भगवान तो सिर्फ महावीर ही हैं और उनको मानने वाले श्रेष्ठ हैं, आर्य हैं। सारी दुनिया में यही पागवपन पैदा होता है। यह हमारे बहुंकार से पैदा हुआ रोग है। विनय का यह बये नहीं है कि साप सपने से श्रेष्ठ को आदार में।

### (९) बिना नाप तौछ की विनय

हुसरी बात यह भी ध्यान रखने की है कि अगर अध्य है वह सादमी, स्वित्य आप आदर देते हैं तो आपके आदर देने में कोई गृण कहां रहा ? यह भी पोड़ा स्थाल में लें हैं। आपर एक व्यक्ति अध्य है तो बाद सामाने देना पड़ता है, आप देते नहीं। आपका स्था गुण है? देने में आपका स्था रूपातरण हो रहा है? अगर एक व्यक्ति अंच्छ है तो आपको आदर देना पड़ता है। ध्यान रहे, वह मजबूी बद आतो है। बह आपका गुण नहीं है। और अगर आपका गुण नहीं है। आप आपका लंदर्-तप कैंसे होगा? अंतर्-तप तो आपके भीतरों गणों को जमाने की बात है।

अगर मुझे कोहिनूर सुदर लगता है, तो बहु कोहिनूर का सीदर्य होगा, लेकिन जिस दिन मुझे छोव्यं ककंड़-गल्पर में भी दिलायी पड़ने सन, उत्तर में हिलायी पड़ने सन सिता तील के, उस दिन मुण मेरा है। और जब तक में तील-तील कर आदर देता है तक है। अंक को आदर देन के किए आपको कुछ प्रयास, कोई अम है। अंक को आदर देन के किए आपको कुछ प्रयास, कोई अम है। अंक अमित पड़नी कहा सिता है है हो है सुर अंक अपनित का मके तप रहा हो कि बहु अंक की हाता के हिना से हुआ है। इस सिता सी हो है। सुर सिकता है तो आपको तप की हुआ मुझ सिता सी हुआ है। सुर सिकता है तो आपको तप की हुआ मुझ सिता भी सुर सिता भी सुर सिता में सुर हम के साथ हम से कहा जाते हैं है आप हम सिता भी सुर सिता भी सिता भी सिता भी सिता भी सुर सिता भी सिता भी सिता भी सिता भी सुर सिता भी सि

विकल जाता और आपके नमस्कार से सुरव की चमक नहीं बढ़ती। आपका इसमें कहीं मूल्य है? जाप इसमें कहीं आते हैं? आप इसमें कहीं भी नहीं आते।

# (१०) हीनताग्रंथि के शिकार हैं आप या सचमुच हीन हैं ?

मुस्ता नसरहीन मनोवैज्ञानिक से सलाह लेता था निरंतर, क्योंकि उसे
निरंतर विश्वार, तक्लीके, मन में न जाने कितने बाल कहें ही जाते थे। उसने
नोवैज्ञानिक से जाकर कहा कि मैं बहुत परेशान हैं, मुक्ते हमलोरियारियों कांग्र्लक्स है, हीनता की प्रीपं सताती है। सुरतान निकस्ता है रास्त से तो मुक्ते लगता है कि मैं हीन हूँ। एक महाकवि गाँव में बाकर गीता गाता है, तो मुक्ते लगता है कि मैं हीन हूँ। नगर सेठ की हुकेसी ऊँची उठली चली जाती है, तो मुक्ते लगता है कि मैं हीन हूँ। एक ताकिक तर्क करने लगता है तो मुखे बगता मुक्ते लगता है कि मैं हीन हूँ। कि सामित के मुक्त कैसे होंडे ? उस मनो-वैज्ञानिक ने कहा कि डोंट उक्तर अननेसेसरिखी। यू आर गाँट खर्कारण फाँव इनकीरियारियी कांग्र्लेक्स, यू आर इनकीरियर। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बापको होनता को प्रांच के परेशानी गहीं हो रही है, आप हीन हैं। इसमें कोई बीमारी नहीं है, यह तथा है।

 तो यह आपका अंतः-तप है। तब यह गुण आपका है। तब आप परिवर्तित होते हैं।

# (११) भ्रेष्ठता तथ करने का तराजू क्या है ?

फिर दसरी बात कि यह कैसे तय करेंगे कि कीन श्रेष्ठ है। यह जो शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ट, महाबन, गरुजन, तो कैसे तय करेगे कौन है ? क्या है लगाय जीवले का जायके गाम ? कीसे तीलियेशा ? क्योंकि अनेक लोग महाबीर के पास भी आ कर लीट जाते हैं और कह जाते हैं कि ये गर नहीं है। अनेक लोग काइस्ट को सली पर लटका देते हैं यह मानकर कि आवारा. शकंगा है. उसको दनिया से हटाना जरूरी है. नकसान पहेंचा रहा है। और ध्यान रहे जिन लोगों ने जीसस को सली दी थी. वे उस समय के मले और श्रीवजन थे। अच्छे लोग थे। न्यायाधीश थे। धर्मगर थे। राजनेता थे। उस समय के जो धनी लोग थे, उन्होंने ही जीसस को सली दी थी। और उनका सली देना क्रागर हम तौलने चलें तो वे ठीक ही मालम पडते हैं. क्योंकि जीसस वेश्याओं के घर में ठहर गये। जो आदमी वेश्याओं के घर में ठहर जाये. वह आदमी श्रेष्ठ कैसे हो सकता है ? क्योंकि जीसस शराबवरों में शराबियों से दोस्ती कर लेते थे. और जो शराब घरों में बैठता हो. उसका क्या भरोसा ? क्यों कि जीसस उन लोगों के घरों में ठहर जाते थे, जो बदनाम थे: तो बदनाम आदिमियों से जिसकी दोस्ती हो, वह आदमी तो अपने संग-साथ से ही पद्रचाना जाता है। जो समाज के बाहर कर दिये गये थे, उनके बीच में भी जीसस की मैत्री थी, निकटता थी। तो वह आदमी भला कैसे था ? यह आदमी चली आती हुई परम्परा का विरोध करता था, संदिर के पूरीहिसों का विरोध करता था। यह कहता था कि जो साधु दिखायी पह रहे हैं, वे साधु नहीं है। तो यह आदमी भला कैसे था? उस समाज के भले आदमी ने इस आदमी की सली पर लटका दिया। पर आज हम जानते हैं कि बात कुछ गडबड हो गयी।

# (१२) सुकरात को जहर देनेवाले भी भले ही थे !

सुकरात को जिन लोगों ने जहर दिया या, वे लोग उस समाज के श्रेष्ठ-जन ये। कोई बुरे लोगों ने बहर नहीं दिया या। अच्छे लोगों ने जहर दिया या। और इससिए दिया या कि सुकरात की गौजूदगी समाज की नैतिकता को नच्ट करने का कारश्र बन सकती थी। क्योंकि सुकरात सम्बेह यैदा कर रहा था। तो जो मलेकन ने, वे चिन्तित हुए। वे चिन्तित हुए कि इसके कहीं नवी पीड़ी नष्ट न ही जाये। सुकरात को जहर देने के बहु उन्होंने एक विकल्प दिया था कि हुकरात तुम एवंस छोड़कर चके जाओ जो र तर निकल्प दिया था कि हुकरात तुम एवंस छोड़कर चके जाओ जो र तर निकल्प दुसरा एवंस में प्रवेश नहीं करोगे, तो हम तुम्हें मुक्त छोड़ दे सकते हैं। लेकिन हम तुम्हें एवंस के समाज को नष्ट नहीं करने देंगे। या तो तुम यह वाबदा करो कि जब तुम एवंस में पिछा महीं दोगे, तो हम तुम्हें एवंस में ही रहने देंगे। छेकिन जब तुम जबान कर रखोगे क्योंक तुम्हारे सब्द नमी पीड़ी को नष्ट कर रहे हैं। जो लोग ये, वे घड़े थे। स्वमावतः जो नमी पीड़ी के विष्ट चिन्तित ये।

इस तरह देखें तो सभी लोग नयी पीड़ी के लिए बितित होते हैं। जीर उनकी ब्यन्ता से नयी पीड़ी विगइती चली जा रही है। बनी कीन है, अंच्छ कीन है? वन है जिसके पास वह, पांडियर है जिसके पान वह। या उत्त जिसके पास वह। तो फिर यह। जिस रास्तों से यात्रा करता है, उन रास्तों को देखें तो पता चलेगा कि यह बहुत अंच्छ रास्तों से उपलब्द नहीं होता है। कीमन सफ्सता सभी अच्छताकों को पींछ डासती है। बन कोई सामु मार्गी से उपलब्द नहीं होता। लेकिन उपलब्द पुराने इतिहास को नया राय दें से है। कीन है अंच्छ ? समाज उसे अंच्छ कहता है जो समाज के नियम मानता है। लेकिन इस जगत् में हम जिन लोगों को पीछ़ अंच्छ कहते हैं, वे बही लोग हैं जो समाज के नियम तोड़ते हैं। बुढ़ जाल अंच्छ हैं, महावीर जाज अंच्छ हैं, कबीर जाज अंच्छ हैं। लेकिन अपने समाज में नहीं थे । क्योंकि वे समाज के गीतिनियस तोड़ रहे थे । वे बगावती थे। वे दश्मन से समाज के।

# (१३) जीवित तीर्थंकरों को कोई नहीं पूछता

बीर बाज भी जो महाजीर को शेष्ठ कहता है, लेकिन जगर कोई बगावती सबा होता है तो उसको समाज कहेगा कि यह जादमी खतरनाक है। इसिनए मरेडूए तीर्वकर खाटल होते हैं, जीवित तीर्वकरों का बाहल होना बहुत मुस्किस है। क्योंकि जीवित तीर्वकर बगावती होता है। मरा हुआ तीर्वकर में होंगे की वजह से घीरे-बीर स्वीकृत हो जाता है। इस्टेन्स्विसनेट का, स्वापित का, त्यस्त मुख्यों का हिस्खा हो बाता है। फिर कोई कठिवाई नहीं रह जाती। जब महावीर से क्या कठिलाई है? सहाबीर से बरा भी बाठिनाई नहीं है। बहाबीर नग्न सब्दे थे और महाबीर के सिष्य कपने की दुकानें कर रहे हैं दूरे मुक्त में । कोई कठिलाई नहीं है। महाबीर के सिष्य जितता करना वेचते हैं कोई कीर नहीं वेचता । मेरे एक निकट सम्बन्धी हैं। उनकी दुकान ना ने रे एक निकट सम्बन्धी हैं। उनकी दुकान ना नहीं मिरा है दिसम्बर कर्नाय होंगे ए ने में की करनों की दुकान है सहाबार सुनें तो बहुत हैरान होंगे कि बौर जुम्हें कोई नाम नहीं मिरा ? केकिन अब कोई दिकस नहीं है। केकिन महाबीर अगर नंगे दुकान के सामने सब्हें हैं। वार्य नहीं है। केकिन महाबीर अगर नंगे दुकान के सामने सब्हें हैं। वार्य नहीं है। केकिन महाबीर अगर नंगे दुकान के सामने सब्हें हैं। वार्य नहीं है। केकिन महाबीर अगर नंगे दुकान के सामने सब्हें हैं। वार्य है। हम इसके सिप्य है, बात क्या है ! अगर नगर होना पुष्य है तो कपड़े बेचना पाप हो जायेगा, क्योंकि दूसरों को कपड़ा पहनाना अच्छी बात नहीं है, नाहक उनको पाप में डकेसना है। केकिन मरे हुए महाबीर से कोई बाधा नहीं आती, स्थास नहीं माता। जब मैंने उन्हें यह याद दिवाया तो रुप्तीन हम ती अपता हो। वार्यों है, यह तो हम तीस साल से बोर्ड स्वाय दिवाया तो रुप्तीन हम ती अपता हो। वार्यों है से दिवाय है। इसे सि स्वार्य है से कीई स्वाया दे हुए सहा हो। इसे ती स्वार्य हो। इसे दिवाय हो है से दिवाय है। इसे सि स्वार्य है। इसे सि साल से बोर्ड स्वाय है दिवाय है।

सप है, स्याल ही नहीं आता। मुर्या तीयंकर हमारी व्यवस्था में सिम्मलित हो जाता है। हम उसकी बघावत को पिरा देते हैं, सब्दों पर नया रंग पोलिस कर देते हैं। लेकिन जिसको इतिहास पीखे से श्रेष्ठ कहता है, उसको अपना समय उसको हमेसा उपन्नवी कहता है। फिर किसको जादर? व्योक्ति फिर तो श्रेष्ठ चौचने का कोई उपाय वहीं है कि महाजन कील है। महाजनो येन यत: स पंचा—जिस मार्ग पर महाजन जाते हैं बढ़ी मार्ग है।

लेकिन महाजन कीन ? मुहम्मद महाजन है ? महाजीर को मानने वाला कभी न मान पायेगा कि जाप क्या बात कर रहे हैं। जादमी तलवार को हाब में लिये जहा हो वह महाजन ? कोन है महाजन ? मुहम्मद को मानने बाला कभी व मान पायेगा कि महाबीर महाजन है। क्योंकि वह कहता है कि जो बाता कभी व सिकाफ तलवार भी नहीं उठाठा, वह जायगी मपुनस है। स्लीव है। जब हतनी नुराई चलती है तो तलवार उठनी चाहिए। नहीं तो तुम क्या हो, तुम मूर्वे हो। धर्म तो जीवन्छ होना चाहिए। धर्म के हाब में तो तसवार होगी और कि मुहम्मद के हाब में तलवार है। हालांकि तलवार पर लिखा है 'काल्य मेरा सन्देश है। इस्लाम का मतसव मानित होता है। एक वैनी ऐसा करी है ? लेकिन मुह्म्मय कहते हैं थो शांति तलवार की धार में बन नहीं सकती है, यह बच नहीं सकती। वचेगी कैसे ?

#### (१४) तौरुने की सहज तरकीय

तब फिर कोई है श्रेष्ठ ? कैसे तीलिएगा ? इसलिए हमने तीलने का एक रास्ता निकासा है। हमें तीलना नहीं पड़ता। हम जन्म से तीसते हैं। स्वार में जैन क्यों में पैदा हवा तो महाबीर ओव्ह । सगर बल्लाम क्यों में पैदा हवा तो महस्मद श्रेष्ठ । यह तोलने से बचने की तरकीय है। यह एक ऐसा उपाय खोजना है, जिसमें तौलना नहीं पढ़ता । जन्म हो गया, तो वह नियति हो गयी। उससे तल जाती है बात कि श्रेष्ठ कीन है। आप सभी इसी तरह सील रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, किसको आदर देना है। आप जैन साधूको आदर देते है तो यह जानकर आदर देते हैं कि वह साध है या यह जानकर खादर देते हैं कि वह जैन है ? साथ को तौरूने का उपाय कहा है ? कैसे तीलिएगा ? वह मंहपट्टी निकालकर जलग कर दे और आदर खत्म हो जायेगा। तो जाप किसको जादर दे रहे थे. महपटटी को या आदमी को ? मंहपट्टी फिर बापस लगा ले, आप फिर पैर छुने लगेंगे। महपट्टी नीचे रक्ष वे. तो आप पछतायेंगे कि इस आदमी का पैर क्यों खुआ! मुँहपट्टी लगा के तो स्वागत ! जाप मॅहपटटी को देख रहे हैं कि आदमी को ? लगता ऐसा है कि मॅहपटटी असली चीज है। यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आदमी मेंहपड़ी लगाये हुए है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि महरपटरी आदमी को लगाये हुये है। क्योंकि असली चीज महत्रहरी है। आखिरी निर्णय वहीं करती है। आदमी तो निर्णायक है नहीं। अगर बढ़ भी आ जायें आपके मंदिर में, तो आप इतना बादर उनको नहीं देंगे जितना बादर महपटटी सगाये एक मूनि को देंगे, क्योंकि यहपटटी है।

ये तरकी वें हमने नयों शोबी हैं? इसका कारण है। क्योंकि प्रापदंड का को है जाया नहीं है। इनले हम रास्ता बना लेते हैं तीकते का। यह कापकी मजन्दी हैं कि श्रेष्ठ कीन हैं, इसकी जांब के लिए कोई तराज्य नहीं है। इसलिए हम कपरी चिद्ध जना केते हैं, उनसे तीकते से आसालो हो जाती है। पीछे के आदमी की हम बक्काद खोड़ देते हैं। हमारे लिए सो निपटारा हो ग्या कियह आदमी लाड़ है, पैर खुओ। बर बाजो निजय करो। लेकिन पहांचीर इस बरस की बचकानी बातें नहीं कह सकते। यह बादिस्था है। महाचीर इस बरस की बचकानी बातें नहीं कह सकते। यह बादिस्था है। को आदर कैंग्रे रोगे ? अंग्ड कीन है, यह हुम कैंग्रे आनेगे ? और कब तुम अंग्ड को आनने आजोगे दो तुन्हें निकृष्ट को जानना पड़ेगा। और जब तुम अंग्ड को परीक्षा करोगे दो कैंग्रे एरीक्षा करोगे हैं उसके सब पामों का हिसाब एक्षा पड़ेगा कि रात में पानी तो नहीं तो ठेगा, कि हिसाक एक्ष्र का तो नहीं केता, के क्षिण कर कुष्ण का तो नहीं केता, साबून की बटिया तो नहीं करने डोले में दबाये हुए है, द्वपऐस्ट दो नहीं करता है यह सब पता रक्षण पड़ेगा। और हक्षण रता बही रख सकता नहीं करता है यह सब पता रक्षण पड़ेगा। और तक्षण तिकृष्ट विद्व करने चला हो। यह विषयको निर्म में रस माता हो, जो दूसरे को तिकृष्ट विद्व करने चला हो। यह विषयको निर्म एक्षण तो वित्तपपूर्ण है। इससे चया प्रयोजन है उसे कि कौन जादमी दूपऐस्ट रखता है कि नहीं रखता है। यह चित्तन ही बताता है कि यह जो आदमी सोच रहा है, उसमें वित्तय नहीं है। महाचीर यह नहीं करते।

#### (१४) विनय चाहिए तो शर्तनामा हटाइए

महाबीर कहते हैं कि विनय एक जांतरिक गुरा है। बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है। वह अनकंडीशनल है, बेशर्त है। वह यह नहीं कहता कि तम ऐसे होवोगे तो मैं बादर दंगा। वह यह कहता है तम हो, यही पर्याप्त है। मैं तुम्हें बादर दंगा क्योंकि आदर आंतरिक गुण है। और बादर मनुष्य को अंतरात्मा की तरफ ले जाता है। मैं तमको आदर देंगा बेशतं। तम शराब पीते हो या नहीं पीते हो, यह सवाल नहीं है । तुम जीवन हो, यह काफी है । कौर तुम्हें यह पूरा अस्तित्व जिला रहा है। सूरज तुम्हें रोशनी दे रहा है। बह इन्कार नहीं करता कि तुम शराब पीते हो । हवाएँ ऑक्सीजन देने से मकरती नहीं, कि तुम बेईमान हो। जाकाश कहता नहीं कि हम तुमको अगह न देंगे क्योंकि तुम आदमी अच्छे नहीं हो । जब तुम्हें यह पूरा अस्तित्व स्वीकार करता है तो मैं कौन हैं जो तुम्हें अस्वीकार करूँ। तुम हो तना काफी हैं, मैं सुम्हें बादर देता हैं, मैं सुम्हें सम्मान देता हैं। जीवन के प्रति इस सहब सम्मान का नाम विनय है-सहज, अकारण, बेशर्त, स्रोजबीन के विना, क्योंकि कोजबीन हो नहीं सकती । जो यह करता है वह आदमी विनीत नहीं होता । बार में कहें कि तुम मेरी शतें पूरी करो इतनी, तब मैं सुमको आदर दुंगा तो में उस जादमी को आदर नहीं दे रहा है। मैं अपनी शतों को आदर दे रहा है। बौर जो बादमी मेरी शर्तों को पूरी करने को राजी हो जाता है, वह आदर योग्य नहीं है। वह गुलाम है। वह बादर पाने के खिए करते पूरी करता है।

हम साधुओं से कहते हैं, तुम ऐसा करो, पैदल चलो, इधर मत बाबो, उचर मत जाओ तो हम तुम्हें आदर देंगे-ये सब जनकही शर्ते हैं । अगर इसमें कोई गइबड करता है तो बादर विलीन हो जाता है। जगर इनको मानकर चलता है तो बादर जारी रहता है। और इसलिए एक दुर्घटना घटती है कि सामुनों में को प्रतिभा होनी चाहिए, वह चीरे-धीरे को जाती है। और साधुओं की एरफ सिफ जड बदि लोग उत्सुक हो पाते हैं, क्योंकि जड बदि ही आपके नियमों को मान सकते हैं। बद्धिमान आपके इतने नियमों को नहीं मान सकता। सिलए यह दर्घटना घटती है कि जब भी सच में कोई साजू पूरव पैदा होता है तो नया धर्म खड़ा करना पडता है नयोंकि पूराने धर्म में उसके लिए कोई खगह नहीं होती। अगर नानक पैदा हो जाये तो उसके लिए नया धर्म अनि-बार्यतः खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई पुराना वर्ग उसकी खगह नही देता. इसलिए कि किसी के नियम जबरदस्ती मानने को वह इसलिए मात्र राजी न होगा कि आप आदर देंगे। वह कहता है, आदर की क्या जरूरत है ? मैं अपने इंग से जिऊँगा जो मझे ठीक लगता है। और उसका ठीक लगना किसी पराने धर्म को ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि पुराने धर्म और छोगों के आस-पास निर्मित इसर हैं जनके ठीक झोने का दंग और या।

# (१६) क्या मुहम्मद् को सुगंध बहुत पसन्द थी ?

मुससमान यह सोच भी नहीं सकते कि नातक में भी कोई समक हो सकती है। वे मर्दाना को साथ में लिए गाँव-गाँव गीत गांते फिरते हैं। वक कि संगीत से बुक्तनी है इस्लाम की। मस्लिय में संगीत प्रतेश नहीं कर सकता। मस्लिय के सामने से निकल नहीं सकता। और यह बादमी मर्दाना को विवे हुए गांते जगह-जगह पुन रहा है। मर्दाना तो मुस्लमान का बिग नातक के साथ साल बजाता बा। तो मुस्लमान हो ही नहीं सकता। संगीत के तो दुरमानी है स्कला की। मुस्लमान के लिए संगीत में कोई रस न रहा होगा। इसमें कोई किलाम की। मुस्लम्य के लिए संगीत में कोई रस न रहा होगा। इसमें कोई किलाम है। यह भी हो सकता है कि मुह्नम्य को संगीत के साध्यम से निम्न सासनाएँ बातती हुई सास्त्य हुई होंगी और उन्होंने इक्ता कर दिया होगा। किन्त समी की प्रेस होता है। यह का से समाम के स्वाय समी के साध्यम से निम्न सासनाएँ बातती हुई सास्त्य हुई होंगी और उन्होंने इक्ता कर दिया होगा। किन्त समी की प्रेस होता है। किन्त मुस्लम्य का स्थान कह सामम से खेठता का जन्म होना सुक्त होता है। के किन मुद्दम्य का अपना जनुभव बाधार बनेया। मुहन्यक को सुगंव बहुत स्वरूप प्रदार की स्वराध वह स्वरूप वह सुक्त स्वरूप वह स्वरूप स

खिए सभी भी मुसलमान बेचारे ईद के दिन एक दूसरे को इतर खगाते देखे जाते हैं। अभी भी सुगंध से मुसलमानों को प्रेम है। वह प्रेम सिर्फ परंपरा है। इसलिए कि मुझम्मद की बहुत पसन्द है। जसक में ऐसा मालूम पड़ता है कि सुगंघ मंहम्मद को वहीं से जाती है, जहां कुछ छोगों को संगीत से जाता है। सुगंध भी एक इंद्रिय-रस है जैसे संगीत कान का रस है दैसे ही सुगंध नाक का रस है। लेकिन मालुम होता है कि महम्मद सुगंध से बड़ी ऊँचाइयों की ओर जाते थे। और उनके लिए सुगंघ का एसोसिएशन बहुत गहरा बन गया होगा। संभव है जब उन्हें पहली दफे इलहाम हुआ, जब उन्हें पहली बार प्रमुका सन्देश मिला. तब पहाड के आस-पास फल खिले होगे। सगंघ उसके साथ जह गयी होगी। जरूर ऐसी कोई घटना होगी। सिर्फ सर्गध उनके खिए दार बन गयी। जब वे सगध में होगे, तब वह द्वार खल जायेगा। लेकिन यही बात संगीत में हो सकती है। और यही बात नृत्य में हो सकती है। यही बात अनेक-अनेक रूपों में हो सकती है। पर मुहम्मद हों तो शायद समऋ भी जायें। मुहम्मद तो हैं नहीं, तो पीछे चलनेवाला आदमी कहता है कि संगीत नहीं बजने देंगे. क्योंकि संगीत इन्कार है । तो फिर सानक की मसलमान कैसे स्वीकार करे ? हिन्दू भी स्वीकार नहीं कर सकते नामक को । क्योंकि नानक गहस्य हैं। वे संन्यासी नहीं हैं। पत्नी है, घर है, कपड़े भी वे साधारण पहनते हैं गहस्य जैसे। गहस्य को हिन्दू कैसे स्वीकार करें? ज्ञानी तो संन्यासी होता है।

#### (१७) कावा भी सही-वृतखाना भी

फिर नानक और भी ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सभी जानने वाले लोग एक अर्थ में दिल्दिया होते हैं, ब्योंकि वे सब पुरानी व्यवस्था से फिर नये होते हैं। यहां नानक गड़बड़ यह करते हैं कि वे काबा भी चले जाते हैं, मस्त्वद में भी ठहर जाते हैं। तो हिंदू कैसे मार्ने कि जो आवसी मस्त्वद में उहर जाता है वह जावभी धामिक हो सकता है! मस्तिर में ही क्यों न उहते ! इस प्रकार जो विनय श्रेण की किन्हीं धारणाओं को मानकर चलती है, यह सिर्फ कोची होगी, परंपतायत होगी, कड़िजत होगी, वह जीतकारी नहीं होगी। उससे अंतर-जाविमांव नहीं होता। अंतर-जाविमांव होगा है तो जावर सहस्व ही हो जाता है। वह पत्यन के प्रति की होता है, गीचे के प्रति भी होगा है, यह अस्तिस्था। कोई शर्म नहीं हो वह है, वस दलना काफी है।

विनय की जो ऐसी स्थिति है, वह प्रायदिकत के बाद ही सध सकती है। और सध जाये तो जीवन में मानंद का हिसाब नहीं रह जाता। क्यों ? क्योंकि जिल्ला हम इसरों का दोष देखते हैं, मन की उतना ही दख होता है। अीर जितने एसरों के दोव देखते हैं उतने ही अपने दोव नहीं देखते । लेकिन कब इसरे में कोई दोव नहीं दिखता तो इसरों से दख जाना बन्द हो जाता है। जब कोई बादमी मुक्त पर कोध करता है तो मैं यह नहीं मानता कि यह उसका दोव है, बराई है। इतना मानता है कि ऐसा उससे घटित हो रहा है। तो फिर में उसके कोघ से दूखी नहीं होता। अगर में जा रहा है और किसी वस की डाली मेरे ऊपर गिर जाये तो में लड़े होकर वस को गाली नहीं देता । हालांकि कुछ लोग देते है । बिना गाली दिये वे मान नहीं सकते, वक्ष की भी गाली देते हैं। पर वे भी मानेंगे गाली देने के बाद कि वह बेकार थी बात, सिर्फ जादत वस थी; क्योंकि वस को क्या पता कि मैं निकल रहा है, क्या प्रयोजन सभी भारने का ? चोट पहुँचाने का क्या अर्थ है ? वक्ष को हम गासी नहीं देते हैं. क्योंकि वक्ष से हमारा प्रयोजन नहीं है। शासा टटवी थी. हवा का झोंका भारी था. तफान तेज था. वक्ष जरा-जीर्ण था. गिर गया, संयोग की बात कि हम नीचे थे। जो आदमी विनयपूर्ण होता है, सो जब आप उसको गाली देते हैं तब वह ऐसा ही मानता है कि मन में इसके कोध भरा होगा. परेशान होगा जिला. जरा-जीण होगा. गाली निकल गयी: संयोग की बात बी कि हम पास थे। और कोई पास होता तो किसी और से निपटते । मगर इससे विनय में कोई बाधा नहीं पडती । इससे दख भी नहीं बाता । इससे ऐसा भी नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया ?

# (१८) जीसस और जुदास

विनीत आवभी मानता है कि वहीं हो रहा है, जो होना चाहिए और वहीं हो सकता है। बार को है जह स्वीकार है। बार इससे कोई जंदर नहीं पढ़ता । जीसवा जुदास के पैर पड़ छेते हैं। जीर उससे कोई जंदर नहीं पढ़ता । जीसवा जुदास के पैर पड़ छेते हैं। जीर उससे रात जिल्हा मिल के पर पड़ना, जुदास का हाम छेकर मुनना विचित्र या। कोई पुछता है, जाप यह नवा कर रहे हैं? बायको पता है और हमें मी पोही-मोड़ी सबर है कि यह जावभी दुममों के साथ मिला है। जीसवा है सकता है। इससे पा पड़ने पड़ना है। यह तथा कर रकता है। किए सायव इससे हमें सकता है। किए सायव इससे हमारा है। किए सायव इससे हुवारा

मिलने का मौका भी न सिले। से बच्च जाऊँ तो सी न मिले। क्यों कि फिर यह आदमी शायद निकट वाने का साहस न जुटा पाये। मैं न बन्ं, तब ती कोई सवाल ही नहीं। मैं कल गर जाऊँ तो भेरा यह संबंध, भेरा यह पैर का छना इसे याद रहेगा. वह शायद इसके किसी काम पड जाये। पर इससे कोई फर्क नहीं पहला कि यह क्या करेगा। यह इरें लेवेंट है। बिनय के सिए यह बात असंगत है कि आप क्या करते हैं। आप हैं, इतना काफी है। विनय बेशतं सम्मान है। अल्बर्ट शबीरजर ने ठीक शब्द का उपयोग किया है सहावीर के विनय का अर्थ। अगर हम ठीक शब्द पकड़ें इस सदी में तो शबीस्बर ठीक मिलेगा। शबीत्वर ने एक किताब लिखी-"रैक्टरेंस फॉर लाइफ" ( जीवन ने प्रति सम्मान ) । तो यह नहीं कि एक तितली को बचा लेंगे और एक विच्छ को न बचा लेंगे। शबीत्जर सभी को बचाने की कोशिश करेगा। माना कि बिच्छ को बचाने में बिच्छ डक मार सकता है, वह उसका स्वभाव है। इसके कारण सम्मान में कोई अन्तर नहीं पहता। हम बिच्छ से यह नहीं कह सकते कि तुम डक न भारोगे, तो ही हम सम्मान देंगे। हम जानते हैं कि विच्छ का डंक मारता स्वभाव है। वह डंक मार सकता है। सबीत्वर उसको भी बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जीवन के प्रति वह एक सम्मान कर रहा है। और जीवन के प्रति सम्मान हो तो आपके दख असम्भव हैं। क्योंकि सब दख आप शतों के कारण छेते हैं। ध्यान रहेसब दुल समर्त हैं। आपकी कोई शर्त है इसलिए दुल पाते हैं। जिसकी कोई शर्स नहीं है, वह द:ख नहीं पाता । द:ख का कोई कारण नहीं रह जाता । और जब आप दल नहीं पाते, तो जो आप पाते है वहीं आनन्द है।

#### (१६) अलग-अलग आकार में सत्य

श्रीसस ने कहा है कि अपने शतुओं को भी त्रेग करो। गीरजे ने बीसस के इस समस्य पर आलोभग करते हुए लिखा है कि इसका तो पतस्य यह हुआ कि साथ शतु ने वाहु को देखते हुए शतु को प्रेम करें, तो शतुता तो दिखायी पढ़ती है। और जब शतुता दिखायी पढ़ती है। और जब शतुता दिखायी पढ़ती है। कि उस के से करोने ? उसका सकत्य तर्कपूर्ण है, के किन सम्यक् नहीं है। निरिचत जो कह पहा है वह तर्कपूक्त है, फिर भी सप्त महीं। बीसस सगर उत्तर है सकें तो यहीं कहें कि मानव को सामुता दिखती है, कि किन मिर भी प्रेम करो, करोंकि शतुता वहीं दिखती है, वह उसका स्मावहार है। और वो प्रमे जीतर किया है, वह उसका सहित्स्क

है। इसारा सम्मान अस्तित्व के लिए है। यह वेधते हैं। माना कि वह गाकी दे रहा है, पत्थर सार रहा है, हत्या करने की कोशिश कर रहा है, यह सब ठीक है। यह जो वह कर रहा है, यह वह जाने।

इस संबंध में यह भी आपको याद दिला दें जो कि उपयोगी होगा कि महाबीर, बद या कृष्ण-इन सबकी जिन्तना में बहत-बहत फासले हैं, बहत भेद हैं। होंगे ही। जब भी किसी व्यक्ति से सत्य उतरेगा, तो वह नये आकार लेता है, उस व्यक्ति के आकार लेता है। सत्य निराकार तो उतर नहीं सकता। अब किसी से उतरता है, तो उस व्यक्ति का आकार के केता है। केकिन एक बहुत अदमुत बात है कि इस पृथ्वी पर भारत में पैदा हुए समस्त धर्म एक सिद्धांत को मानने में सहमत हैं. वह है कमें। बाकी सब मामलों में बेट हैं। बढ़े-बढ़े लोगों में भेद हैं। परमात्मा है या नहीं, तो हिन्दू कहेंगे है, जैन वहेगे नहीं है। बात्सा है कि नहीं, तो हिन्दू और जैन कहते हैं है। बुढ कहते हैं नहीं है। इतने बड़े भागलों में फासला है। लेकिन एक मामले में, जो हमारी नजर में भी नहीं जाता और जो इस सबसे ज्यादा कीमती है, उसमें कोई फासला नहीं है। वह सेंट्ल है, केद्रीय है। परिधि पर फगड़े हो सकते हैं, केंद्र में नहीं। बह है कमें का विचार। उसमें कोई फर्कनहीं है। इस देश में पैवा हुए सारे धर्म कर्म के विचार से राजी हैं। बुद्ध जो बात्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वे भी कहते हैं कमें है। हिन्दू परमात्मा को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, वे भी कहते हैं कमें है।

# (२०) सभी कुछ देन कमी की

इस विनय के संदर्भ में कमें की एक बात आपको याद दिला देना जरूरी है कि जब भी कोई कुछ कर रहा है, यह अपने कमों के कारणा कर रहा है, आपने कारण नहीं। और जो आप कर रहे हैं, यह अपने कमों के कारणा कर रहे हैं, उपके कारण नहीं। अगर यह क्याल में वा जाये तो निनय सहज हीं जतर लायेगी। एक आदमी गाली दे रहा है तो वजहें हो सकती हैं, इसके विक्ठियण हो सकते हैं। एक आदमी मेरे सास जाता है और मुझ्ने गाली देता है, तो इसे में दो तरह से जोड़ सकता हैं मा तो नह इसलिए गाली दे रहा है कि मुझ्ने गाली देने थोग्य आदमी मानता है यानी वाली को मैं अपने से जोड़ें। एक तो रास्ता यह है। और एक रास्ता मह है कह जावनी इसलिए गाली देता है कि उसके अतीत के कमों ने वह स्थिति पैदा कर दी कि उसमें गाली पैवा हो रही है। तब मैं अपने से नहीं जोड़ता, उसके कमों से जोड़ता हैं। कगर मैं अपने से जोडता है तो बड़ी महिकल है विनय की साधना। कैसे संबंगी ? बादमी सामने खडा गाली दे रहा है, इसको मैं कैसे आदर कहाँ ? मन यह कहेगा कि अगर कोई गाली दे और तम बादर करो, तो यह उसको गाली देने का निमंत्रण है। अगर कोई गाली दे और हम उसे आदर करें तो सम उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं। तर्क निरंतर यह कहता है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं. इससे तो वह और गाली देगा। और यह भी मान लें कि हमें गाली देगा तो कोई हजं नहीं, लेकिन हमारे प्रोत्साहन से वह इसरों को भी गाली देगा। क्योंकि आदमी को रस लग जायेगा और उसको पता चल जायेगा कि गाली देने से बादर मिलता है। हमें दे तब तक तो ठीक. लेकिन वह दसरों को भी देगा। अगर किसी आदमी को यह पता चल जाये कि मारपीट करने से लोग सम्मान देते हैं, सांव्टांग दंडवत करते हैं, तो वह औरों को भी मारेगा। और अगर वह औरों को मारेगा तो उसका जिम्मा भी हम पर आयेगा। क्योंकि न हम उसे आदर देते, न वह मारने को उत्सक होता। इसीलिए तो महम्मद कहते हैं कि वहीं ठीक कर दो जो गडबड करे। अगर तुमने उसकी आदर दिया, इसरे चांटे के लिए गाल उसके सामने कर दिया, तो वह अपना चौटा कहीं भी घमाने लगेगा. किसी को भी लगाने लगेगा। इसकी आशा में कि अब दसरा गाल सामने जाता होगा चाटा लगाने के लिए। लेकिन कर्म दूसरे तरह से भी जोड़ा जा सकता है जो न इस्लाम जोड़ सका, न ईसाइयत जोड सकी। इसलिए इस्लाम और ईसाइयत में बहत मौलिक लाघार की कमी है। और बह कमी है कर्म के विवार की।

# (२१) दनिया को खन से रंगनेवाले ईसा के अनुयायी

स्मिलिए जीसल ने इतने प्रेम की बातें कहीं और इतना लाँहवात्मक उपदेश दिया, लेकिन ईशाइयत ने सिर्फ तलबार जनायी और जून बहाया। मुहम्मद के मामके में तो हम यह भी कह सकते हैं कि तलबार तो उनके जुद के हाथ में थी, इसलिए अगर मुस्लमानों ने तलबार उठायो तो उचमें एक समित हैं। लेकिन जीसल के मामके में तो यह भी नहीं कहा जा सकता, स्पोंकि उस लेकिन जीसल के मामके में तो यह भी नहीं कहा जा सकता, स्पोंकि उस कायनी के हुएस में कोई तलबार न थी। लेकिन ईशाइयत ने इस्लाम से कम सुत्याएँ नहीं कीं। इस पूजी को, इस सारी दुनिया को जून से रंग देनवाले लोग ईसाइयत और इस्लाम से बाये। सोचें, मना बात नया होगी, मूल क्या होगी, क्या कारण होगा? बीसस जैसा जायमी जिसने इतनी प्रेम की बातेंं कहीं, उसकी भी परंपरा इतनी उपहर्वी सिद्ध हुई, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नती औसन, और न मुहम्मय, दोनों से कोई भी कर्म को ज्यक्ति की अंतर-प्रेंसला से नहीं जोड़ पाया। वहीं भूल हो गयी। और वितनी इतिया वैसातिक होती वायेगी यह भूल साफ दिखायी परेगी।

### (२२) क्रोध का सहज गणित

इसे ऐसा सोवें कि जब भी आप कोध करते हैं, असल में आप दूसरे पर कोध नहीं करते। इसरा सिर्फ निमित्त होता है। आप कोध की संग्रहीत किये होते हैं अपने ही कमों से, अपनी ही कलह की यात्रा से। क्रोध आपके भीतर भरा होता है, जैसे कएँ में पानी भरा होता है और कोई बाल्टी डालकर खींच लेता है। वैसे ही कोई गाली डालकर आपके कोछ को बाहर निकाल लेता है, बस ! वह निमित्त बनता है। तो निमित्त पर इतना क्रोध हुआ क्यों ? बाल्टी को गाली देंगे कि उसमें पानी है ? पानी तो कए से ही जाता है, बाल्टी तो छेकर सिर्फ बाहर दिखा देती है। तो विनयपूर्ण बादमी चन्यवाद देगा, उसको जिसने गाली दी क्योंकि अगर वह गाली न देता तो अपने भीतर के कोध का दर्शन न होता । वह बाल्टी बन गया । उसने कोध बाहर निकाल कर बता दिया। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि निन्दक नियरे राखिये, आर्गन कृटी छवाय । वह जो तुम्हारी निन्दा करता है उसको तो अपने बगस्त में ही ठहरा लेना । क्योंकि वह बास्टी डालता रहेगा और तस्हारे भीतर की चीजें निकाल कर तम्हें बताता रहेगा। अकेले में पड गये तो पता नहीं, कएँ में पानी भरा रहे और भल जाय कथाँ कि उसमें पानी है, क्योंकि कएँ को भी पता तब चलता है, जब बाल्टी कए से पानी खींचती है। और अगर बाल्टी फूटी हो तो और भी ज्यादा पता चलता है। निन्दक सब फूटी बास्टी ही जैसे होते है। पानी की सबंकर बौद्धार कुएँ में होने छमती है और कुएँ की पहली दफे नींद इटती है तो पता चलता है कि यह क्या हो हा है। सगर बास्टी न हो तो कुआ खुद सोया रहेगा, पता भी न बलेगा । इसलिए लोग जंगल की जीर भागते रहे । वह बाल्टी से बचने की कोशिश है । लेकिन उससे पानी नष्ट नहीं हो जाता। जाप कितना ही जंगल को भाग जायें, जंगल के कुएँ की कम पता चलता होगा । क्योंकि वहाँ कबी-कबी कोई यात्री बास्टी डालता होगा । या अगर रास्ता निर्मेन हो और कोईन चलता हो तो कुएँ को पता भी नहीं भावता होगा कि मेरे भीवर पानी है जैसे जंगन में बैठे सायु को हो जाता है। कमी कोई निकलने वाला कुछ गवत-साई वार्त कर दे, तो शायव वास्त्री पढ़ती है। अगर रास्त्रा बिल्कुल निर्मेन हो, तो वह मी नहीं। इसलिए सायु निर्मेन रास्ता खोजता है, निर्मेन स्थान खोज छेता है। जगर दिलीए लोज रहा है, तो पत्नती कर रहा है। अगर यही कारण है कि मेरे भीतर जो मरा है वह दिलायों न पढ़े फिली के कारण, तो गवती कर रहा है, अयंकर गवती कर रहा है।

#### (२३) फ्ल आपमें पहले से होता है

महावीर कहते हैं कि इसरा अपने कर्मों की श्रंखला में नया कर्म करता है. तुमसे उसका कोई भी संबंध नहीं। इतना ही संबंध है कि तुम मौके पर उपस्थित थे और उसके मीतर विस्फोट के लिए निमित्त बने। इस बात की दूसरी तरहभी सोच लेता है कि तुम जब किसी के लिए विस्फोट करते हो. तब वह भी निमित्त ही है। तुम हो अपनी शृखला में जीते और चलते हो। इसे हम यदि ऐसा समर्फे तो शायद इसे समक्रना आसान पड जाये। दस आदमी एक ही मकान में हैं, एक आदमी बीमार पड़ जाता है। उसे पलू पकड़ लेती है। चिकित्सक उसे कहता है, वायरस है। लेकिन चर में दस आदमी हैं, उनमें से नौ को नहीं पकड़ती है। तो चिकित्सक की कहीं बनियादी भूल तो मालम पहती है। बायरस इसी आदमी को खोजता है। मतलब केवल इतना है कि वायरस निमित्त बन सके, लेकिन इस आदमी के भीतर बीमारी संग्रहीत है। नहीं तो बाकी लोगों को वायरस क्यों नहीं पकड़ता ? कोई दोस्ती है, कोई दूरमनी है! बाकी लोगों को नहीं, इस आदमी को ही पकड़ लिया ? इस आदमी को इसलिए पकड लिया हैं कि इस आदमी के भीतर वह स्थित है, जिसमें बायरस निमित्त बनकर पल को पैदा कर सकता है। बाकी लोगों के भीतर वह स्थित नहीं है। तो बायरस बाता है, चका जाता है। वह उनके भीतर पल पैदा नहीं कर पाता।

### (२४) कोघ और अहंकार : चोर-चोर मौसेरे भाई

तो अब सवाल यह है कि क्या प्लू बायरस पैदा करती है। अगर ऐसा आप वैक्षते हैं तो आप महाबीर को कभी न समक पार्येषे। महावीर कहते हैं एकू

की तैयारी जाप करते हैं. बायरस केवल मेनिफैस्ट करता है प्रकट करता है ह तैयारी आप करते हैं. जिस्मेदार आप हैं । जिस्मेदारी सदा आपकी है । आस-पास जो चटित होकर प्रकट होता है, वह सिर्फ निमित्त है, तो उस पर क्रोघ का कोई कारण नहीं रह जाता। धन्यवाद दिया भी जा सकता है। कोध का कोई कारण नहीं रह जाता। और तब, तब आपमें अहंकार के खड़े होने की कोई खगह नहीं रह जाती। ध्यान रहे. जहाँ कोध है. वहाँ भीतर अहंकार है। और जहाँ कोध नही है, वहाँ भीतर अहंकार नहीं। क्योंकि कोच सिर्फ अहंकार के बीच जारी रही बाधाओं से पैदा होता है. और किसी कारण से पैदा नहीं होता। अगर आपके अहंकार की तप्ति होती जाये. तो आप कभी क्रोधित नहीं होंगे। अगर सारी दनिया आपके आहंकार को तप्त करने को राजी हो जाये तो आय कभी कोधीन होंगे। आयको पता भीनहीं चलेगा कि कोध भी कोई चीज थी। लेकिन अभी कोई आपके मार्गमें बाधा डालने को तैयार हो जाये तो आपका कोध प्रकट होने लगेगा। जब सहंकार सवस्य होता है, तब कोच पैदा होता है। लेकिन अगर में यह मानता है कि आप अपने कमों से चलते हैं. मैं अपने कमों से चलता है, तब तो कोछ का कोई कारण ही न रहा। हम राह पर कहीं-कहीं मिलते हैं. किसी चौरस्ते पर मखाकात हो जाती है, लेकिन. फिर भी आप अपने से ही बोलते हैं, मैं अपने से ही बोलता हैं। मैं अपने से ही ध्यवहार करता है, आप अपने से ही ब्यवहार करते हैं। कही प्रकट जगत में हमारै व्यवहार एक-दसरे से तासमेल का जाते हैं। तब वह सिर्फ निमित्त है। इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं। तो किर कोध का भी कोई कारण नहीं। और कोध का कोई कारण न हो तो अहंकार विखर जाता है, सथन नहीं रह पाता ।

### (२४) भापकी छाती में छुरा भोंके जाने पर विनय क्या कहती है !

बिनय बड़ी वैज्ञाविक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में दोष दूसरे में नहीं होता है। दूसरा मेरे दुःख का कारण नहीं है। दूसरा श्रेष्ठ और अभ्रेष्ठ नहीं है। दूसरे से में कोई जुला नहीं करता। दूसरे पर में कोई सते नहीं बोधता कि इस तो को पूरा करोगे तो मेरा आदर, तो भेरा भेष पुर्देष मिलेगा, सम्मान निलेगा। में बेशतें जीवन को सम्मान देता हैं। और प्रशेष क्यवित स्वपेन कमें है यह रहा है। अगर मुक्तके कोई कुछ होती है तो में उसे अपने भीतर अपने कर्म की शृंखला में कोणूं। खगर दूसरे कोई भूल होती है तो यह उसका काम है। इसके मेरा कोई संबंध लाही। खगर एक आदमी मेरी छाती में छुरा मोंक जाता है, तो भी यह कर्म उसका है। मेरा कोई भी संबंध नहीं। छाती में छुरा मेरे खरूर भूंक बाता है, लेकिन इससे फिर भी मेरा कोई सबंध नहीं है। यह काम उसका ही है। वही जाने। वही इसके फल पायेगा। नहीं पायेगा यह उसकी बात है। यह मेरा काम नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है।

महाबीर इतना जरूर कहते हैं कि जगर भेरी छाती में छुरा मुंकता है, तो इससे मेरा इतना संबंध हो सकता है कि अपनी पिछली यात्रा मे मैंने यह तैयारी करवायी हो कि मेरी छाती में छरा भोके। इसका मेरी छाती में बाना मेरे पिछले कमों की कछ तैयारी होगी। बस उससे मेरा सम्बन्ध है। लेकिन उस आदमी के मेरी छाती में छरा भोंकने से मेरा कोई संबंध नहीं। इससे उसकी अपनी अतर्यात्रा का संबंध है। यह बात साफ-साफ दिखायी पढ जाये कि हम पैरेलल अन्तर-घाराएँ हैं कमों की, हम समानान्तर दीड़ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर से जी रहा है. लेकिन जब-जब हम जोड लेते हैं अपने से दसरे की धारा को तभी कब करू होता है. तो अविनय आ कार ले लेती है। विनय केवल इस बात की सचना है कि अब मैं अपने से किसी को जोडता नहीं। इसलिए महावीर ने विनय की अंतर-तप कहा है। क्यों कि वह स्वयं की इसरे से तोड लेना है। बिना पता चले चीजें टट जाती हैं। और जब आपके और मेरे बीच कोई संबंध नहीं रह जाता, न प्रेम का, न घुणा का-संबंध ही नहीं रह जाता. सिर्फ निमित्त के संबंध रह जाते हैं: तब न कोई श्रेष्ठ होता है. न कोई अश्रेष्ठ है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई मेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है, न कोई मेरा भला करने की कोशिश कर रहा है। महावीर कहते हैं जो मैं अपने लिए कर रहा है, मैं ही कर रहा है। भला तो भला, बुरातो बुरा। मैं ही अपना नकं हैं, मैं ही अपना स्वर्ग है और मैं ही अपनी मुक्ति हैं। मेरे अतिरिक्त कोई निर्णायक नहीं है मेरे लिए। तब एक हम्बलनेस, एक बिनम्र भाव पैदा होता है जो बहंकार का रूप नहीं, अहंकार का अभाव है। यह जहंकार का बायल्यट फॉर्म भी, अहंकार का तरल, विखरा हुआ. फैला हुआ आकार भी नहीं है। अहंकार का अभाव है।

#### (२६) यह विनम्रताका गेम !

इसलिए गृह आखिरी बात स्थाल में छे छें। विवन्नता यदि साधी जायेगी (जैसा हम साधते हैं कि इसको आदर दो, उसको आदर दो, उसको मत दो, इसको मत यो। बादर का बाव वन्यावो, विनन्न रहो, लहंकारी मत बनो, निरसहंकारी रहो) तो वो विवन्नता पैया होगी हट विलन्नी एक फोर्न बीफ हरी, वह आईकार का हो एक रूप होगी। उससे समाज को थोड़ा फायदा होगा। वस्ती क्षायका अहंकार कम प्रमट होगा, वह हुआ प्रमट होगा। वंग से प्रस्ट होगा, वह लिए साम की प्रस्ट होगा, का हिए साम की हिए होगा, का हिए साम की हिए साम की उत्पुक्ता हतनी ही है कि आप विनन्नता का बावरण आड़े रहें। लेकिन पर्य को प्रस्तु के हिण आप मीतर क्या हैं, ह्याट बार प्रमान नहीं है कि लाप बाहर क्या ओ हे हुए हैं। यम का प्रयोजन है कि आप भीतर क्या हैं, ह्याट आर प्रवित्त रेतों महावीर की वीन्य है वह समाज की अवस्था की विनय ही है कि पिता को, गुरू को, शिक्षक को, बुद को बादर हो। बहावीर यह भी नहीं कहते कि सत दो। में भी नहीं कह रहा हूं कि लाप मत दो। बरपांदर हो। वही समाज का खेल हैं, वस्ट ए नेम। और जो जितना ही समाज का खेल हैं, वस्ट ए नेम। और जो जितना ही समाज का खेल हैं, वस्ट ए नेम। और जो जितना ही समाज हो है हक हो जाता ही खेल है।

# (२७) छड़के का यहापवीत होना है

एक भित्र अभी परसो ही आये हैं। और कहने लगे कि लडके का यजीपनीत होना है। और जब से आपको सना तो लगता है कि यह सब तो बिरुकुल बेकार है। लेकिन पत्नी जिद पर है, पिता जिद पर है, पूरा परिवार जिंद पर है कि यह होकर रहेगा। तो मैं बाधा डार्लु कि न डार्ल् मैंने कहा कि अगर बिल्कुल बेकार है तो बाधा क्या डालनी ! अगर थोड़ा कुछ सार्थक लगता हो, तो बाधा ढालो । अगर तम्हें लगता है कि यक्कोपबीत की यह जो संस्कार-विधि होगी, वह बिल्कुल बेकार है, और इतनी बेकार खगर लगने लगी है तो असे घर के लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं वैसे ही यज्ञोपबीत का समारीह हो जाने दो। जस्ट मेक ऐ गेम। है भी वह खोल। अगर पिता को मजा जा रहा है, पत्नी मजा ले रही, तो हवं क्या है इस खेल के चलने में ? चलने दो । इस खेल को खेलो । अगर तुम जिद करते हो कि नहीं चलने देंगे, तो तुम भी इसे खेल नहीं मानते, तुम भी सममते हो कि यह बड़ी कीमती चीज है। तम भी सीरियस हो। तम गम्मीर हो कि अगर नहीं होगा तो कोई फायदा होगा। जिस चीज के होने से फायदा नहीं होगा, उसके न होने से क्या खास फायदा होगा ? जिसके होने से कुछ फायदा नहीं हुआ उसके होने से क्या फायदा हो सकता है ? मैंने उनसे कहा कि यह बीख

इतनी बेकार है कि तुम इसमें बाधा मत डालना। बोले, आप यह कहते हैं ! मैंने तो यह समक्षा था कि हुट पड़ो, बिल्कुल होने मत देना।

### (२८) शादी का खेल : प्राचीन और अर्वाचीन

पश्चिम में एक दिक्कत खड़ी हो गयी तीन सी साल में। पश्चिम के विचारक लोगों ने, विज्ञकों में बहुत विचारकील नहीं कहूँगा चाहें वह करेर हों, जाहें वह स्टेड रहेल हों, जर बस ने पश्चिम के सब खेल मुत कर बिये। उन्होंने कहा, चंच खंच बेला दें हों? यह स्वा का उन्होंने कहा, चंच खंच बेलार हैं। यह स्वा कर रहे हों? यह सब गड़वह है। इसमें क्या फायदा हैं? फायदा कोई बता न सका। जायदा है। यह संद तुम इस कोने खेल खेल रहे हों, इसमें क्या फायदा है, यह संद तुम इस कोने खेल कोने पर फेंकते हों, इस कोने से उन्ह कोने से फंकने से क्या फायदा हैं। वाच कोने से एक कोने से उन्ह कोने से इस करने हों ता क्या सहंदें। और प्राथम हों वाच करने हों तो लाग कहीं के बन्द करों। जब कोई साम हों से नहीं को फिर क्यों होतना! कम्में बन्द कर देंगे, छेकिन मृद्दिकल में यह नामें में। क्योंकि बन्दों क्या होता? उन्ह वो छानित बनेती, जबका क्या होता?

बहु को बेसने कें निकक्त जाता था, बहु जब उपहर्च में निककेगा। सारी इतिया में सब रुक्तों ने बच्चों के खेल खीन किये। बब बच्चों ने नये बेक निकाल है। आप समक्षते हैं कि वह उपहर्च है, नहीं, वह सब बेल है। में उपकर्क राजा लेते थे, आप बहुन हीं फेंकने देने तो ने पायर पेक कर पीजों तोड़ रहे हैं। सामझा नहीं है। आपने सब खेल छीन किये तो उनको नये खेल ईजाद करने पढ़ है हैं। समझा नहीं है। अपने सब खेल छीन किये तो उनको नये खेल ईजाद करने पढ़ है है। इससे बच्चों के खेल कच्छे हैं। बच्चे खेल में एक हूसरे को मार बालते थे। मुकदमा चला देते थे, तो कोई स्मायाधीश बन जाता था। वे सब खेल हमने छीन विये। हमारे सब वच्चे बचपन के समय में ही गम्भीर और बुढ़े होने समे। लेकिन उनकी जो बेल की जबाँ है, कह खेल मांगीर।

पश्चिम में यह दिशकत खडी हुई कि सारी फेस्टिविटी नष्ट कर दी गयी। फीरर से लेकर बर्टड रसेस के बीच पश्चिम से सारे उत्सव का भाव चला गया। सब चीज बेकार है तो कछ भी नहीं हो सकता। और जिन्दगी वहीं की वहीं। अब बढ़ी महिकल हो गई। शादी का उत्सव अब बेकार! क्या फायदा है, यह तो रजिस्टी के आफिस में हो सकता है। वैड बाजा क्यों बजाना ? लेकिन आपको पता नहीं कि वह आदमी जो बाजा बजा रहा था, उसे खेल में रस था। अब यह आदमी रजिस्ट्री आफिस में खादी करवा आयेगा, तो घर आकर पायेगा कि कुछ भी न हुआ, बिल्कुल बेकार निकल गया मामला। सिर्फ दस्तलत करके ही जा गये रिवस्टर पर। यही शादी है तो जो बादी सिर्फ दस्तखत करने से बन सकती है, वह दस्तखत करने से किसी दिन टट जायेगी। उसमें कोई मृत्य नहीं है। वह शादी एक लेख या. जिसमें हम बच्चों को दिखाते ये कि मारी मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है, तोहा नहीं जा सकता। इतना बढा मामला है। उसमें इतना शोरगरू मचाते थे। उसको घोडे पर बिठाकर राजा बनाते थे, वेंड बाजा बजाते थे, भारी उत्सव मचता था। तब उसको भी लगता कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको बापस छीटाना महिकल है। उसकी जिह्मी में यह याद रहता। शादी चाहे दल भी बन जाये बाद में, लेकिन वह जो बादी के पहले हुआ था बहु उसकी याद है। वह बार-बार उसके सपने देखता है। वही घोड़े सजाये राजा की पौशाक ! और अब आज कहता है इससे क्या होगा ? यह पगड़ी क्यों बांधे हो ? मत बांधो । छेकिन पत्नी श्रो हाय लगेगी, बहु छोटी लगेगी, क्वोंकि उसके पहले का खेल पूरा नहीं
 हो रहा, बिना खेल के पत्नी मिल गयी।

#### (२९) नसरहीन की पहली सहागरात

नखरहीन की पहली दका खादी हुई। वह सुद्धागरात को गया। रात. बा गयी, चीद निकल बादा। प्रीपमा का वाँद। तसहरीन खिड़की पदर देश है। दस बच गये, त्यारह बज गये, वारह बज गये। वादनी तियर पर केट गयो। उसने एक दक्षे कहा, अब को भी जाओ, सो भी जाओ। से नसहरीन ने बारह बजे कहा, बचकास बन्द! मेरी मां कहा करती थी कि सुद्धागरात की रात इतनी आनन्द की रात है कि कुकना मत, तो मैं इसर इस खिड़की पर बैठकर एक अण भी चुकना नहीं चाहता हूँ। तू सो जा। कहीं भीद खग गयी और चुक गये तो? तो मैं तो पूरी रात बागूंगा इस खिड़की पर बैठक हुना। मुफे तो वह पता तथाना है जो मां ने कहा है कि सुद्धाग की रात दक्षी आनन्द की होती है, वह क्या होती है। तो मैं बाज की रात एलतू की बातों में नहीं को करता। ज्यादा बातचीत करनी होतो करा। तो उसके मन में सुद्धागरात की एक चारणा थी। बाज उस्टी हालत है। बाज सुद्धागरात जेसी कोई की नहीं सकती।

मैंने पुना है, एक जुक्क अपनी सुहानरात (हनीपून) है बापस चीटा।
मिनों ने पूछा, कैसी थी बुहानरात ? जबने कहा, अस्ट लाहक विफोर। अब तो सुहानरात का कान्य पहुले ही उपलब्ध है। अस्ट लाहक विफोर, निष्ण यू। हुछ नथा नहीं। पुरानी वृद्धिमता महत्वपूर्ण थी। वहाँ बच्चों असे आविभयों के खेलों का श्रंतका था। उन खेलों के बीच आदमी जी लेता था। मैं बहुँ कहता कि बेल तोड़ दें। खेल जारी रखें। बड़े पुरुओं को आदर देना जारी रखें, बड़े जनों को आदर दें, साधुओं को आदर दें। बेल जारी रखें। उसके हुछ मुक्तान नहीं हो रहा है किसी का। लेकिन उसको विनय न समक्क लें। यह विनय नहीं है। मैं वहीं कहता नसस्ट्रीन के कि सुश्लिड़की पर तम बैठ और चौद को मत देखा। वेलिन मैं उससे कह रहा है कि उसे सुहानरात मत समक्ष। वह सुहानरात नहीं है। मैं वहीं कहता नसस्ट्रीन के कि सुश्लिड़की पर सन बैठ

### (३०) असरुद्दीन की दूसरी सुद्दागरात बनाम विनय

सेकिन हम ऐसे किही है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसा नसश्हीन या। दूसरी सारी की उसने । मया बुहायरात पर । बढ़ा इटलाकर, अकड़ कर चल रहा है। फिर पूर्णिया है इहा आनंदित है। उसने पर कोई मित्र मिल गया। उसने कहा, बढ़े आनंदित है। उसने पर कोई मित्र मिल गया। उसने कहा, बढ़े आनंदित है। उसने चौर तक देशा फिर कहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी विकासी नहीं एवरी। उसने कहा, आर यू मैंड, ? यहली रफे उसको लेकर लाया, उसने सब रात सराब कर वी। इस बार उसे पर ही छोड़ आया हूँ। रात मर बकबाश करती रही— सो आया, यह करी, बढ़ करो। पता वहीं रात कर बकबाश करती रोत मेरी मौ कहती थी कि सुद्धानरात आनन्द की रात है। इस बार तो उसको घर ही छोड़ आया है। अनेले आया है। इहारारात चूकनी गहीं है।

मों ने जरूर कहा था और ठीक ही कहा था। लेकिन नसरहीन जो समफी है, वह नहीं कहा था। परंपरा जो समफती है, उसके खन्द वहीं है जो महावीर नहें, लेकिन परंपरा जो समफ लेती है, उसके खन्द वहीं है जो महावीर नहें, लेकिन परंपरा जो समझ लेती है, वह नहीं कहा। विनय जाविभाव होता है अलर का। और उसकी मैंने यह वैद्यानिक प्रक्रिया आपसे कहीं। यह पूरी हो तो ही आविभाव होता है। हां, आप जो अपने को विनीत करने की कोशिया कर रहे हैं, वह जारी रखें। वह एक बेल हैं। वह बच्छा खेल हैं। उससे जाविभाव कर रहे हैं, वह जारी रखें। वह एक बेल हैं। वह बच्छा खेल हैं। उससे जाविभाव कर यह तो विनय से स्वयंत हो उपलब्ध नहीं होते!

पर्युषण ब्यास्थान-माला, बम्बई, दिनांक २ सितंबर, १९७१ सेवा की मेवा और स्वाध्याय का सरगम

सोलहवां प्रवचन

धम्मो मंगलमुन्किट्ठम्, बहिंसा संजमो तवो।

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

अर्थ:--

उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

धमं सबंश्रेष्ट मंगल है। (कीन सा धमं?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संस्नरन रहता है, है-सेवा। लेकिन महावीर सेवा से बहुत दूसरे अर्थ लेते हैं। सेवा का एक अर्थ मसीही फिश्चियन अर्थ है। शायद पथ्वी पर अकेले ईसाइयत ने धर्म में सेवा को प्रार्थना और साधना के रूप में विकसित किया। लेकिन महावीर का सेवा से वैसा अर्थ नही है। ईसाइयत का जो अर्थ है, वही हम सबको जात है। महावीर का जो अर्थ है, वह हमें ज्ञात नहीं है। और महावीर के अनुयागियों ने जो अर्थ कर रखा है वह अति सीमित, अति संकीर्ण है। परम्परा वैयावृत्य से जो अर्थ लेती रही है, वह सुविधापूर्ण है इससिए। वृद्ध साधुओं की सेवा,

तीसरा अन्तर्-तप महावीर ने कहा है वैयावत्य । वैयावत्य का अर्थ होता

रुग्ण साध्वां की सेवा-ऐसा परम्परा अर्थ छेती रही है। ऐसा अर्थ लेने के कारण हैं, क्योंकि एक साधू ऐसा सोच ही नहीं सकता कि वह असाधू की सेवा करे। जो साधु नहीं हैं, वे ही साधु की सेवा करने आते हैं। जैनियों में

जा रहे हैं, तो वे कहते हैं---सेवा के लिए। बीरे-बीरे साधु का दर्शन करना ही सेवा के लिए जाना हो गया । इसलिए गृहस्य साधु से जाकर पूछेगा, कुशस तो हैं, मंगल तो हैं, कोई तकलीफ तो नहीं ? बह इसलिए पृछ रहा है कि कोई सेवा का अवसर मुक्ते दें, तो मैं सेवा करूँ। साधू की सेवा से ही वैयावत्य का अर्थ ले लिया गया है। किसी तथाक बित साधुका इस अर्थ में हाथ है।

क्योंकि महावीर तो किसी की सेवा में नहीं रहे हैं। तो यह तो वर्ष महाबीर का नहीं है। जो अर्थ है उसमें नुख साधु और रुग्ण साधु और साधु की सेवा भी का जायेगी । लेकिन यही उसका अर्थ नहीं है । दूसरा सेवा का विकृत रूप है बाज, वह ईसाइयत के द्वारा दिया गया अये है और भारत ने विदेकानन्द से लेकर गाँधी तक जो भी खेवा-कार्य किया है, वह ईसाइयत की सेवा है।

प्रचलित है कि जब साधु का दर्शन करने बाते हैं तो उनसे आप पूछें कि कहाँ

और अब जो थोड़े लोग अपने को नयी समक्ष का मानते हैं वे भी महाबीर की सेवा से वैसा ही अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं।

### (१) सेवा के अर्थ में ईसाइयत का प्रभाव

पंडित बेक्स्टाम दोवी ने महाबीर वाणी पर को टिप्पणियों की हैं जनमें चन्होंने सेवा से बड़ी अर्थ निकालने की कोशिश की, जो ईसाइयत का है। असल में ईसाइयत अकेला धर्म है जिसने सेवा को केंद्रीय स्थान दिया । और इसलिए सारी दिनया में सेवा के सब वर्ष ईसायत के अर्थ हो गये। विवेकानन्द परिचम को कितना प्रभावित कर पाये इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन विवेकानन्द ईसाइयत से अत्यधिक प्रभावित हुए, अंसदिग्ध है । वे एक सेंसेशन की तरह अमरीका में उठे और खो गये. लेकिन विवेकातन्द स्थायी रूप से ईसाइयत से प्रभावित होकर भारत वापस लौटे। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन को जो गति दो, वह ठीक ईसाई मिशनरी की नकल थी। उसमें हिन्दू विकार नहीं है और फिर विवेकासन्द से गाँकी तक या विनोबा तक जिन लोगों ने सेवाका विचार किया है, वे सब ईसाइयत से प्रभावित हैं। असल में गाँची हिन्दू धर्म में पैदा हए, लेकिन उनके सारे नब्बे प्रतिशत संस्कार जैनियों से मिले थे। इसलिए मानने को मन होता है कि वे मुलत. जैन थे। लेकिन चनके मस्तिष्क का सारा परिकार ईसाइयत ने किया। गाँधी जब पश्चिम से लौटे तो यह सोचते हए लौटे कि क्या उन्हें हिन्दू धर्म बदलकर ईसाई हो काना चाहिए? और उनपर जिन लोगो का सर्वाधिक प्रभाव पढा है वे हैं इमर्सन, थोरो, या रस्किन । ईसाइयत की धारा से प्रशावित सेवा का विचार उन सबका केंद्र था। तो इसलिए वैयावत्य पर बोडा ठीक से सोच छेना जरूरी है क्योंकि ईसाइयत की सेवा की घारणा ने सेवा की बीर सब घारशाओं की खबा विया है।

#### (२) पैशनेट सेवा

एक तो ईसाइयत भी जो लेवा की घारणा है, वही इस वक्त खारी दुनिया में सबकी धारणा है। वह बारणा 'प्यूचर कोरिएटेड' है, वह सिक्य उन्मुख है। ईसाइयत मानती है कि लेवा के ब्रारा ही परमाश्या को पामा वा सकता है। देवा के डारा ही मुक्ति होती है। वेवा एक खावन है, खाब हो मुक्ति है। तो बेवा का जो ऐसा वर्ष है वह सब प्रयोजन से है, दिव परम्ब है। वह परणकिस नहीं है, यह प्रयोखनहीन नहीं है। चाहे मैं सेवा कर रहा हूँ सन पाने के लिए, बाहे यह जाने के लिए कोई लाए तेवा है। इस पाने के लिए, बाहे प्रांत पाने हैं हिए कीए की कर नहीं है। वह पाना दूर भी दी सकता है, बच्चे को है। इस ते वह दूर हो नात है। विका है सकता है, बच्चे का है। वह साम तहर भी हो सकता है, बच्चे का है। वह साम तहर भी सेवा की हारएग वासना-प्रेरित है। इसलिए देखार के प्रांत की सेवा है, वह वह सी पीय-दे है। इसलिए देखार के अपने दुलिया के समें का कोई प्रचारक कर वास है। इसलिए देखार के अपने का है। इसलिए देखार के अपने का है। इसलिए देखार के अपने होना है। उसलि है सार प्रचारक एक पैयान, एक तीव वासना के मरा हुआ होता है। उसले सारो वासना को सेवा वासना को सार वासना को सेवा है। इसले सारो वासना के समें का कोई प्रचारक पर प्रचारक कर तीव का सार प्रचारक एक पैयान, एक तीव वासना के नारा हुआ होता है। उसले सारो वासना वासना को देखा हो नार है। उसले सारो वासना कर तीव सारो वासना की सार वासना है। वासना की सार वासना की सार वासना की सार वासना की सार वासना की

### (३) तब फिर सेवा किसछिए?

गौरव बन जाती है, इसलिए वह अहंकार को पूष्ट करती है। महाबीर की सेवा गीरव नहीं है। क्योंकि गीरव का क्या ताल्लुक ? वह तो पाप का प्रायश्चित है, इसलिए बहंकार को तप्त नहीं करती, बहंकार को भर नहीं सकती। सच तो यह है कि महाबीर ने सेवा की जो घारणा दी है, वह वहत अमुठी है। उसमें बहुंकार की बड़े होने का कोई उपाय ही नहीं है। नहीं तो लगता है. मैं कोडी के पैर दाब रहा हैं तो मैं विशेष कार्य कर रहा है। इससे भीतर अकड पैदा होती है। खगता है मैं बीमार को कंचे पर टांगकर अस्पताल ले जा रहा है, तो कुछ विशेष कार्य कर रहा है, कुछ पूष्य अर्जन कर रहा है। महाबीर कहते हैं. कछ पण्य अर्जन नहीं कर रहे हो। इस आदमी को तुमने किसी दिन किसी गडदे में गिराया होगा सिफं उसे परा कर रहे हो अस्पताल पहुंचा कर । इसे कभी तुमने चौट पहुँचायी होगी, सी अब तुम मरहमपट्टी कर रहे हो । यह पास्ट खोरिएंटेड है । यह तम्हारा किया हवा ही है, जिसका तम परचात्ताप कर रहे हो, प्रायश्वित कर रहे हो, उसे पींछ रहे हो। लेकिन वह जो पोंछ रहे हो, वह नया नहीं है। इसमें कुछ गौरव का कारण नहीं है। ऐसी सेवा करनेवाला अपने को सेवक न मान पायेगा। और महावीर कहते हैं जिस सेवा में सेवक वा जाये. वह सेवा ही नहीं है। विना सेवक बने अगर सेवा ही जाये. तो ही सेवा है। यह जरा कठिन पहेगा हमें समकता। क्योंकि रस तो सेवक का है, सेवा का नहीं है। अग कोढी के पैर दावते वक्त आस-पास के लोग कहेंगे अच्छा तो किसी पाप का प्रक्षालन कर रहे हो ! तो फिर कोडी के पैर दावने का सब मजा चला जायेगा। क्योंकि हम जास्ते हैं कि लीग तस्वीर निकालें, अखवारों में छापें कि महासेवक है यह आदमी, कोढियों के पैर दाव रहा है।

# (४) चूमने के लिए कोदी के बॉठ !

नीरसे ने सन्त फ्रांसिस की एक बगहू बहुत गहरी मजाक की है। सन्त फ्रांसिस ईवाई सेवा के साकार कर थे। सन्त फ्रांसिस को कोई कोड़ी मिल जाता हो न केवल उसे गके लगाते बक्कि उसके कोड़ों से मरे होंठों को चूनते मी। नीरसे ने कहा हैं कि संत फ्रांसिस, जगर मेरे बच में होता तो मैं जुमसे पुत्र के होंठ चूनते करता तुम्बरी मन को बचा हो रहा होता है? और मैं जीवमों से कहता कि बबाय संत फ्रांसिस को मौका देने के कि वे सुन्हें इसे, जहाँ तुम्हें के मिल जायें तुम चन्हें चूनो। कोड़ियों से कहता कि जहाँ मी संत कांसिस मिल जामें कोड़ो मत । उन्हें पकड़ो, गले लगाओ और चुमो । और सब देखी सन्त क्रांसिस के चेद्ररे पर क्या परिणाम होते हैं। जरूरी नहीं है कि नीत्से जैसा सोचता है वैसा संत फांसिस के चेहरे पर परिणाम हों, लेकिन यह बात बहत दूर तक सच है कि जो बादमी कोढी के पास उसको जूमने जाता है, वह किसी बहत गरिमा के भाव से भरकर जा रहा होता है। वह कोई ऐसा काम कर रहा होता है, जो बड़ा कठिन है, असंभव है। असल में वह वासना के विपरीत काम करके दिखा रहा होता है। कोढी के होंठ से दूर हटने का मन होगा. चुमने का मन नहीं होगा जबकि वह चुमकर दिखला रहा है। वह कुछ कर रहा है, कोई कृत्य है जो गरिमाएण है। महावीर कहेंगे कि अगर इस करने में थोडी-सी भी वासना है, इतना भी मजा आ रहा है कि मैं कोई विशेष कार्य कर रहा है, कोई असाधारण कार्य कर रहा है, तो फिर मैं नये कर्मों का संग्रह करता है। फिर सेवा भी पाप बन जायेगी। क्योंकि वह भी कर्म-बन्धन लायेगी। अगर मैं कुछ कर रहा हैं, किये हुये को अनकिया कर रहा है. तो फिर भविष्य में कोई कर्म-बन्धन नहीं है। अगर मैं कोई फेश ऐक्ट, कोई नया कृत्य कर रहा है, कोडी को चूम रहा है तो फिर मैं भविष्य के लिए पुत: आयोजन कर रहा है कमों की शृक्षला का।

### (x) महावीर का मेटा मैथमेटिक्स

महाबीर कहते हैं पुष्प की अगर सविष्य-उन्मुख है तो पाप बन जाता है। यह बहा मुस्किक होगा समस्ता। पुष्प भी अगर प्रविष्य-उन्मुख है तो पाप बन जाता है, नयों? वसाँकि वह भी बन्धन बन जाता है। महाबीर कहते हैं कि पुष्प भी पिछले किये गये पापों का विश्वर्षत है। तो महाबीर कहते हैं कि पुष्प भी पिछले किये गये पापों का विश्वर्षत है। तो महाबीर एक मेटा-मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, परा-गणित की। ये यह कह रहे हैं कि भी मैंने किया है, सबे मुन्से सम्मूणं करना पड़ेगा। मैंने एक चांटा आवको मार दिया है तो मुस्ते आपके पर दवा देने पहुँगे। इससे वह वह मे मार विश्वर्ष है, उसमें सन्तुष्यन हो जायेगा। ऐसा नहीं कि पैर दवाने से मुझे कुछ नया मिलेगा, बस्कि सिर्फ पुराना कर आयेगा। और जब नेरा सब पुराना कर आये, मैं सुन्यवत हो जाजें, कोई ओड़ मेरे हिशाब में न रहे, मेरे खाते में दोनो तरफ ऑफड़ें बराबर हो जाजें, जो मैंने किया वह सब जनकिया हो जायें, जो मैंने किया, वह वब विया हो जाये, कुण और वन दोगों बराबर हो आये और मेरे हाथ में पूर्ण बन पड़े, तो सहाबीर कहते हैं वह तुम्य जबस्था ही मुनित है। अपर ईसाइयत की बारणा हुन समझें तो सेवा शून्य में नहीं से जाती, पन में से जाती है, 'प्यत' में। आपका प्लस बढ़ता चवा जाता है। सापका घन बढ़ता चला जाता है। आप वितनी क्षेत्र करेता है। तने धनी होते चले जाते हैं, ततना आपके पास पुग्ध संस्कृति होता है। और इस पुग्ध का प्रतिफल आपको स्वयं में, मुक्ति में ईश्वर के द्वारा मिलेगा। वितना आपको गक में, हुन में, पोड़ा में मिलेगा। महावीन कहते हैं मोल तो तब तक नहीं हो सकता, जब तक घन या दृण कोई भी ज्यादा है। जब दोनों बराबर हैं और पूप्त हो गये, एक-दूबरे को काट गये, तभी आदमी मुक्त होता है। क्यों के मुक्त को प्रदे हो पर्व है। क्यों के मुक्त के लो र

निर्जरा के सूत्रों में वैयावृत्य बहुत कीमती है। तो महावीर इसलिए नहीं कहते कि दया करके सेवा करो, क्योंकि दया ही बन्धन बनेगा। कुछ मी किया हुआ बन्धन बनता है। महावीर यह नहीं कहते कि करुणा करके सेवा करो। कि देखो यह आदमी कितना दखी है, इसकी सेवा करो। महाबीर यह नहीं कहते कि इतना दूखी है, सेवा करो। महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पिछला कर्म तुम्हारा पीछा कर रहा हो, तो सेवा करो और खटकारा पा लो । इसका मतलब ? इसका मतलब यह हआ कि तुम अपने को सैवा के लिए खला रखो, 'पैक्सनेट' सेवा नहीं। अंडा लेकर निकलो मत कि मैं सबह से सेवा करके छीटँगा। घोषस्मा करके मत निकलो कि सेवा करनी ही है। जिद मत करो। राष्ट्र जलते हो, कोई अवसर का जाय तो खुला रखो। अगर सेवा हो सकती हो तो अपने को रोको मत । इसमें दोनों में फर्क है। एक तो धैवा करने जाओ प्रयोजन से, सकिय हो जाओ, सेवक बनो, धर्म समभी सेवा की । दूसरे, महावीर कहते हैं खुला रखी अपने की, कोई कहीं सेवा 'का अवसर हो और सेवा मीतर उठती हो तो रोको मत, हो जाने दो और प्रपंताप बिदा हो जाओ। पता भी न चले किसी को कि तुसने सेवा की। तुमको स्वयं भी पता न चले कि तुमने सेवा की, यह वैयावस्य है।

#### (६) सेवा उत्तम कीजिए

वैयावृत्य का अर्थ है— उत्तम सेवा। सावारण सेवा नहीं। ऐसी सेवा, जिसमें पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ किया। ऐसी सेवा, जिसमें बोब है कि मैंने कुछ किया हुआ अनकिया अर्थात् अनवन किया; कुछ या वो नीवे या, उसे मैंने छोता; इस आयमी से कुछ समेश ये वो मैंने तोव लिये। लेकिन अयर इसमें रस ले लिया तो फिर संबंध निर्मित होंगे। ऐसे में फिर संबंध होते हैं। और यह भी समक्त केना चाहिए कि रस एक तरह का छोवण है महानीर को हिए में। अगर एक आयमी दुःखी है और पीड़ित है और मैं उसकी सेवा करके स्वगं जाने को चेय्टा कर रहा हूँ, तो मैं उसके दुःखा का शोयण कर रहा हूँ। मैं उसके दुःख की साधन बना रहा हैं। अगर यह दुःखी न होता तो में स्वयं न जा पाता। यह तो बहुत मजेदार मामला है। इस गणित में चोड़ा महरे उतरना जरूरी हैं।

### (७) सेवा नहीं, स्वर्ग-संचय

एक आदमी दुन्ती है और आप सेवा करके अपना सुन्न कोन रहे हैं, तो आप उनके दुन्न को साधन बना रहे हैं। यही तो सारी इतिया कर रही हैं। एक धनपति अगर धन चूल रहा हैं तो आप उसके कहते हैं कि दूनरे खोन इन्दी हो रहे है और आप उनके दुन्न पर सुन्न दक्द्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब एक पुण्यात्मा दीन की, दुन्ती की सेवा कर रहा है कीर जपना स्वर्ण कोज रहा है, तब आपको ख्याल नहीं आता कि वह भी किसी गहरे ज्यों में यहीं कर रहा है। बस, सिक्ने खलग है, इस जमीन के नहीं, परलोक के हैं, पुण्य के। बैक बैलेंस वह यहाँ नहीं कोल पायेगा, लेकिन कहीं तो लोख रहा है। कहीं किसी बैक में बमा होता चला जायेगा।

लेकिन नहीं, महाबीर कहते हैं कि यह दूधरे के दुक का शोवण है। क्योंकि शोवण देवा केंद्रे हो सकता हैं ? दूबरा दुवी हैं। उठके दुक में मेरा हाय हो उकता हैं। उठ हाय को कमा ने लेकी हैं। उठ हाय को कमा है, उठी का नाम देवा है। वह मेरे कारण दुकी व हो, रतना हाय मुक्के कींत देवा है। दक्के दो वर्ष हुए। मेरे कारण कांद्रे दुवी न हो ऐसा मैं जीठां। दूबरे, कपर मूले कोई दुवी निव्ध जाता है तो कहीं मेरे कारण जतीत में वह दुक पैया व हुआ हो, इतिहार एसा मैं व्यवहार करूं कि कायर उठमें मेरा कोई यो हाय हो, तो हट जाये। इसमें कोई पीयानं नहीं हो सकता, इसमें कोई त्वरा और तीवता नहीं हो सकती, इसमें कोई एस नहीं हो सकता करने का; क्योंकि यह सिर्फ न-करना है, यह सिर्फ मिटाना और पीवला है। नहीं, सहावीर की सेवा समफी न बा

सकी, क्योंकि हम सम्व पैकानेट हैं। खगर वर्ष हमको पागलपन न वन वाये तो हम दम्में नहीं कर सकते। अगर पीआ हमारी इज्जत न वन जाये तो हम मोख में भी नहीं जा सकते। अगर पीआ हमारी इज्जत न वन जाये तो हम मोख में भी नहीं कर सकते, क्योंकि खोग्या हमारी आवत है, धोषण हमारे जीवन का ढंग है। वह व्यवस्था है हमारी। जीर वासना हमारा व्यवहार है। विस्त कीं अ में हम बासना जोड़ देते हैं वहीं हम करते हैं, क्याया नहीं कर सकते। अगर देवा बन-वासना हो जाये तो हम सेवा भी कर सकते हैं। विस्त कीं किंदी हम सेवा भी कर सकते हैं। विस्त कीं हम सेवा भी कर सकते हैं। विस्त सेवा मान कीं किंदी हम सेवा भी कर सकते हैं। विस्त मान मान सेवा मान

#### (८) जीसस की मौत से पहले का सवाल

बीसस के मरते के पहुछे बीसस के एक शिष्य ने पूछा कि वही जा गयी पात, सुनते हैं हम कि बाप नहीं बच लकेंगे। तो एक बात तो बता दें। यह तो पक्का है कि बाप देखर के हाथ के पात सिंहासन पर बैटेंगे, हम नोवां की की जगहें बचा होंगी? हम कहीं बैटेंगे? बच्च तो देखर का राज्य होगा, विहासन होगा। बाप तो पहोस में बैटेंगे, यह पक्का है, लेकिन हम लोगों की कमसंस्था बचा होंगी? कौन कहां बैटेंगा? किस नम्बर से बैटेंगा? जब भी बादमी कोई त्याग करता है तो पहले पूछ लेता है कि फल क्या होगा? दतना छोहता हूं, मिलेगा किटता? बीर च्यान रहे जब छोहने में मिलने का स्थाल हो, तो वह छोड़ना नहीं है, जब बारोंनेंगा है, वट एक सोवा है।

महानीर कहते हैं देवा से मिलेगा कुछ भी नहीं। कुछ कटेगा। कुछ मिलेगा नहीं, कुछ कटेगा। कुछ छुटेगा। कुछ होटेगा। सेवा को जलर महानीर की तर्म्य समर्के तो वह मेबीधनन है, दबाई की तरह है। दबाई से कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ बीमारी कटेगी। ईसाइयत की देवा स्तिक की तरह है उससे कुछ मिलेगा। उसका प्रविष्य है। महाचीर की सेवा मेबिसिन की तरह है। उससे कुछ बीमारी कटेगी, मिलेगा कुछ नहीं। यह मेद हतना महरा है जीरह से मेद के सारण ही बीन परम्परा सेवा को जन्म न दे पायी। बरना जीसस के गीव सी वर्ष गहरू महानीर से तेवा की बात की बी नीर उसे जन्तर-सप कहा था। लेकिन जैन-परम्परा वसे जना न पायी, जरा भी जमान पायी। क्योंकि कोई रैगन न बा उसमें। उसमें कोई ल्वरा नहीं देश होती थी। फिर कुछ करेगा, कुछ मिरेगा, कुछ सुरेगा। कुछ कमी हो जमोगी उनकी। पायी के पाप का डेर थोड़ा कम हो, तो उसको भी जगता है कुछ कम हो रहा है, समांचग इस मिलिंग। बीजारी भी लस्से दिनों की हो और बीजारी के बाद जब कोई स्वस्थ होता है, तो उसे जगता है कि सम-पिया मिलिंग। इससिय को सम्में दिनों तक बीजार रह जाये और बीजारी में एस के ले तो वह कितना ही स्वस्थ होना चाहता हो, बीतर कहीं कोई हिस्सा कहता है कि यत होना।

### (६) वीमारी के सुख

मनीवैज्ञानिक कहते हैं कि सत्तर प्रतिथत बीमार इसिक्य बीमार वने रहते हैं कि बीमारी में उन्हें रस पैदा हो गया, वे बीमारी को बचाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बीमारी को बचाना चाहते हैं तो विकित्सक के पास क्यों जाते हैं, दबा क्यों छेते हैं? यही तो मनुष्य का हन्त है, वो बीहरे काम एक साय कर सकता है। फिर बीमारी के भी रस हैं और कई बार कमता है, स्वास्थ्य छे ज्यादा रस होंगे। देखा होगा कि जब आप बीमार एकरें हैं, ती मारा जनत आपके प्रति सहानुपूरितृष्यं हो जाती है। किताना चाहता कि जब आप क्सा होते हैं, तब जनत् सहानुपूरितृष्यं हो जाती है। किताना चाहता कि जब आप क्सा होते हैं, तो होते हैं तो बत जनत् सहानुपूरितृष्यं होते हैं तो घर के लोग प्रेम का व्यवहार करते हुए माजून पढ़ते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो ऐसा माजून पढ़ते हैं। वे अपवाद स्वयहार करते नहीं माजून पढ़ते । वे अपवाद का बीमार होते हैं तो ऐसा माजून होता है कि आप सेंटर हो गये और सारी दुनिया परिचि पर है। आपके आस-हात करते नहीं माजून पढ़ते हैं। वे अपवाद बीमार आपके ईं-नीय पूम पढ़ा है, विज्ञान के अपवाद करते हो देखनेवाले आ रहे हैं। बाप ब्यान रसते हैं कि की वे वे वी वी आप।

# (१०) लड़का मर गया तो क्या, तारों का ढेर तो बढ़ा

मेरे एक मित्र का सङ्कासर गया। जनात लड़कालर गया। उनकी उन्न तो ७० वर्ष है। झाती पीटकर रो रहे वे। बब मैं पहुंचातो पास में उन्होंने देखियाम्स का डेर लगा रखा था। जल्दी से मैंने उनसे दो एक मिनट बात की, लेकिन मैंने देखा उनकी उत्सकता बात में नहीं, इसमें है कि वे टेलि-ग्राम्स में देख जाऊँ। उन्होंने टेलिग्राम्स मेरी तरफ सरकाये और कहा कि प्रधानमंत्री ने भेजा, राष्ट्रपति ने भेजा। जब तक मैंने टेलिग्राम्स न देख लिये तब तक उनको तिप्त न थी बड़े द:ख में थे। लेकिन द:ख में भी रस लिया जाता है। ये टेलियाम्स वे फाडकर न फेंक सके. ये टेलियाम्स वे भूस न सके. इनका वे देर लगाये रहे। पद्रह दिन बाद जब मैं गया, तब देर और बडा हो गया था। डेर लगाये हुए अपने पास ही रखे रहते थे। कहते थे, आत्महत्या कर लुंगा। क्योकि अब क्या जीना। जवान लड़का मर गया। मरना मुझे चाहिए था। यानी कहते थे आत्महत्या कर लूँगा और तारों का ढेर बढ़ाते जाते थे। मैंने कहा, कब करियेगा, पद्रह दिन तो हो गये ? जितने ही दिन बीतते जायेंगे. उतना ही मुक्किल होगा करना। इसपर उन्होंने मुक्ते ऐसे देखा, जैसे कोई दूष्मन को देखें । उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं ? आप और ऐसी बात कर रहे हैं! लेकिन वे बाश्महत्या करने के लिए इसलिए कह रहे थे पंत्रह दिन से नि तर, कि जब आत्महत्या की बात कोई भी सुनता था, तो सहानुभूति प्रकट करता था। मैंने कहा, मैं सहानभृति प्रकट न करूँगा। इसमें आप रस ले रहे हैं। बस. उसी दिन से वे मेरे दश्मन हो गये।

इस दुनिया में सच कहना दुसमन बनाना है। दुनिया में किसी से भी सच कहना दुसमन बनाना है। भूठ बड़ी मित्रताएँ स्थापित करता है। कभी एक सका देखें, चौबीस पटें तय कर हैं कि सच हो बोलेंने तो जाप पायेंगे सब मित्र सिदा हो गये। बस, चौबीस पण्टा, इससे ज्यादा नहीं। देखेंगे कि पत्नी जपना सामान बॉब रही है, खड़के-बच्चे कह रहे हैं नमस्कार, पित्र कह रहे हैं तुम ऐसे आदमी थे! बहुरहास सारा जगत् शत्र हो जायेगा।

# (११) वाणी मचुर है, मगर वकवास बन्द कर

 कर। मुक्ते अलाबार पढ़ना है। मुक्ते अलाबार पढ़ने दे। तो दोहरा है जायमी। मजबूरी है उसकी। क्योंकि सीधा बीर सच्चा होने नही देता समाज। महेंगा पढ़ जायेगा। इसलिए झूठ को पोंछता चला जाता है।

मुल्ला ने जब तीसरो बादो की, तो तीसरे दिन रात को पत्नी ने कहा कि क्यार तुम बुरा न मानो तो मैं अपने नकती दौत निकाल कर रख हूं, स्पोकि रात में मुझे नीद नहीं आती। मुल्ला ने कहा, तो मैं अपनी लककी की दौग अनग कर सकता हूँ और जपने सुठे बाल अलग कर सकता हूँ। तथा की को आँल एस सकता हूँ और विशास कर सकता हूँ। स्पायाद, हे परमारमा । तूने अच्छा बता दिया; नहीं तो तीन दिन से हम भी कहाँ सो पा रहे हैं। और बहु भी नहीं सो पा रहीं, स्वोंकि वे सुठे दौत सोने कैसे देंगे?

### (१२) झडे चेहरे ओड़े हुए

हम सब एक इसरे के सामने चेहरे बनाये हुए हैं. जो झठे हैं। लेकिन रिलैक्स कैसे करे ? सत्य रिलैक्स कर जाता है। लेकिन सत्य में जीना कठिन पड़ता है इसलिए हम दोहरा जीते हैं। एक कोने में कुछ, एक कोने में कुछ, भीर सब चलाते हैं। बीमारी में रस है, यह कोई बीमार स्वीकार करने की राजी नहीं होता लेकिन बीमारी में रस है। इतना रस स्वास्थ्य में भी नहीं बाता जितना बीमारी में बाता है। इमलिए स्वास्थ्य को कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। बीमारी को सब लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यह जो हमारा चित्त है यह द्वन्द्व से भरा है। इसलिए हम कहते कुछ मालम पडते हैं. कर कुछ और रहे होते हैं। कहते हैं गरीब पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन उस दया में भी रस लेते मालम पडते हैं। अगर दनिया में कोई गरीब न रह जाये. तो सबसे ज्यादा तकलोक उन लोगों को होगा, जो गरीबो की सेवा करने में पैदानेट रस ले रहे हैं। वे क्या करेगे ? अगर दनिया नैतिक हो जाये तो जो साध दुनिया को नैतिकता समकाते फिरते हैं, ऐसे उदास हो आयंगे कि जिसका हिसाब लगाना मध्कल ही जायेगा । ऐसा कभी होता नही है, कभी मौका नहीं आता। लेकिन एक दफा आप मौका दें और नैतिक हो जायें और जब साधु कहें कि आप चोरी मत करो, तो आप कहें हम करते ही नहीं। वह कहे फूठ मत बोलो, जाप कहें हम बोबते ही नहीं; बेईमानी मत करो, आप कहे कि हम करते ही नहीं। वह कहे दूसरे की की तरफ मत देखो, आप कहें हम

बिलकुल बन्धे हैं, देखने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि ऐसा हो तो जाप साधु के हाथ से उसका सारा काम ही खीन ले रहे हैं, पूरी वड़ ही उसाड़े के रहे हैं। साधु क्या करेगा?

# (१३) अगर असाधु नहीं होंगे तो साधु कहाँ से जी पायेगा!

यह कठिन होगा समझना, लेकिन साथु बसायु के रोगों पर बीता है, परावाहट है। ये जो बसायु बारों तरफ दिवाधी पहते हैं, उनके करर ही साधु बीता है। बगर दुनिया वस में साथु हो बारे तो साधु एकदम काम से बाहुर हो जायें। किर तो उसको कोई काम नहीं वचता। यो वाधु आपको समक्षा रहे थे, (सयफाते क्तर बादमी गुरू हो जाता है। उत्तर हो जाता है, सुपीरियर हो बाता उसके, जिसे समक्षाता है। हसिए समक्षाने में रस बाता है। अपर समक्षाने में रस था, अवर समक्षाने में बावने अक्षान को मोरण था, बगर समक्षाने में बाप सीढ़ी ये उनके साम की तरफ बढ़ने में, तो हसमें कोई हैरानी न होगी कि जिस तित बारे जोग साधु हो बारों, उस दिन यह वो साधुता समक्षा रहा था, ईमानदारी समका रहा था, बहु बापको बेहेमानो के साम जोग स्वाले करी की देशेमानो के स्वाले करी हो पहेंगी, कसस्य बीलते होगी के देशेमानों के सिंगा जोग मुक्कि हु चोरी करनी हो पढ़ेगी, कसस्य बीलता ही पढ़ेगा, नहीं तो मर जाओग, जीवन में रस ही बो जायेगा।

लेकिन अगर वह सचमुच में ही साधु था, समफाना उसका रस न था, योगण न या, तो वह प्रवक्त होगा, आनिंदित होगा और कहेगा कि समफाने की अफट मिटी। तोग साधु हो गये, बात ही खतम हो गयी। जब मुफ्ते समफाने का चपटब भी न रहा। जगर तेवा में आपको रस बार दहा है जिससे कि आपको जगता है कि बाप करी स्वर्ग में जा रहे थे, सुख में, आदर में, प्रतिहार में, सम्मान में प्रिकट हो रहे थे और तब जगर देखा करवाने को स्वर्ग भी न मिले, तो आय बड़े उसा और उसा हो बायें। ठिकिन अगर देखा वैयायुक्त है, जैसा महासीर मानते हैं, तो आप प्रवक्त होंगे कि जब आपका कोई ऐसा कर्म नहीं बना, जिसके कारण आपको किसी की देवा करनी पड़े। आप प्रवक्त होंगे, प्रपृत्तिकत होंगे, प्रमृदित होंगे, आनम्बत होंगे। जाप कहेंगे

सेवा में कोई रस नहीं है। सेवा केवल मेडिसिनल है। जो किया है, उसे पींछ डाजना हैं। ध्यान रहे जो व्यक्ति सेवा करेगा दूसरे की और कहेगा वह बीमार है इसिलए सेवा करता हूँ, युद्ध है इसिलए सेवा करता हूँ; वह बीमार होने पर दिवा मरिया, बुद्ध होने पर सेवा मरिया, क्याँक से एक ही तक में वो हिस्से हैं। लेकन महाश्वीर की दिवा करने की वो बारणा है, उसमें सेवा मीया मही लायेगी। मरियों का कीई कारण नहीं है। और अपर कोई सेवा करीता है। उसमें का प्राप्त का करेवा हो जो अपर कोई सेवा करेवा है। और अपर कोई सेवा करेवा हो जो अपर कोई सेवा करेवा तो उससे कोध पैदा न होगा, उससे कष्ट भी मन में न नायेगा। उससे ऐसा भी न लगेया कि इस जारयों ने सेवा क्यों नहीं की अपर आप सेवा में के आध्यों में जाकर देखें जो कि सेवा करते हैं, तो जाय एक और मजेदार बात देखें कि केव से लें वी हैं उतनी ही मारा में, और उतनी ही सकती से सक्ती उनकी मयंकर होती हैं। वे जारा सी वात कुक नहीं सकते। और कभी-कभी अपराप्त हिसारमक हो जाती है यह सक्ती। यह बहुत मजे की बात है कि जितने सक्त जाय अपने पर होते हैं उससे कम बक्त आप कार्य पर रहीं है सकते, बल्कि ज्यादा ही सक्ती की आप केवा कि सा क्यां कार्य कर स्थाय क्यां से सकते कार्य करने पर होते हैं उससे कम बक्त आप अपने पर होते हैं उससे कम बक्त आप करने पर होते हैं उससे कम बक्त आप करने पर नहीं हो सकते, बल्कि ज्यादा ही सकते हों। को भी-कभी बहुत छोटी-छोटी बातों में बहुत अपने परना परती है।

#### (१४) अनुशासन का शासन

गांधीजी नोआखाली में यात्रा पर थे। बड़ा किटन था वह हिस्सा, एकएक गांव जून और लाशों से पटा था। एक युवती उनकी सेवा में थी। बढ़
जन साथ चल रही थी। एक गौंव से लड़ा लख़ा। बोगहर नहीं से चले,
सोफ हुनरे गांव रहेंगे। गांधीजी स्नान करने बैठे, तो देखा उनका पत्यर,
जिसते वे पैर पिसते थे, पीक्षे झूट गया है पिछले गांव में। रात उत्तर रही है,
जेवेरा जदर रहा है। उन्होंने उस लक्षकों को जुलाया और कहा कि यह फूल
लेखे हुई ? क्योंकि गांधी कभी भूल नहीं करते, रशिलए किसी की भूल नवरित
नहीं कर सकते। बोले, वापत जाजो और बढ़ एत्यर लेकर आओ। सोचिये,
नोबाजाली में पारों तरफ काग जल रही है, सार्थ बिछी है, और वह लक्षेत्री
खड़की रोती, पवइती हा खांच वहकती वापत लीटी। उस पत्यर में हुछ भी न
गा। वैसे पत्यास पत्यर उस गांव की ची ठटाये वा सकते हैं, लिक लगुमातन !
चो जादमी अपने पर पत्का लजुवासन रखता है, बहु आदमी हुसरों की बदंत
बबा लेला है। चर्योंक खुख नहीं भूतते कोई चीज, तो बुदार कैंग्रे भूल आजि
है ? तब लपर देस गीव जावा जनुसासन रहरे में हिंसा हो जाता है। घोषाला
है ? तब लपर से दिसने वाषा जनुसासन एक्स में होई सा हो जाता है। घोषाला
हू भी कोई बात थी ! जावशी चूल सकता है, मुलना स्वामाविक है। बीर

कोई बड़ा कोहिन्नर हीरा नहीं भूल गया है। येर विसने का परचर भूल गया है। कीक्त वहाँ सवाल परचर का नहीं है, सवाल सस्ती का है। साम परचर का नहीं है, सवाल सस्ती का है। साम परचर होना चाहिये। अगर आग अनुवासन, सेवा, नियम का पर्योदा इस तरह की बातें मानविलो लोगों के पास जाकर देखें, तो आपको दूसरा पह्नू भी बहुत बीघ दिखाबी पड़ना घुक हो जागेगा। जितने सस्त वे अपने पर हैं उससे कम सस्त वे दूसरों पर नहीं हैं। जब आग किसी के पैर बाद रहें हैं तब आप किसी से पैर बाद रहे हैं तब आप किसी से पीर बाद रहे हैं तब आप किसी से पीर बाद यह से किसी को में। और बाद वापके पैर न दावें गये उस दिन, तब आपकी पीश का अस्त न होगा।

#### (१४) सेवा नहीं, पाप-प्रक्षालन

केकिन महायीर की वेवा का इससे कोई संवय नहीं है। महायीर तो कहते हैं कि बगर कोई मेरी सेवा करता है तो वह इससिए करता है कि उसके सिसी पाप का प्रसासन होना है। जगर नहीं है पाप का प्रसासन, तो बात समास हो गयो, तो कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इससे दूसरे को गौरव दिया जाये, तो कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इससे हुसरे को गौरव दिया जाये, तो किर दूसरे को निन्दा भी दी जा सकती है। केकिन न कोई निन्दा है न कोई गौरव है। वैपायय का एसा ही क्यों है। इससे एक जाए कर भी सेवा कर रहे हैं। तेव हमान रखें कि वह भीच्य-उन्मुल न हो। तभी आप उत्तर्नण कर रहे हैं। वेवा जार के गौरव-गौरमा कर उसे हैं। वेवा जो किसी तरह के गौरव-गौरमा की कोई भावना भीतर गहन न हो, अन्यया आप सेवा नहीं कर रहे हैं, वैयाइय स्वीह कर रहे हैं।

बीर क्यों इसको अंतर्तय कहते हैं महाबीर ! इसिलए अंतर्तय कहते हैं कि इसका करना किंतर है। वह तेया वरल है जिसमें कोई रस जा रहा हो। स्व तेया के स्व हो कि है। हमिलए स्व तेया के कीई भी रस नहीं है। वह सिर्फ जेन्द्रना ठीक करना है। इसिलए यह तप ओर वहा आवारिक तप है। क्योंकि हम कुछ करें और कर्ती न बनें, इससे बडा तप क्या होगा? सेवा जेंसी चीज करें जो कोई करने को राज नहीं, है, कोड़ी के पैर वबायें जीर फिर भी मान में कर्ता न वनें, तो तप हो जायेगा और बहुत बडा जांगिक तप हो जायेगा। बांतरिक क्यों कहते हैं? जांतरिक सर्विण कहते हैं कि तिवाय आपके और कोई न पहचान सकेगा। बात तीतरी है, आप ही जान करेंगे; के किन जाप विकट्टम बोच लेंगे। की तिवादी हैं नहीं होगी। जो भी जासभी भीतर की जांत्र विकटन हो जाता है यह ऐसे ही

जान लेता है जैसे आपके पेर में कांटा बढ़ता है तक आप जान लेते हैं कि दुःख रहा है। जब आविशन में आपको कोई बले समा के तो आप केंग्रे जानते हैं कि हृदय प्रकृतिकत हो रहा है? जब कोई आपको चरण में सिर रख देता हैं तो आपके पीतर को लहर दोड़ जाती है, वह आप केंग्रे जान ते हैं वे आपके परित को लहर दोड़ जाती है, वह आप केंग्रे जान तेते हैं? उसके छिए कहीं बाहर खोजने की कररत नहीं पड़ती है, आंतरिक मापदण्ड आपके पास है। दो जब सेवा करते वक्त आपको किसी भी तरह की भविष्य-उम्मुखता माल्म पढ़े तो समक्ता कि महावीर ने उस देवा के लिए नहीं कहा है। अपर कोई पुष्प का भाव पैदा हो तो जानना कि महावीर ने उस देवा के लिए महीं कहा है। अपर एक हो स्वाप रहा तो समक्ता महावीर ने उस देवा के लिए नहीं कहा है। अपर एक ही अपर ऐसा लगे कि मैं कुछ कर रहा है, कुछ विधिष्ट, तो समक्ता महावीर ने उस देवा के लिए नहीं कहा है। जगर यह कुछ भी पैदा न हो और फिर सेवा ऐसे हो जैसे तकरी पर लिखी हुई कोई बीज हो जिसे किसी ने पीछकर प्रवार और तकरा और तकरी हो पास और साली हो गये, ती समक्रा आप अंतर-तप में प्रवेश कर रहे हैं।

### (१६) स्वाध्यायान् मा प्रमदः

महाबीर ने वैवान्त्य के बाद ही जो तर कहा है, वह है स्वाच्याय । यह चौचा तर है। निश्चित ही बगर सेवा का जाप रेसा प्रयोग कर तो आर स्वाच्याय ने बड़ा गौण कर्य तो तर्म स्वाच्याय से बड़ा गौण कर्य तियां , स्वयं के अच्यायन में उतर वार्योगे । लेकिन स्वाच्याय से बड़ा गौण कर्य लिया जाता रहा है । वह है शाक्षो का बच्यवन, पठन, मनम । महाबीर अध्यायन भी कह सकते थे, स्वाच्याय कहने को क्या जरूरत ? उत्तमें 'स्व' जोड़ने का बच्या प्रयोजन था ? अध्ययन काक्षी था । स्वाच्याय का जर्य होता है स्वयं जा अध्ययन, साक्ष का अध्ययन नहीं । लेकिन सामु शास्त्र खोले सेठ हैं । उनले पूर्वियं युवह से क्या कर रहे हैं, वे कहते हैं स्वाच्याय कर रहा हैं । शास्त्र विचित्त ही किसी और कार होगा । स्व का शास्त्र नहीं वन सकता । और अगर खुद के ही शास्त्र पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेकार पढ़ रहे हैं । वसोंक्र जा होगा । उत्तमें जानने को क्या रहा या होगा ?

#### (१७) क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं?

स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन । यह बड़ा कठिन है, अब कि शास्त्र पढ़ना बड़ा सरस है । जो भी पढ सकता है वह शास्त्र पढ़ सकता है । पिठत होना काफी है। सिक्किन स्वाध्याय के जिए पिठत होना काफी नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय बड़ा जिटला मामता है। जाप बहुत कोम्प्लेक्स है। जाप वहुत उक्तमन में हैं। वाप एक प्रीपों का लाल है। जाप एक प्री तुनिया है। ह्यार तरह के उपद्रव हैं हरों। उन सबसे जव्ययन का नाम स्वाध्याय है। तो जगर जाप जपने कोध का जव्ययन कर रहे हैं, तो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं । वापों में पा जिला है, जगर उसका जव्ययन कर रहे हैं, तो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। जो भीतर सीजूद है। जो भी किसी साक में लिखा है, वह सब वापके मीतर मीजूद है। हस जगत् में जितना भी जाना जायगा, वह प्रत्येक वादमी के भीतर मीजूद है। जोर इस जगत् में जितना भी जाना जायगा, वह प्रत्येक वादमी के भीतर सीजूद है। जोर इस हम जायगा है, वह प्रत्येक वादमी के भीतर काज भी भीजूद है। जार साक हो। जार साक, द जलटीमेट स्किप्तर। इस बात को समझे तो अवादीर का स्वाध्याय समक्ष में आया।

मनष्य परम शास्त्र है। क्योंकि जो भी जाना गया है, वह मनष्य ने जाना। जो भी जाना जायेगा, वह मन्त्य जानेगा। काश ! मनुष्य स्वयं को ही जान ले. तो जो भी जाना गया है और जो भी जाना जा सकता है, वह सब जान खिया जाता है। इसलिए महाबीर से कहा है कि एक को जान लेने से सबको जान लिया बाला है। स्वयं को जान लेने से सबं जान लिया जाता है। इसके कई आयाम हैं। पहली तो बात यह कि जानने योग्य जो भी है, उसके हम दो हिस्से कर सकते हैं-एक तो बाब्जेक्टिव बस्तगत: इसरा सब्बन्दिन, बात्मगत । जानने में दो घटनाएँ घटती हैं । एक जाननेवाला होता है और जानी जानेवाली चीज होती है। विषय होता है जिसे हम जानते हैं और जाननेवासा होता है जो जानता है। विज्ञान का सम्बन्ध विषय से है, आब्जेक्ट से है, वस्तु से है, जिसे हम जानते हैं उसे जानने से हैं। वर्म का सम्बन्ध उसे जानने से है, जिससे हम जानते हैं। जो जानता है उसे जानने से है। जाता को जावना धर्म है और ज्ञेय को जानना विकान है। ज्ञेय को हम कितना ही जान लें तो ज्ञाता के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। कितना ही हम जानें चाँद, तारों, सुरज के सम्बन्ध में, तो भी अपने सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चसता । बल्कि एक बड़े मजे की बात है कि हम जितना ही बस्तुओं के संबंध में ज्यादा जान छेते हैं उतना ही वह हमें श्रम जाता है जो जानता है। व्योंकि भावकारी बहुत इकट्टी हो जावे तो जाता क्रिप जाता है। आप इतनी चीजों के सम्बन्ध में जानते हैं कि आपको स्थाल ही नहीं रहता कि बभी जानने को बेख बच रहा। इसलिए विज्ञाल बहता जाता है रोज, जानता जाता है रोज। कितने प्रकार के मण्डर हैं, विज्ञान जानता है। प्रयेक प्रकार के मण्डर की क्या जूबियाँ हैं, विज्ञान जानता है। कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, विज्ञान जानता है। प्रयोक वनस्पति में क्या-क्या दिया है, विज्ञान जानता है। कितने सूरण हैं, कितने तारे हैं, कितने चाँद हैं, सब विज्ञान जानता है।

### (१८) महावीरः मिथ्या ज्ञानी किसे कहते हैं ?

आइन्स्टीन ने मरते वक्त कहा था, कि अगर मझे दुबारा जीवन मिले, तो मैं एक संत होना चाहुँगा। जो खाट के आस-पास इकट्र दे थे, उन्होंने पुछा, क्यों ? तो आइन्स्टीन ने कहा, जानने योग्य तो अब एक ही बात मालूम पडती है कि वह जो जान रहा था, वह कौन है ? यह सब जान लिया कि चाँद तारे कितने है, लेकिन होगा क्या ? दस है कि दस हजार हैं कि दस करोड है कि दस अरब है, इससे होगा क्या ? दस हैं ऐसा जानने बाला भी बही क्षडा रहता है, दस करोड हैं ऐसा जानने वाला भी वहीं खडा रहता है, दस अरव हैं, ऐसा जानने वाला भी वहीं खढ़ा रहता है। जानकारी से जानने वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक अम जरूर पैदा होता है कि मैं जानने वाला हैं। महाबीर ऐसे जानने वाले को मिन्या ज्ञानी कहते हैं। जाननेवाला जरूर कहते हैं, लेकिन मिथ्या जानने वाला है। ऐसी चीजें जानने वाला है जिसके बिना जाने भी चल सकता बा और ऐसी चीजें छोड देने वाला है जिनके विना जाने नहीं चल सकता। को कीमती है वह छोड़ देते हैं हम और जो गैरकीमती है, वह जान लेते हैं। आखिरमें जानना इकट्टा हो जाता है और जानने वाला खो जाता है। भरते वक्त हम बहत कुछ जानते है, सिर्फ उसे ही नहीं जानते हैं जो मर रहा है। अद्मृत है यह बात कि आदमी अपने बाप को नहीं जानता। इसलिए महावीर ने स्वाच्याय को कीमती अंतर तपों में गिना है।

# (१९) शास्त्र पद्धे का होय ?

स्वाध्याय चौषा अन्तर्-तम है। इसके बाद दो ही तन बच जायेंगे। और उन दो तमों के बाद एस्सप्कोजन, विस्फोट चटित होता है। स्वाध्याय तो उस विस्फोट के निकट की सीढ़ी है। जहाँ कान्ति चटित होती है, जहाँ जीवफ

नया हो जाता है, जहाँ आपका पुनर्जन्म होता है, नया आदमी आपके सीतर पैदा होता है, पुराना समाप्त होता है। स्वाध्याय अब बहत करीब ले आया है। जब दो ही और सीढी बचती हैं। इसलिए स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र का अध्ययन नहीं है। शास्त्र का अध्ययन कितना कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं कोई कान्ति षटित होती नहीं मालम होती. कहीं कोई विस्फोट नहीं होता । सच तो यह है कि जितना ही आदमी शास्त्र को जानता है, उतना ही स्वयं को जानने की जरूरत कम मालम पडती है। बयोकि लगता है कि जो भी जाना जा सकता है. बह सब मझे मालम है। महाबीर क्या कहते हैं, बढ़ क्या कहते हैं, काइस्ट क्या कहते हैं, वह जानता है । आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वह जानता है । बिना जाने जानता है। यह मिरैकल है। बिना जाने जानता है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है। उसे कोई स्वाद नहीं मिला आत्मा का। उसने परमात्मा की कभी कोई अलक नहीं पायी। उसने महिन के आकाश में कभी एक पस भी नहीं मारा। उसके जीवन में कोई ऐसी किरण नहीं उतरी. जिससे बह कह सके कि यह जान है. जिससे प्रकाश हो गया। सब अन्धेरा भरा है। और फिर भी वह जानता है कि सब जानता है। इसे महावीर मिथ्या ज्ञान कहते है।

# (२०) ये तथाकथित ज्ञानी

इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शास्त्र के अध्ययन की इन्कार कर रहे हैं, सेकिन वह स्वाध्याय नहीं है। इसको बगर स्थाश में रखा जाये, तो शास्त्र का बध्ययन भी छपयोगी हो सकता है। हाँ, उपयोगी हो सकता है अगर यह ख्याल में रहे कि शास्त्र का सागर सागर नहीं; और शास्त्र का प्रकाश, प्रकाश नहीं; और शास्त्र का आकाश, आकाश नहीं; और शास्त्र का परमातमा, परमातमा नही; और शास्त्र का मोक्ष, मोक्ष नहीं। और इसके साथ यह भी स्मरण रहे कि किसी ने जाना होगा, उसने शब्दों में कहा है। छेकिन शब्दों में कहते ही सत्य को जाता है। केवल छाया रह जाती है। यह सब स्मरण रहे. तो शास्त्र को फेंककर किसी दिन सागर में छलाग लगाने का मन का जायेगा। लेकिन अगर यह स्मरण न रहे. सागर ही बन जाये शास्त्र, सत्य ही बन जाये शास्त्र, शास्त्र में ही सब भटकाब हो जाये तो शास्त्र सागर की छिपा लेगा। इसलिए कई बार अज्ञानी कद जाते हैं परमात्मा में और ज्ञानी विचत रह जाते हैं। तथाकथित ज्ञानी दि सी-काल्ड नोझसं, वंचित रह जाते हैं। इसलिए उपनियद कहते हैं कि अज्ञानी तो अन्यकार में भटकता है. क्षेकिन ज्ञानी महा अन्यकार में भटकता है। स्वाध्याय का अर्थ है-स्वयं में खतरो और स्वयं का अध्ययन करो। पूरा जगतु भीतर है। वह सब्जेक्ट है। बारमा का वह जगत पूरा भीतर है। उसे जानने चलो। लेकिन इसके लिए रख बदलना पढेगा। तो स्वाध्याय का पहला सुत्र है--- रुख। वस्तु के अध्ययन को छोड़ो, अध्ययन करनेवाले का अध्ययन करो।

जैसे उदाहरण के लिए बाप मुक्ते सुन रहे हैं। वब बाप मुक्ते सुन रहे हैं वो बापने कभी ब्याल किया है कि जितनी तक्षीतवा से बाप मुक्ते सुनेते, उदान ही बापनो भूत जायेगा कि बाप सुनने वाले हैं? विजनी तस्लीतता से बाप मूले सुनेंगे, उतना ही बापने स्मरण के बाहर हो जायेगा कि बाप भी यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहा है। बोलने वाला प्रणाह हो जायेगा, सुनने वाला भूत रहे हैं, तब बो घटनाएँ घट रही हैं। बल्ब जो आपने पास जा रहे हैं जो आपने बाहर हैं बीर बाप बोलने वाले प्रणाह हो आया जा रहे हैं जो आपने बाहर हैं बीर बाप को भीतर हैं। छल्ब सह्तपूर्ण हो बापने सुनते वस्त और सुनने वाला गोण हो जायेगा। जो बगर बाप प्रांत रहस

### (२१) अच्छा बोछे कि ठीक बोले

मेरे पास लोग आते हैं। जब कोई मेरे पास आता है और वह कहता कि आज आप बहुत अच्छा बोले, तो मैं जान जाता है कि आज क्या हुआ ? आज यह हुआ कि वे अपने को भूछ गये और इन्छ नहीं हुआ। बात्म-विस्मरण हुआ। बाज घंटे भर उनको अपनी याद नहीं रही, इसिछए वे कह रहे हैं कि बहत अच्छा बोसे । घंटे भर उनका मनोरंजन इतना हुआ कि उनको अपना पता भी नहीं न रहा। पंद्रह वर्ष से निरन्तर सबह साँझ में बोसता रहा है। एक भी आदमी नहीं है, जो आकर यह कहता हो कि आज आप बहुत ठीक बोले। वह कहता है, बहुत अच्छा बोले। क्योंकि अगर कुछ ठीक बोले, तो कुछ करना पहुँगा। अच्छा बोले, तो हो प्रकी बात । कोई आदमी नहीं कहता मऋते कि सत्य बोले । सुखद बोले कहता है। सत्य बोले, तो बेचेनी पैदा होगी। सुखद बोले. बात जतम हो गयी, सल मिल चुका है। लेकिन सुख आपको कब मिलता है, वह मैं जानता है। जब भी आप अपने को मुलते हैं, तब ही सुख मिलता है चाहे सिनेमा में भूलते हों, चाहे संगीत में भूलते हों, चाहे कही सुनकर भूलते हों, चाहे पढ़कर भूलते हों, चाहे सेक्स में भूलते हों, चाहे शराब में भलते हों। मध्ये भलीभौति पता है कि आपको सख कब मिलता है। जब आप अपने को भूलते हैं, तब ही मिलता है।

# (२२) ध्यान में लगे हुए दोहरे तीर

लेकिन जब अपने को भूखते हैं, तकी स्वाध्याय बन्द होता है। जब आप अपने को स्मरण करते हैं, तब स्वाध्याय गुरू होता है। तो जब आप अपने को स्मरण करते हैं, तब स्वाध्याय गुरू होता है। तो जब आप अपने पहां हैं, एक प्रयोग करें, यही और अपी। सिर्फ देंगेड, दोहरे तीर सापे दें यह जो हैं। एक सेरा ति एक जिस्सा है हमाने स्वाप्त में। एक मेरी तरफ और एक अपनी तरफ। जब सुनने बाले का भी स्मरण है, वह जो कुर्या पर बैठा है, वह जो आपको हुट्टी-मांच-मज्जा के भीतर छिपा है, जो कोच के पीछे कहा है, जो लॉक के पीछे रेख रहा है, उसको स्वाप्त रही हो स्विम्बर, उसको स्वरण रही। हो हिनकर नहीं, उसके स्मरण यह। रिमेकर, उसको स्वरण रही। हो हिकर नहीं, उसके स्मरण यह। रिमेकर, वहां, वहते सुरू लो जाय, क्योंक के री रहनी वारों सुरू की वहते कुछ भी न हुष्ता, और पुक्र शी सुष्ट में सुरू सी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय का सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुरू भी सुष्ट भी न हुष्ता, और पुक्र शोय सुष्ट भी सुष्ट भी सुष्ट सुष्ट सुष्ट भी सुष्ट सुष्ट सुष्ट सुष्ट सुष्ट सुष्ट सुष्ट भी सुष्ट स

सो कोई हर्ज होनेवासा नहीं है। केकिन उसका स्मरण रखें, वह जो भीतर बैठा है, सन रहा है, देख रहा है, मीजब है। उसकी प्रेजेंस अनुमव करें। व्यान उस पर जाये तो आप हैरान होंगे जानकर कि तब जो में कह रहा हैं आपको सुखद नहीं, सत्य मालम पडना शुरू होगा । और तब वह आपके लिए मनोरंबन नहीं, आश्म-कांति बन जायेगा। और तब जो मैं कह रहा है, वह सब आप सर्नेंगे ही नहीं, जियेंगे भी, जानेंगे भी। क्योंकि जब आप भीतर की तरफ उन्मस होकर सबे होंगे. तो आपको पता लगेगा कि जो मैं कह रहा है, वह आपके भीतर छिपा पड़ा है। उससे तालमेल बैठना शुरू हो जायेगा। जो मैं कह रहा है, वह खापको दिखायी पड़ने लगेगा कि ऐसा है। अगर मैं कह रहा हैं कि कोच जहर है, तो मुक्ते सुनने से वह जहर नहीं हो जायेगा । लेकिन क्रगर बाप अपने प्रति उसी क्षण जाग गये और आपने भीतर आंका तो आपके भीतर जो कोछ का रिजरवायर है, जहर काफी इकटा है, वह दिखायी पड़ेगा। अगर वह दिख जाये भेरे बोलते वक्त तो मैंने जो कहा, वह सत्य हो गया । नयोंकि वास्तविक सत्य मेरे शब्द के पास जो होना चाहिए था. वह आपके अनभव में जा गया। तब आपके भीतर सत्य की प्रतीति हो गयी।

# (२३) म्यूचुअल नॉनसेंस

मुनते वस्त बोलनेवाले पर कम ध्यान रखें, युनने वाले पर ज्यावा ध्यान रखें। युननेवलों पर नहीं, युननेवलों पर । युनने वालों पर की लोग ध्यान रख लेते हैं। देख लेते हैं जास-पात कि किस्पेन्स को जेंच रहा है। मुफले वेसे ता लेते हैं। देख लेते हैं जास-पात कि किस्पेन्स को जेंच रहा है। मुफले वेसे ता ते हैं? वे कहती हैं, कि की स्वाच वहता ठीक हुआ। उनसे पूछता है, क्या बात है? वे कहती हैं, कि की स्वाचित को जेंच रहा है। और कई लोग ऐसे हैं कि जब तक हुसरों को न जेंचे, उनकी महीं जेंचता। बड़ा म्यूडकल है नॉनरेंख। पारस्यरिक पूर्वता वलती है। विके ते हैं सात-पास कि जंवा, तो उनकी भी जेंचता है। और उनकी पता नहीं कि बगल याने को भी उनकी देसकर ही जेंचता है। हिटकर क्यांनी सामझों में स्वाच स्वाच को भी उनकी देसकर ही जेंचता है। दिटकर क्यांनी सामझों में स्वाच सार्थी विठा देता या जो उनके दक्त पर तानी बजाते थे। बब हिटकर ने पहली बच्चे का पी उनकी हमा कि तुम बोव में हम हम हम हम हम हम हम सार्थी विठा देता या जो उनके दक्त पर तानी बजाते थे। बब हिटकर ने पहली बच्चे का पी उनहों ने कहा, हम बचारों तो बड़े बेहदे की में। दस आदमी ताली स्वचारी तह हमार हमें की हम हमें सही स्वचारी सार्थी के बेहदे की में। इस आदमी ताली स्वचारी तह हमार हमें और की हम हमी हम हम सार्थी तो बड़े से वेहदे की हमें। हिटकर स्वचारी ताली स्वचारी तह हमार हमें की हम हमी हम हम हमार हमारी सार्थी स्वचारी तह हमारे हमें हम हम सार्थी तो बड़े से वेहदे की वेहरे की हमें।

ने कहा कि मैं बादिमियों को जानता हूं। पहोस के जादगी की देखकर दे की बजाते है। तुम फिक खोड़ी। ज़रूट स्टार्ट, तुम फिक छाड़ी बजा देगा। तो हिटलर के इशारे पर दे ताती बजाते थे। वे चिकत हुए कि दस हजार आदमी साथ ताली बजा रहे हैं। क्यों ? क्या हो गया है? इन्केशन है। जब आफ् बजाते हैं दो आपका पढ़ोस बाला सोचता है जकर कोई बात कीमदी हो गयी, हम भी बजा दें। इस तरह दस आदमी दस हजार लोगों से ताओं अजब दिन से बजा हो गयी,

कभी स्थाल नहीं बाता कि क्या कर रहे हैं? बाप ये कपड़े पहने हुए हैं। किसी दूसरे बादमी ने बापको पहनवा दिये हैं, क्योंकि दूसरे पहने हुए हैं। इसकिए पुनने वालों पर घ्यान नहीं, पुननेवाले पर ध्यान । स्वय पर ध्यान । मूल बामें पुनने वालों को। उनकी कोई बकरत नहीं है बीच में बायके खड़े होने की। रास्ते पर चल रहे हैं तो भीड़ दिखायी पड़ती है, दूकानें दिखायी पड़ती हैं। एक बादमी घर दिखायी नहीं पड़ता है, यह जो चल रहा है, वहीं भर नहीं होता मौजूर। उसका बापको पता नहीं होता, जो चल रहा है, बाकी क्षा बहोते हैं। बड़ी जदुबुत अनुपस्थित है! हुम अपने से अनुपस्थित है। इस अन्यरिस्थित को तोड़ने का नाम स्वाध्याय है।

# (२४) दाराव भी तभी वेहोश करती है जब...

गुरिजिएक ने इसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है, स्व-स्मृति कहा है—स्वयं का स्मरण। कीई काम ऐसा न हो पाने, कोई सी बात ऐसी न हो पाने, कोई सी बात ऐसी न हो पाने, कोई सी सात एसी न हो पाने, कोई सी स्वता ऐसी न हो पाने, कोई सी सहना होता मुफे बना रहे। तो फिर सराब पी रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ, दो साराब भी बहुति कही कर पाने मौजूद हैं, दो साराब भी बहुति कही कर पाने मौजूद हैं, दो साराब भी बहुति नहीं कर पाने मौजूद हैं, दो साराब भी बहुति कही कर पाने मौजूद हैं, दो साराब भी बहुति कही कहा रहिन सम पाने मौजूद हैं, दो साराब पह कर पाने मौजूद हैं, दो साराब कि सारा मौजूद हैं, दो साराब कि सारा मौजूद है। इस साराब मौजूद है। कि मैं हैं तो साराब एक तर साराब का, हम पानी के साथ मी नहीं कर पाने, हमा साराब की बात तो बहुत दूर है। जब हम पीने हैं पानी, तो प्यास होती है, पानी होता है, पीनेवाला नहीं होता है। होना साहिए पाने साराब पहले होता है। दोना साहिए साम साहिए साम साहिए साम साहिए साहिए

घटना, मेरी अनुपस्थिति में न घट जाये, मैं भीजूद रहूँ, कोघ हो तो मैं भोजूद रहूँ, यूणा हो तो में भौजूद रहूँ, काम हो तो मैं भौजूद रहूँ, कुछ भी हो तो मैं भौजूद रहूँ, सब कुछ भेरी भोजूदगी में बटे।

और महाबीर कहते हैं कि जब तुम मौजद होते हो तो वह जो गलत है, नहीं घटता । स्वाध्याय में गलत घटता ही नहीं । जब मैंने कहा कि चराब पीते वनत आप अगर मौजद हों. तो आप यह मत समभना कि आपको शराब पीने की सलाह दे रहा है कि मजे से पियो और मीजूद रही । मीजूद तो किसकी रहना है, लेकिन पीना तो जारी रख सकते है! मैं आप से यह कह रहा हैं कि अगर शराब पीते वक्त आप भीजद रहें तो हाथ से गिलास छटकर गिर जायेगा। सब शराब पीना असंभव है। क्योंकि जहर सिर्फ बेहोशी में ही पिय जा सकते हैं। जब मैं आपसे कहता है कि क्रोध करते वक्त मौजूद रहो तो मैं यह नहीं कहरहा है कि मजे से करो क्रोब और मौजद रहो; बस, शर्त इतनी है कि मीजद रहो और कोछ करो, फिर कोई हर्जनहीं है! नहीं, मैं आपसे यह कह रहा हैं कि आप क्रोध करते बक्त अगर भीज़द रहे, तो इन दो में से एक ही हो सकता है या तो कोश्र होगा या फिर आप होंगे। दोनो साथ मीज़द नहीं हो सकते । जब आप कोष करते वक्त मौजद होगे तो कोष खो जायेगा, आप होंगे; क्यों कि आपकी मौजदगी में कोच जैसी रही चीजें नहीं आ सकतीं। जब घर का मालिक जगा हो, तो चोर प्रवेश नहीं करते। जब आप जगे हो तब कोछ घस जाये यह हिम्मत भला कोध कैसे कर सकता है ! आप जब सोये हए होते हैं. तभी कोब प्रवेश कर सकता है। वह आपके उस कमजोर क्षाण का ही उपयोग कर सकता है, जब आप बेढोश हैं। जब आप ढोश में हों, तब कोध नहीं होता । इसलिए महावीर जब कहते हैं कि होशपूर्वक जियो, अप्रमाद से जियो, जागते हुए जियो, तो मतलब केवल इतना ही है कि जागते हुए जीने में जो-जो गलत है, वह अपने जाप गिर जायेगा । और यह अनुभव आपको होगा स्वाच्याय से कि गलत इसलिए हो रहा था कि मैं सोया हवा था।

गलत होने का और कोई कारण नहीं है। नो रीज़न ऐट बाल। सिर्फ एक हो कारण है कि बाप सोये हुए हैं। इस्तियर महावीर ने कहा है कि एक इनगर्में भी मुक्ति हो सकती है। इसी बाण भी मुक्ति हो खकती है। बार कोई पूरा जान जाये, तो गलीत की वकी वकता है। और महाबीर मह भी नहीं कहते कि कल के लिए भी रकता जरूरी है। यह दूसरी बात है कि आप न बाग पार्वे तो करू के लिए रकता पड़े। बगर कोई सबजता है इसी सम में आप आये, तो तब शिर कावेगा कचरा, जिससे हमें जतता या कि हम वैदे हैं, विससे सगता था कि जनों-जनमें का कमें और पाप बुड़ा है। स्वाध्याय है यह पता पत्तेवा कि एक ही पाप है मुठों, और एक ही पूष्य है सागरए।

स्वाध्याय से यह पता चलेगा कि जब मी हम सीचे होते हैं, तो जो भी हम करते हैं, वह मजत होता है। ऐसा नहीं कि कुछ मजत होता है, कुछ ठीक होता है। उस नते हैं, वह मजत होता है, कुछ ठीक होता है। जो में हम करते हैं, वह गणत होता है। जो जो नत जो भी होता है, वह सही होता है। तो महाबीर ने यह नहीं कहा कि तुम सही करो। महाबीर ने यह नहीं कहा कि तुम सही करो। महाबीर ने यह नहीं कहा कि तुम सही करो। महाबीर ने यह नहीं कहा कि तुम सही करो। महाबीर ने वह नहीं कहा कि तुम सही करो। महाबीर ने कहा है कि जाग कर करो, होतापूर्वक करो, स्मृतिपूर्वक करो। क्योंकि स्तिपूर्वक करो। क्योंकि स्मृतिपूर्वक करो। क्योंकि स्तिपूर्वक करो। क्योंकि स्मृतिपूर्वक करो। क्योंकि स्तिपूर्वक करो। क्योंकि स्मृतिपूर्वक करो। क्योंकि स्तिपूर्वक करोंकि स्तिपूर्वक करो। क्योंकि स्तिपूर्वक करोंकि स्तिपूर्वक करोंक

### (२४) अन्धेरे में मोक्ष भी खोजोगे तो टकराओगे

तो महाबीर यह नहीं कहते कि विना टकराये हुए निकलो । महाबीर कहते हैं कि रोशनी कर लो और निकल जाजो । क्योंकि अन्येरे में टकराओं में ही, भोक भी लोजोंने तो टकराओं ने । रम्मालक भी लोजोंने तो टकराओं ने । क्योंके अन्येर में हुछ भी करोगे, टकराओं ने । क्योंकि अन्येरा है। और अन्येर । क्यों के अने हुए भी करोगे, टकराओं ने । क्योंकि अन्येरा है। और अन्येर । क्योंके अन्येर । क्यांके । क्यांके । व्याप्त में पर खारा क्यांन लाग्ये हुए हैं। यह व्यान ही रोजां है। वस्तुओं पर पढ़ती है। वस्तुओं पर पढ़ती है। वस्तुओं पर पढ़ती है। वस्तुओं वसकने जगती हैं।

कभी जापने क्याल निया है? रोज रास्ते से निकलते हैं आपके पास साइमिल भी नहीं हैं, तो कार को देखकर आपके मन में ऐसा क्याज नहीं जाता कि कार करीद लें। इससिए कार पर आपका बहुत ध्यान नहीं पढ़ता। ही, कमी-कभी पढ़ता है जब कार कीचड़ उक्षाल देती हैं आपके ऊपर निकलते बनत, तब ध्यान जाता है। ऐसे ध्यान नहीं जाता, ऐसे आपका फोक्स कार पर नहीं बैठता। और जब तक कार पर सापका फोक्स नहीं बैठता, तब तक कार को लेने की नाधना नहीं उठती। लेकन बाल आपको संटिरी निस गथी, शाख करने पिक गते. जब करा बाल वती सबस्त से

गुजरिए। बाप हैरान होंगे, बापका फोक्स बदछ गया। आब बाप वे चीज देखते हैं, जो कल आपने देखी नहीं। कल आपके पास साइकिल भी नहीं बी, तो कभी-कभी साइकिल पर फोक्स लगता था कि कभी दो सौ रुपये इकटठे हो जायें तो एक साइकिल खरीद लें। कभी-कभी रात सपने में भी साइकिल पर बैठकर निकल जाते थे। कभी-कभी साइकिल पर बैठा हुआ आदमी ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा आनन्द ले रहा होगा। लेकिन फोक्स की सीमा है। कार वाले आदमी से प्रतिस्पर्धा नहीं जगती थी. सिर्फ कोध जगना था। साइकिल वाले आदमी से प्रतिस्पर्धा जगती थी. कोव नहीं जगता था। एप्रोचेबल था। सीमा के भीतर था। हम भी हो सकते ये साइकिल पर। जरा बदा की बात थी। लेकिन आज आपको लाख रुपये मिल गये हैं। आज साइकिल पर आपका व्यान ही नही जमता। आज साइकिल स्थाल में नही आती कि साइकिल भी चल रही है। बाब बापको कारे ही दिवायी पड़ती हैं। बाज कारों में पहली दफे फर्क मालून पडते हैं कि कौन-सी कार बीस हजार की है, कौत-सी पचास हजार की, कौत-सी लाख की। यह फर्क कभी नही दिलायी पड़ा था। यह फर्क आज दिलायी पड़ेगा फोकस में। क्योंकि आज चेतना उस तरफ बह रही है। आब छाख राये जेब मे हैं। जाज वेलाख काये उछलना चाहते हैं। आज वेलाख क्यये कहते हैं लगाओं ध्यान में। लाख रुपये कैसे बैठे रहेंगे ? वे कहीं जाना चाहते हैं। वे गति करना चाहते हैं। तो आज आप का व्यान दूसरी ही चीजों को पकडेगा। आज सकान भी दिखायी पडेगा तो लाख रुपये में खरीदने जा सकते हैं। कार दिखायो पड़ेगी। दुकान में वें चीजें दिवायी पहेंगी जो आपको कभी नहीं दिलायी पड़ी थीं। सदा थीं, पर आपकी कमी दिखायी नहीं पड़ी थीं। बात क्या है ?

बापको बही दिखायी पड़ता है, जिब तरफ आपका न्यान होता है। वह नहीं दिखायी पड़ता जिस तरफ आपका न्यान नहीं होता। हमारा सारा ज्यान बाहर की तरफ है, इतीलए भीतर अंबेरा है। आता है भीतर के ही यह ज्यान करहुओं को भीतर के ही यह ज्यान कहा को है हम रोजनी को भीतर की तरफ मोइना, भीतर देखना गुरू करना। कैसे देखें ये? इतके लिए एक दो बदाहरण क्याल में के लें। एक जायनी बाता है जीर आपकी याली देता है।

जब बहु गाली देता है तब दो घटनाएँ घट पही है। यह जादमी नाली दे पहा है, एक तो यह घट पही है, जो आक्लेक्टिय है, बाहर है। यह आदमी बाहर है, उसकी गाली बाहर है। बापके भीतर कोच उठ रहा है, यह दूसरी घटना है, जो घट रही है। यह भीतर है। यह सक्लेक्टिय है। आप कहाँ प्यान देते हैं? उसकी गांधी पर ध्यान देते हैं, तो स्वाध्याय नहीं हो पायेगा। अपने कोच पर प्यान देते हैं, तो स्वाध्याय हो जायेगा।

### (२६) स्त्री: वासना : स्वाध्याय

एक सुन्दर स्त्री रास्ते पर दिखायी पड़ी। काम-बासना भीतर उठ गयी। काप उस स्त्री का पीछा करते हैं। उस पर घ्यान है, तो स्वाध्याय नहीं हो पायेगा। आप उस स्त्री को छोड़ते हैं और भीतर वाते हैं और देखते हैं कि काम-वासना विस तरह भीतर उठ रही है, तो स्वाध्याय शुरू हो जायेगा। जब भी कोई घटना घटती है तो उसके दो पहलू होते हैं-आ को निटव और सब्जेक्टिब, वस्तुगत और जात्मगत । जो बात्मगत पहुलु है, उस पर ध्यान की ले जाने का नाम स्वाध्याय है। जो वस्तुगत पहुलू है उस पर ध्यान को ले जाने का नाम मुच्छां हु। लेकिन हम सदा बाहर ध्यान ले जाते हैं। जब कोई हुमें गाली देता है, तो हम उसकी गाली को कई बार दोहराते हैं कि किस सरहदी, उसके चेहरेका उग क्या था, क्यों दी, वह आयदमी कैसा है ? हम उसका पुरा इतिहास क्लोअते हैं। जो बातें हमने उस आदमी में पहले कमी नहीं देखी थीं, वे सब हम देखते हैं कि वह बादमी ऐसा या ही, पहले से ही पताया। अपनी भूल वी कि रूथाल न किया। वह गाली कभी भी देता। फर्लं आदमी ने यह कहा या कि वह आदमी गाली देता है। यानी आरप उस क्षादमी पर सारी चेतना को दौड़ा देंगे और जरामी क्याल न करेगे कि आप आदमी कैसे हैं भीतर, भीतर क्या हो रहा है ? उसकी छोटी-सी गाली आपके भीतर गया कर गयी है ? हो सकता है, वह आदमी गाली देकर घर जाकर सो गया हो मजे में। आप रात भर जग रहे हैं और सोच रहे हैं। हो सकता हैं उसने गाली युड़ी दी हो, मजाक ही किया हो । कुछ लोग गाली मजाक तक में भी दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उसे ख्याल ही न हो कि उसने गाली दी है।

#### महाबीर - बाणी

### (२७) प्रसंग 'कीन साला कहता है'

मेरे गाँव में मेरे घर के सामने एक जूड़ा मिठाई वाला था। वह बहुरा मा और गांती तांक्या-कलास थी। मतलब भी में नी खरीदे तो गांती दिये दिना नहीं बरीद बतात था किसी है। तो अक्सर यह हो जाता था कि बहु धास वाली है घाल खरीद रहा है और गांती दे रहा है। वह धास बानी कहेगी कि किसा हो तो ले जो, मारा गांती हो रहा है। वह तह है बनमी गांती वे रहा है। हो हो जो रहा है। वह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। बह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। बह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। वह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। वह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। वह की हो हो। अगर गांती दे रहा है। वह कह रहा है कि कोन साला गांती दे रहा है। वह की हो गांती दे तहा है। वह की नोई के लोगों है हम की हो हो। अगर जो बादसी आपको गांती दे रहा है। कह नहीं हो हो पांती है तहीं हो के हो हो। बारा जो बादसी आपको पांती दे रहा है। कह नहीं हो है। वह की हो हो की हो जो का स्ति । उस लाइसी की कि का छोड़ हैं। भीतर दे के कि वह बादसी ने गांती दी, तो नेरे की तित का प्राच्या प्रयास्था पैटा होती है उसकी मी की !

### (२८) गाली की ज्याक्या और आपका अंतर

बह व्याख्या उस जादगी के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकती, तिर्फ बायके संबंध में कुछ कहती है कि आप आदमी में के हैं ? आप आपको माजी तो जाये तो सायके भीतर कांग क्यां हो। गां, उसको है कें। आप क्यां क्यां व्यावका क्यां तो सायके भीतर कांग कंसे उठठा है ? आप उसके प्रावक्ष क्यां प्रतिकार केंग चाहते हैं ? हरणा करना चाहते हैं, गांनी देना चाहते हैं, गर्दन दवाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं ? हरणा करना चाहते हैं ? हम पूरे को देन जे उत्तर आयं, तो आप अनुमार कीर कांग करना चाहते हैं ? हम पूरे को देन जे उत्तर आयं, तो आप अनुमार कीर कांग होंगे । क्यां दक्ष साध्या से जानकारी बढ़ चयी होगी । और साथ ही आप को गह भी पता चन गया होगा कि महत्वपूर्ण यह नहीं हैं कि उसने गांनी की महत्वपूर्ण यह के कि मैंन केसा अनुमब किया । और मार कीर कांग वारों । क्यों के साथ को यह मी पता चन गया होगा कि महत्वपूर्ण यह नहीं हैं कि उसने गांनी दों । इस उसने पता होगा के आप कही आपमी नहीं रह गये विसक्ष गये होंगे । इस जान से, इस स्वाध्याय से आप बही आपमी नहीं रह गये विसक्ष गये होंगे । इस जान से, इस स्वाध्याय से आप बही आपमी नहीं रह गये विसक्ष गये होंगे । इस उसने प्रायं । सुवह आप दूसरे आदमी होंगे । हो सकता है, आप उससे हमा मींग आयें । हो सकता है के आप पांचे कि उसने गांनी ठीक आप उससे हमा मींग आयें । हो सकता है के आप पांचे कि उसने गांनी ठीक

ही वी थी। हो सकता है कि आप पार्च कि उसकी गाली जतनी मजबूत न पी विजयी होनी चाहिए थी, जितना दुरा में आप दी हैं। हो सकता है कि आप उससे जाकर नहें कि गाली विक्कुल ठीक थी और 'अंडरएिटिनेटेड' थी, क्यों कि में आप दी बरा ज्यारा बुरा हैं। यह सब हो सकता है। या हो सकता है कि आप सुबह पार्में कि जबकी गाली पर आपको सिक्त हों जा रही है और कुछ मीनहीं हो रहा। यही स्वाध्याय है। यह मैंने उदाहर एक के लिए कहा। आप जीवन की छोटी-सी वृत्ति में, छोटी-सी लहर में भी इसका उपयोग करें। आपके भीतर का यह शास्त्र खुलना खुक हो जाये ती पहले उस शास्त्र में गंदगी ही गदगी मिलेगी, क्योंकि वहीं हमने इकट्ठों की है, वही हमारे संग है। लेकिन जितनी ही वह गंदगी मिलेगी, उतने ही आप स्वच्छ होते चले आयेंगे। क्योंकि मिटाना हो तो जानना हो लो गंदगी को न जानना कररी है और गंदगी को

#### (२९) गंदगी का विपर्यास

जितना आप छिपाये रखते हैं अपनी गदगी को, वह उतनी ही गहरी बनती वली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। जब आप खुद ही उसकी उलाइने लगते हैं और देखने लगते हैं. तो उसको परतें इटने लगती हैं, उसकी जहें उखड़ने लगती है। आयें भीतर और पायेंगे आप कि वहत गदगी है, लेकिन जितनी गदगी आपको दिखायी पहेगी, आपको लगेगा कि आप उसने ही स्वस्छ होते जा रहे हैं। जिसने ही भीतर जायेगे, उतनी ही गदगी कम होती जायेगी। और इसलिए एक मजा और आने लगेगा कि भीतर गंदगी कम होती जाती है तो और भी जीतर जाने का रस आने लगेगा। भीतर कंकड़-पत्थर नही, हीरे जवाहरात दिखायी पड़ने लगते हैं, तो दौड़ तेज हो जाती है। जौर एक घड़ी आयेगी कि जब आप सच में भीतर पहुँचेंगे; सच में भीतर, क्यों कि यह जो भी है यह भी बाहर और भीतर के बीच में है, इसलिए हम भीतर कह रहे हैं और स्वाध्याय के लिए सिर्फ । भीतर की समझना जरूरी है। जब आप भीतर सेंटर पर पहुँचेंगे, केंद्र पर पहुँचेंगे, उस दिन कोई गन्दगी नहीं रह जायेगी । उस दिन बाप पायेंगे कि जीवन में उस स्वच्छता का अनुभव हुआ है, जिसका अब कोई अन्त नहीं है। आपने वह ताजगी पा ली, जो अब बूढ़ी नहीं होगी। आपने उस निर्देशिता के तल को छ लिया, जिसको कोई कालिया स्पर्ध नहीं कर सकती। आपने उस प्रकाश को पा सिया, जहाँ कोई अन्यकार प्रवेश नहीं करता है।

#### (३०) भीतर जाइए मगर कम सं

लेकिन यह भीतर उतरना क्रमण: हो । इसलिए स्वाध्याय को महाबीर ने अस्तिम नहीं कहा। चौथालप कहा है। अभी और भी कछ भीतर करने का शेष रह जाता है। उन दो तपो के सबब में हम आगे आनेवाले दो अध्यायों में बात करेंगे। पांचवां तप है ध्यान। छठां तप है कायोत्सगं। पर स्वाध्याय के बिना कोई ध्यान में नहीं जा सकता। महाबीर ने जो सीढियाँ कहीं हैं, वे अति वैज्ञानिक हैं। लोग मेरे पास जाते है, कहते हैं ह्यान में जाना है। मैं लोगों की कठिनाई जानता हं । वे स्वाध्याय में नही जाना चाहते । क्योंकि स्वाध्याय बहुत पीड़ादायी है। और व्यान में क्यो जाना चाहुते हैं ? क्योंकि किताबों मे पढ लिया है, गुरुओं को कहते सुन लिया है कि व्यान में बडा अ।नन्द आता है। लेकिन जो अपने अजित इ.स. में जाने को तैयार नहीं है. वह अपने स्वभाव के आनन्द में जा नहीं सकता है। पहले तो दूख से गुजरना पडेगा, तभी सुल की भागक मिलेगी। नक गुजरे बिना कोई स्वर्ग नहीं मिलता है। बयोकि नकं हमने निर्मित कर लिया है। हम उसमें खड़े हैं। प्रत्येक खादमी चाहता है कि इस नर्क में से एकदम स्वर्ग मिल जाये, यही । इस नर्क की मिटाना न पहे भीर स्वर्ग मिल जाये। यह नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग तो यहीं मौजद है. लेकिन हमारे बनाये हुए नकंसे छिप गया है, उँक गया है। ध्यान रहे स्वर्ग स्वभाव है और नक हमारा एचीवमेण्ट है. हमारी उपलब्धि है। बडी मेहनत करके हमने नक को बनाया हैं, वहा श्रम उठाया है। अब उसे गिराना पढेगा ! तो स्वाध्याय इसे गिराने के लिए कूदाली का काम करता है। जैसे कोई मकान को खोदना शरू कर दे।

पर्युषण व्याख्यान-माला, बंबई, दिनांक ३ सितम्बर, १९७१ ध्यान : तीसरे बिन्दु पर बने रहने की प्रक्रिया

सत्रहवाँ प्रवचन

मर्थ---

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

धम्मो मंगलम्बिकट्टम्, अहिंसा संजमो तवो।

देवता भी नमस्कार करते हैं।

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ?) अहिसा, संयम और तपरूप धर्म । जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा मंलग्न रहता है, उसे

ग्यारहवां तप या पांचवां जन्तर्-तप है व्यान । जो दस तपों से गुजरते हैं. उन्हें तो ध्यान को समभ्रमा कठिन नही होता । लेकिन जो केवल दस तुपों को समझ से समझते है, उन्हें ध्यान को समझने में बहुत कठिनाई होती है। फिर भी संकेत ध्यान के सम्बन्ध में समझे जा सकते हैं। यो ध्यान की तो करके ही समझा जा सकता है। ब्यान प्रेम जैसा है। उसे जो करता है वही जानता है: या तैरने जैसा है, जो तैरता है वही जानता है। तैरने के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जा सकती हैं और प्रेम के सम्बन्ध में बहुत बातें कही जा सकती

हैं। फिर भी प्रेम के सम्बन्ध में कितना भी समभ लिया जाये तो प्रेम समभ में नहीं आता । क्योंकि प्रेम एक स्वाद है, एक अनुभव, एक अस्तित्वगत प्रतीति है। तैरना भी एक एक्जिस्टेशियल, एक क्लागत प्रतीति है। आप इसरे अयक्तिको तैरते हए देखकर भी नहीं जान सकते कि वह अनुभव कैसा होता है। आप दूसरे की प्रेम में इवा हुआ देखकर भी नहीं जान सकते हैं कि प्रेम उसे किन सीमाओं के पार ले जाता है। ज्यान में खड़े महाबीर की देखकर आप नहीं जान सकते कि ध्यान क्या है ? ध्यान के सम्बन्ध में महावीर स्वयं कूछ भी कहें तो भी नहीं समभा पाते ठीक से कि व्यान क्या है। कठिनाई और भी बढ जाती है, प्रेम से भी ज्यादा। क्यों कि चाहे कितना भी कम जानते हों, प्रेम का थोड़ा न थोड़ा स्वाद हम सबको मालूम है; गलत ही सही, गलत प्रेम का ही सही तो भी प्रेम का स्वाद है। लेकिन ठीक ब्यान की बात तो बहुत दूर है, गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है जिसके आधार

पर समभायाजा सके कि ठीक क्या है। यलत ब्यान में भी हम अपने को रोक लेते हैं।

### (१) लुक बार्मकोध

महावीर ने दो तरह के गलत घ्यान भी बताये। उन्होंने कहा है कि को ध्यक्ति तीन क्रोप में बा जाता है वह एक तरह के गलत ध्यान में बा जाता है। अगर अग कथी तीन कोच में आये हैं तो गलत प्रकार के ध्यान में आप करी की क्षेत्र के स्थान में बार के विकार हम तीय कोच में भी कभी नहीं आते हैं। हस कुनकुने जीते हैं, सूकनामं, कभी उदलती हालत में नहीं आते। अगर आग गहरे कीच में आ जाये, इनने गहरे कोच में आ जायें कि कोच हो शेष रह जाये, कोच ही एका हो विचार हो जायें, जीवन की सारी करती क्रीय के बिन्दु पर दीइने लये, जीवन की सारी करती क्रीय के धारी किरएं तीय हो उहर जायें, तो आपकी गलत घ्यान का अग्रम होगा।

महावीर ने कहा है कि अगर कोई गलत ब्यान में उतरे तो उसे ठीक ब्यान में साना जासान है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि आप परम कोध से क्षा भर में परम क्षमा की मूर्ति बन गये। धीमे-धीमे जागते हुए जो को धी है उन्हे गलत च्यान का भी पता नही है। अगर राग परी तरह हो. बासना परी तरह हो. पैशन परी तरह हो जैसा कि कोई मजन या कोई फरियाद अपने परे राग से पागल हो जाना है, तो वह भी एक तरह के गलत ध्यान मे प्रवेश कर जाता है, तब लैला के सिवाय मजून को कुछ भी दिखायी नही पड़ता है। राष्ट्र चलते दुसरे लोगों मे भी उसे वही दिखायी पडती है। खडे हुए वृक्षों में भी वही दिकाई पहती है इसीकिए तो इस उसे पागल कहते है। और लैला उसको जैसी दिखायी पड़ती है, वैसी हमको किसी को भी दिखायी नहीं पड़ती। उसके गाँव के लोग उसे बहत समभाते रहे कि यह बहत साधारण सी औरत है, तु पागल हो गया है। गाँव के राजा ने मजनू को बलाया और अपने परिचित नित्रों की बारह लड़कियों को सामने खड़ा किया जो कि सुन्दरतम भी उस राज्य मे। राजा ने कहा कि त पागल न बन. तक्षपर दया आती है। तकको सड़को पर रोते देखकर पूरा गाँव पीड़ित है। तु इन बारह सुन्दर लड़कियो में से जिसे चन लेगा, उसका विवाह मैं तफसे करवा देगा, लेकिन मजनू ने कहा कि मुझे सिवाय लैसा के कोई यहाँ दिखायी ही नहीं पड़ता। राजा ने कहा कि तुपागर हो गया है क्या? लैना बहत साधारण लडकी है। तो मजनू ने कहा कि लैंसा को देखने को तो सजनू की आँख चाहिए, आपको लैसा दिखायी नहीं पड़ सकती। और जिसे आप देख रहे हैं वह वह लैखा नहीं है: जिसे मैं देखता है।

यह मब्तू जो कहता है कि पबतू को बौल जाहिए, यह सकत स्थान सा 'एक रूप है। यह दशना ज्यादा कामायस्त है, दशना राग से भर त्या है कि 'पैरोडाउन' होकर सारी चेतना एक स्विन्दु पर सिकुड़ कर खड़ी हो नयी है। 'बह चेतना का स्विन्दु जैना बन गयी है। यहावीर ने दवे गळठ ज्यान रहा है।

# (२) शीर्षासन करता हुआ ध्यान

यह बहुत मजे की बात है कि महाबीर इस जमीन पर अकेले आदमी हैं. जिन्होंने गलत ध्यान की भी चर्चा की । ठीक ध्यान की चर्चा तो बहुत लोगों ने की है। यह बड़ी विशिष्ट बात है कि महावीर कहते हैं कि यह भी ध्यान का उल्टा है, शीर्थासन करता हुआ ध्यान है। जितना ध्यान मजनू का लैला पर लगा है, उतना मजनुका मजनुपर लग जाये, तो ठीक ध्यान हो जाये। यह शीर्षासन करती हुई चेतना है। 'पर' पर लगी है, दूसरे पर लगी है। दूसरे पर गब इतनी सिकड जाती है चेतना, तब भी ध्यान ही फलित होता है; लेकिन उल्टा फलित होता है, सिर के बल फलित होता है। अपनी ओर लग जाये इतनी चेतना, तो ज्यान पैर पर खड़ा हो जाये। सिर के बल खड़े हुए ध्यान में कोई गति नहीं हो सकती। इसलिए सिर के बल खड़े सभी ध्यान सड़ जाते हैं। क्योंकि वे गरयात्मक नहीं हो सकते। सिर के बल चिलएगा कैसे ? पैर के बल चला जासकता है। यात्राकरनी हो तो पैर के बल होगी। चेतना बब पैर के बल खड़ी होती है, तो अपनी तरफ उन्मल होती है, तब गति करती है। और ध्यान जो है वह डायनेमिक फोर्स है। उसे सिर के बल खडे करने का मतला है उसकी हत्या कर देना। इसलिए वो लोग भी गलत ध्यान करते हैं, वे आत्मधात में लगते हैं, रुक जाते हैं, टहर जाते हैं। मजनू टहरा हुआ है जैला पर और इस ब्री तरह टहरा है कि जैसे तालाब बन गया है। अब बहुएक सरिता नहीं रहा, जो सागर तक पहुँच जाये। और इसे लैलाक भी मिल नहीं सकती।

यह इसरी कठिनाई है गलत ध्यान की कि जिस पर आप लगाते हैं, उसकी उपलब्धिय नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें दूतरे को पाने का कोई उपाय ही नहीं है। इस अस्तित्य में विकर्ष एक ही जीव पायी जा सकती है, और स्वार्ट भोक्षा। वह मैं स्वयं हैं। उसको ही मैं पा सकता हूँ। वेथ सारी चीजों को मैं पाने की कितनी ही कोधिया करूँ, वह सारी कोधिया अवस्थल होगी। क्योंकि जो मेरा स्वभाव है नहीं केवल मेरा हो सकता है। जो नेरा स्वभाव नहीं है वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता है। सह ने की आधीवार्य हो सकती है। सह निर्माण किया नहीं में सह माना नहीं में लेका साता है। साता नहीं में लेका ताता है। सिर के लाही हुई चेतना अपने ही हाथ से अपना नके सह कर लेती है। और वह मदेवार लोग हैं। हम जब नमें में होते हैं तब हम स्वमा वर्गरह की बावत सोचने नगते हैं। आपनी दुक्त में होता है, तो पूल्या है मानित की सिले जे जवानि में होता है तो पूल्या है मानित की सिले जिले जवानि में होता है और पुछता है सामि की मिलेगी मेरे पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि सुनते हैं स्वान से बड़ी सानित मिसती है तो हमें भाग का रास्ता बता वीजिए। और मजा यह है कि को अवानित जलहोंने पैदा की है उनमें से हुआ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित जलहोंने पदा की है उनमें से हुआ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित जलहोंने पदा की है. उनमें से हुआ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित जलहोंने पदा की है. उनमें से हुआ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित जलहोंने पदा की है. उनमें सि हुआ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित अवानित जलहोंने पदा की है. उनमें सि हुआ सी वे छोड़ने को तैयार नहीं है। अवानित अवानित जलहोंने पदा की है. उनके सिए पूरी मेहनत उड़ायी है, अम किया है।

## (३) जब होश में हूँ तो ईश्वर की खिता कौन करे!

हम मुबह ऐसी ही हालत में पहुँचते हैं। जब हम मुख में होते हैं, तो हमें ध्यान की जरा भी किन्ता पैदा नहीं होती और जब हम मुख में होते हैं तब हमें ध्यान की किन्ता पैदा होती हैं। और कठिनाई यह है कि दुखी किए को ध्यान में के जाना बहुत कठिन है। क्योंक दुखी किए नख ट्यान में लग हुआ होता है। दुखका मतलब हो सतत ध्यान हैं। जब आप पैद के बल बड़े होते हैं, तब आपकी कमने की कीई इस्कान ही होती है। उस आप पिद के बल बड़े होते हैं, तब आपकी कमने की कीई इस्कान ही होती है। उस आप पिद के बल बड़े होते हैं,

होते हैं तब बाप मुसचे पूछते हैं बाकर कि चयने का कोई रास्ता है? और जगर मैं बागदे कहूँ कि बब बाप पैर के बल सड़े हीं तब ही चलने का ास्ता काम कर सकता है, तो बाप कहते हैं जब हम पैंग के बल सड़े होते हैं तो हमें चलने की रच्छा ही नहीं होती।

# (४) अशांति की चेच्टा छूटती नहीं, तो शांति कैसे आयेगी !

इसलिए महाबीर ने पहले गलत ह्यान की बात की है ताकि झापको साफ हो जाये कि आप गलत ध्यान में तो नहीं हैं। क्योंकि गलत ध्यान में जो है, उसे ध्यान में ले जाना अति कठिन हो जाता है । अति कठिन इसलिए नही कि वह नहीं जायेगा, अति कठिन इसलिए है कि वह गलत का प्रयास जारी रखता है। जब आप कहते हैं कि मैं शान्त होना चाहता है, तब आप अशान्त होने की सारी चेच्टा जारी रखते हैं और शास्त होना चाहते हैं। और अगर आपसे कहा जाये कि अधान्त होने की बेच्टा छोड़ दीजिए, तो आप कहते हैं वह तो हम समक्षते हैं. लेकिन वास्त होने का उपाय बताइये । आपको पता ही नहीं है कि शास्त होने के लिए कछ भी नहीं करना पढता है। सिर्फ अशास्त होने की चेष्टा जो खोड़ देता है, वह शास्त हो जाता है। शास्ति कोई उपलब्धि नहीं है अज्ञान्ति उपलब्ध है, ज्ञान्ति को पाना नहीं है, अज्ञान्ति को पा लिया है। अशान्ति का अभाव शान्ति बन जाता है। गलत ध्यान का अभाव ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो गलत ध्यान का अर्थ है अपने से बाहर किसी भी चीज पर एकाग्र हो जाना। दि अदर ओरिएन्टेड कान्ससनेस, इसरे की तरफ बहती हुई चेतना गलत व्यान है। इसलिए महाबीर ने परमात्मा की तरफ बहती हुई चेतना को भी गलत ज्यान कहा है। क्योंकि परमात्मा को आप दूसरे की तरह ही सोच सकते हैं और अगर स्वयं की तरह सोचेंगे तो सो बड़ी हिम्मत की जरूरत होगी। अगर आप यह सोचेंगे कि मैं परमात्मा है, तो बड़ा साहस चाहिए। एक तो आप न सोच पायेंगे और आप के आस-पास के लोग भी न सोचने देंगे कि आप परमात्मा हैं। और जब कोई सोचेगा कि मैं परमात्मा है तो परमात्मा की तरह जीना पडेगा। क्योंकि सोचना खड़ा नहीं हो सकता है अब तक आप जियें नहीं। सोचने में खून नहीं आयेगा जब तक आप जियेगे नहीं। हड़ी, मौस, मण्जा नहीं बनेगी जब तक आप जियेंगे नहीं। तो अगर प मात्मा की तरह जीना हो, तब तो ज्यान की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। इसिंछए महावीर कहते हैं कि परमात्मा को आप

सदा दूसरे की तरह सोचेंगे। इसीलिए जितने धर्न परमारमा को मानकर शुरू होते हैं, उनमें ध्यान विकसित नहीं होता, प्राचंना विकसित होती है।

# (४) प्रार्थना और ध्यान

प्राचंता और घ्यान के मार्ग बिल्कुल कलम-कल्य हैं। प्राचंना का कर्य है दूसरे के प्रति निवेदन। ध्यान में कोई निवेदन नहीं है। प्रावंना का कर्य है दूसरे की सहायता की माँग। भ्यान में कोई सहायता की माँग। नहीं है। क्यों कि सहायता की माँग। भ्यान में कोई सहायता की माँग। नहीं है। क्यों कि महायता की माँग। नहीं है। क्यों कि महायता की माँग नहीं है। क्या को सो को से प्रति है। कि मां नहीं है। क्या है। मिल भी काथे तो भी पढ़ले तो बहु मिलेगा है। नहीं, लेकिन में मान लूंगा कि सिला। और दूसरे से मिला हुआ है। मिला हुआ है। कि ला क्या नहीं कल कूटेगा, दुःख सायेगा और रोज होगी। इसलिए महायोर कहते हैं कि अगर पीझा के बिल्कुल पार हो जाना है, सौ दूसरे से ही लूट जाना पढ़ेगा। दूसरे के साथ जो भी सम्बन्ध है यह ह सकता है। एरमास्मा के साथ भी सम्बन्ध है यह ह तथा है। की स्वता है। सम्बन्ध का अर्थ हो यह होता है कि जो हट भी सकता है। एरिया का सत्तव हो यह विगह सकता है। इसलिए समार्ग की की स्वत्व सकता है। महायोर कहते हैं कि जो बन सकता है, यह विगह सकता है। इसलिए उनके मिटने का कोई भय नहीं। वही तुम्हारा हो सकता है, वही खास्वत सम्पदा है।

इसिलए जास-पास जो लोग महाबीर को नहीं समक्त सके, उन्होंने कहा कि नास्तिक हैं वे। और उन्हें ऐसा भी लगा कि अब तक जो नास्तिक हुए हैं, उनतें भी गहुन नास्तिक हैं वे, ब्योकि वे नास्तिक कम से कम इतना हो कहतें हैं कि ईस्वर के लिए प्रमाण हो तो हम मान लें। नहाबीर तो कहतें हैं दिवर हो गान हो, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं हैं। व्योकि इसरे को जब भी मैं ब्यान में लगता है, तो मलत व्यान हो जाता है। इसलिए महाबीर इसकी भी चिवान मही करता है, तो मलत व्यान हो जाता है। इसलिए महाबीर इसकी भी चिवान मही करते कि ईस्वर है या नहीं, ताकि इसके लिए कोई प्रमाण जुटायें। निर्मित्व ही ईसवरवादियों को महाबीर गहन नास्तिक मालूब पड़े, जास्तिक में स्वाचा मन्या मारावीर की है। और यह सतरा चा। क्वोंकि चारवाक् की निज्ञा करनी जासान यी। योकि वह कह रहा वा सालो, दियो, मबा करो। महाबीर की

निक्ता और मुश्किल पड़ गयी। स्थोंकि वे वो नास्तिक ये वे बाको, पियो, मीज करो, देखा कह रहे थे। महाबीर तो बिल्कुल ही नास्तिक जैसे नहीं थे। ये तो भोग में जरा भी रत नहीं लेते थे। इसिलए इनकी निजा और किन्त लोर भी मुश्किल पढ़ गयी। आहमी तो ये इतने बेहतर थे कि वैता बड़े से बड़ा मास्तिक न हो पाये। शायब उससे भी ज्यादा बेहतर। क्योंकि बड़े से बड़ा मास्तिक न हो पाये। शायब उससे भी ज्यादा बेहतर। क्योंकि बड़े से बड़ा मास्तिक भी दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसी स्वतन्त्रता, जैसी महावीर की है, मास्तिक की नहीं हो पाती। यह उस दिन हो पाती है, किस दिन या तो भन्त बिस्कुल मिट जाता है जार भनत पह जाता है या भगवान विल्कुल मिट जाता है। किस दिन एक ही बचता है, उस दिन हो पाता है। महावीर प्रार्थना के पक्षपाती नहीं हैं, महावीर दूसरे का ज्यान करने के पक्षपाती नहीं हैं। तब फिर महावीर का व्यान से स्था वर्ष हैं ? वह अर्थ हम समक्र लें और महावीर उस प्रयान उस की सामक से हैं। सह महावीर उस प्रयान करने के पक्षपाती नहीं हैं। तब फिर महावीर उस प्रयान कर के से सामक लें और महावीर उस प्रयान तक कैसे सामक लें और महावीर उस प्रयान तक कैसे आपकों पहुँचा सकते हैं, उसे प्रयान करने के प्रयान करने के प्रयान करने के प्रयान करने के स्वां सामक लें हैं। स्वां प्रयान करने के स्वां सामक लें हैं। सामक से सामक लें और महावीर उस प्रयान तक कैसे आपकों पहुँचा सकते हैं, उसे प्रयान करने के प्रयान करने के प्रयान करने के प्रयान करने के प्रयान करने हैं। सामक लें है

### (६) सामायिक बनाम ध्यान और स्पेसिओटाइम

महाबीर का ध्यान से जयं है स्वभाव में ठहर जाना, दु वी इन वनसेल्क । ध्यान का जयं है जो मैं है, जैसा मैं हूँ वही ठहर जाना । उसी में जीना, उससे बाहर नहीं जाना । इसिन्द महाबीर ने त्यान सब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्यों कि ध्यान सब्द मात्र ही दूसरे का इसारा करता है। जब भी हम कहते हैं हु वी अटेंटिव, तब यह मतत्व होता है कहीं जीवर पर । जब भी हम कहते हैं हु वी अटेंटिव, तब यह मतत्व होता है कहीं जीवर पर होता से पृत्र के कहते हैं हम ध्यान स्वत्व होता है कहीं जीवर पर है ज्यान तो है पृथ्येन में कहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, किस पर करें ? ध्यान सब्द में ही बाज्येवट का स्थाल, विषय का क्याक छात्र हुवा है। इसिन्दा महावीर ने ध्यान सब्द का स्वता प्रयोग नहीं किया है ध्यान करना चाहर है। जब कोई ध्यक्तिय का स्थान करना चाहर है। जब कोई ध्यक्तिय का स्थान करना है हमारिक स्वता है हमारिक स्वता है स्वता है तब उसे सामित्व कहते हैं।

इयर एक बहुत वर्मुत काम चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा । जनर वह काम ठीक-ठीक हो चल, तो शायद सहावीर का खब्द सामार्थिक पुत्रक्ववीदित हो चारे । वह काम यह चल रहा है कि जादस्टीन ने, प्लांक ने जीर जम्म विख्ले ५० वर्षों के वैज्ञानिकों ने यह बतुष्त किया है कि इस जनत् में चौ स्पेस है, जो स्थान है, जवकाश है, जाह तीन जायामों में बंदा है। इस फिसी भी चीज को तीन जायामों में देखते हैं। वह पी डायमेनलंद में रहती है। लम्बाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, इन तीन जायामों में स्थान और टाइम के जुड़ने का सवाल था। बड़ी कठिनाई थी कि इस समय को कैसे तीन जायामों छे जोड़ा जाये। क्योंकि जोड़ तो कहीं—कहीं होना चाहिए। समय जोर सेन, टाइम कोर स्था कहीं जुड़े तो होने चाहिए, जन्यपा इस जनर का लितत्व नहीं वन सकता है। इसलिए लाइन्स्टीन ने टाइम और स्पेस की कल्ला-जलन बात करनी बन कर दी जीर 'स्पेसिओटाइम' एक सब्द वनाया, कि समय जोर तो पर एक ही है। जाइन्स्टीन ने कहा कि समय जो है, वह स्थेष का ही चोया जायाम है, जनर ची बाहें हो और जाइन्स्टीन के मार के लित हो हो जीर पाया गया कि टाइम भी एक तरह की ऊर्जा, एनर्जी है, स्वित है। जोर जब वैज्ञानिक ऐसा सोचते हो को मार सारीर तो तीन जायामों से बना है और मनुष्य की लात्मा चीचे जायाम से बनी है। जगर यह वात सही हो गयो, तो चीचे जात्मा का नाम होगा टाइम।

महाबीर ने २५०० साल पहले आत्मा को समय यानी टाइन कहा । कई बार विज्ञान जिन अनुभूतियों से बहत बड़ी उपलब्धि कर पाता है, रहस्य में हुने हुए सन्त उसे हुजाों साल पहले देख लेते हैं। १०-१५ वर्षों से इस बीच काम और जोरसे चल रहा है। बड़ा काम रूस के वैज्ञानिक कर रहे हैं। वे निरंतर इस बात के निकट पहंचते जा रहे हैं कि समय ही मनध्य की चेतना है। इसे ऐसा समझें तो थोड़ा ख्याल में आ जायेगा और फिर ध्यान की धारणा में. महाबीर की घारणा में उतरना आसान हो जायेगा। यो समझें कि पदार्थ की बिना समय के भी कल्पना की जा सकती है, कंसीवेबल है, लेकिन चेतना की बिना समय के कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोच लें, समय नहीं है जगतु में, ती पदार्थ तो हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लेकिन चेतना न हो सकेगी। क्योंकि चेतना की जो यति है, वह स्थान में नहीं है. समय में है। वह स्पेस में नहीं है, वह टाइम में है, वह समय में है। जब जाप यहाँ उठकर जाते हैं अपने घर से, तो आपका दारीर यात्रा करता है, वह यात्रा होती है स्थान में। आप घर से निकले कार में बैठे बस में बैठे, देन में बैठे, चले। यह गात्रा स्थान में है। आपकी जगह अस्पर पत्थर भी रख दिया जाता तो वह भी कार में बैठकर यहाँ तक क्षा जाता। लेकिन कार में बैठे हए आपका मन एक और गित भी करता है, विसका दूरी है कोई संबंध नहीं है। यह गित समय में है। हो सकता है, जाप जब बर में हों बीर जब कार में बेठे हों, तभी आग समय में हम हा हाए में आ बेठे हों। ठीकत कार जभी घर के सामने सड़ी है। तथ तो यह है कि आप कार में बैठे ही इसिक्ट हो कि साम कार के पहले रहा हाता में आ वादे हों। ठीकत कार जभी घर के साथ कार में बैठे ही इसिक्ट है कि आपका मन कार के पहले इस हाता की तरफ गित करता है। इसीसिए आप कार में बैठे हैं, नहीं तो आप कार में नहीं बैठेंगे। पत्पर सुख कार कार में नहीं बैठेंगे। वस्तर सुख कार कार की वह देशा ही रहेगा, जैसा अनवेंडा था। बैठकर उसे आप है उतार लेंगे। ठीकत उस पत्पर के भीतर हुछ भी न होगा। जब आप कार में बैठे हैं तो दो गति हो रही हैं। एक आपका मन समय में यात्र करार स्वार में बैठ हैं और एक आपका मन समय में यात्र कर हा है। बैतता की गित समय में दी है। एक आपका मन समय में यात्र कर रहा है। बैतता की गित समय में दी।

महाबीर ने चेतना को समय ही कहा है और ध्यान को सामायिक कहा है। अपर चेतना की गति समय में है, तो चेतना की गति के ठहूर जाने का नाम सामायिक है। सरीर की सारी गति ठहर जाये, उसका नाम प्यान है। और चित्त की सारी गति ठहर जाये, उसका नाम ध्यान है। अगर कार में ऐसे चेठकर आ जायें जैसे पत्थर खाता है, तो आप ध्यान में ये। आपके भीतर कोई गति न हो, स्वयं सरीर गति करे और आप कार में बैठकर ऐसे आ जायें जैसे पत्थर आया हो, तो जाय ध्यान में ये। ध्यान का वर्ष है चेतना जब गति-पूर्य हो जाती है, पूर्वमेण्ट धून्य हो जाता है। यह ध्यान का कर्ष है महाबीर का। जब इस ध्यान की तरफ जाने के लिए महाबीर आपको म्या सलाह देते हैं, होई हम दी-तीन हिस्सो में समझने की कोशिस करें।

# (७) प्रकाश की वस्लरी में घुल-कण अर्थात् चेतना का अंश-दर्शन

कभी आपने खप्पर छाये हुए सकान के नीचे देखा होगा कि कई रागों में प्रकाश की किरणें भीतर खुखती हैं। प्रकाश की एक बल्लरी, एक धारा कमरे में गिरने लगती हैं। सारा कमरा अन्वेरा है। छप्पर से एक धारा प्रकाश की नीचे तक उत्तर रही है। तब आपने एक बात और भी देखी होगी कि उस प्रकाश की धारा के भीतर पूल के हवारों कण उड़ते हुए दिखायी पड़ते हैं कमचेरे में वे दिखायी नहीं पड़ते। जबकि सभी खगह उड़ रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश की बरूकरी में दिखायी पड़ते हैं। क्योंकि दिखायी पड़ने के लिए भी प्रकास होना जरूरी है। सायद बापको स्थाल जाता होगा कि प्रकाध की बल्लरी में ही वे उड़ रहे हैं, तो बाप पासती में हैं। वे को पूरे कमरे में उड़ रहे हैं लिक गुकास की बल्लरी में ही दिखायी उड़ते हैं। आपकी चेताओं ऐसी ही स्थायी उड़ते हैं। आपकी चेताओं के पेसी ही स्थाय पड़ते हैं। जितने हिस्से में विचार के कण दिखायी पड़ते हैं। बातों में भी विचार उड़ते रहते हैं, पर वे आपको दिखायी पड़ते हैं। बातों में भी विचार उड़ते रहते हैं, पर वे आपको दिखायी पड़ी पहते । इस्तिय मनोबंतालिक मन को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक को अवकानस्था। चेता उस हिस्से को कहें विचार प्रकार की हिस्स में कहें विचार अवनात उस हिस्से को कहें विचार प्रकार की हिस्स में कहें हैं। और अचेतन उसको, बाकी कमरे को कहें, अहां अनेपर है, यहां प्रकास नहीं पड़ रहा है। शुल-कण तो चहीं भी उड़ रहे हैं, पर उनका कोई पता

# (८) विचार बनाम प्रकाश वस्लरी के धूल-कण

तो आपके चेतन सन सें आपको विचारों का लडना दिखायी पडता है। चौबीस वण्टे विचार चलते रहते हैं। कभी खापने स्याल नहीं किया है कि जब प्रकाश की किरण उत्तरती है अक्षेरे कमरे में. तो जो घुल का करा उसमें उडता हमा बाता है, वह आस-पास के अन्धेरे से उडता हमा जाता है। फिर प्रकाश की किरण में प्रवेश करता है, और थोड़ी देर में फिर अन्धेरे में चला जाता है। शायद आपको यह आति हो कि वह जब प्रकाश में होता है. तभी उसका अस्तित्व है, तो आप गलती में हैं। वह आने के पहले भी होता है. जाने के बाद भी होता है। आपने कभी अपने विचारों का अध्ययन किया है कि वे कहाँ से आते हैं और कैसे चले जाते हैं ? शायद आप सोचते होंगे कि इधर से प्रवेश करते हैं और नब्द हो जाते है. पैदा होते है और नब्द हो जाते है। पैदा और नष्ट नहीं होते हैं। आपके अधेरे चित्त से आते हैं, आपके प्रकाश चित्त में दिखायी पहते हैं, फिर बन्धरे चित्त में चले जाते हैं। अगर आप अपने विचारों को उहता देखने की कोशिश करें कि कहाँ से उठते हैं, तो भीरे-घीरे आप पायेंगे कि वे आपके ही भीतर के अन्धेरे से ही आते हैं। और आप अगर उनके जन्म-स्रोत का ध्यान रखें, तो घीरे-घीरे आप पायेंगे कि वे आपको अन्धेरे में भी दिखायी पडने लगे है, और जब वे चले जाते हैं तब तक भी आपके सामने से आर-जारहे हैं, मिट नहीं रहे हैं। अगर आप उनका पीछा कर रहे है तो धीरे-धीरे वे आपको जन्मेरे में जाते हुए दिसायी पहेंगे। आप उनका अन्धेरे में भी पीछा कर सकते हैं।

चेतना विचार से भरी है। असे आकाश बागु से भरा है, बैंदो चेतना विचार से भरी है। यह बायु का सकका समाज है आपको, तब बागु का पता लाता है। यक सकका नहीं लगता है। ये ता नहीं चलता है। वक कोई विचार सापको धनका देता हैं तह आपको पता चलता है। वक्ष मां के पता नहीं चलता है। यक कोई विचार सापको धनका देता है तह आपको पता चलता है अल्या आपको पता नहीं चलता, विचार कहते रहते हैं। आरो मिलामको देते हैं कोर सो में मुक्तिक से पता तहीं है कोर सो में को बात है कि हवा तो धनका देती है तब पता भी चलता है, अफिन साकाम का सापको कोई पता वहीं चलता, क्योंकि उहका पता चलता है और चेता का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उत्तक कोई धनका नहीं है। दो उत्तम है। वेता तो आपकी चेता तहीं चलता, क्योंकि उत्तक कोई धनका नहीं है। दो उत्तम है। ये तो आप है वेता वेता को से में के में के से को से को छेट हो गया है इसे बन्द कर दें, आपको विचार दिखाई नहीं पढ़ेगा। नींद में यही होता है। चेतना को जो मोड़ी-सी बारा आपको दिखाई पढ़ती थी आपके में, आप उत्तको भी बन्द करके सो को तो है। किर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। सब बन्द हो जाता है।

गहरी बेहोवी में सी गही होता है। हिलोसिल, सम्मोहन में सी यही होता है। इसलिए विचार से जो लोग पीवित रहते हैं, के लोग जनेन बार जारम-समोहन की कियाएँ करने लगते हैं और जारम-समोहन को ध्यान समझ लेते हैं। यह ध्यान नहीं हैं, वह स्वयं अपनी चेतना की बुक्ता देना है, जैमेरे में दूब बाना है। उसका भी सुख है। घराब में उसी तरह का सुख मिलता है, गांजा में, ब्रफ्तीम में उसी तरह का सुख मिलता है। चेतना की जो छोटी-सी घारा बह रही ची वह भी बन्द हों गयी, बूप्य जैमेरे में को गये। बही शानित दिखाई पडती है। प्रकाश की किरण में अवान्ति सासूस पड़ती थी। महाबीर का ध्यान ऐसा नहीं है, जिसमें प्रकाश की किरण को बुक्ता देना है। महाबीर का ध्यान ऐसा है जिसमें सारी अपड़ों को जसन कर देना है। यूरे ध्यप को खुता छोड़ देना है, ताक्ति पूरे कमरे में प्रकाश मर आये।

# (६) पृष्ठभूमि की जरूरत क्यों ?

यह भी बड़े मजे की बात है, जब पूरे कमरे में प्रकाश भर जाता है, तब भी घूळ-कण दिखायी पड़ना बन्द हो जाते हैं। जब पूरे कमरे में प्रकाश घर जाता है, तब भी भूल-कण नहीं दिलायी पढ़ते। जब पूरे कमरे में जेंचेरा हो जाता है तब भी भूल-कण नहीं दिलायी पढ़ते। जब पूरे कमरे में जेंचेरा होता है जीर जरा से स्मान में रोजानी होती है तब यूल-कण दिलायी पढ़ते है। जब पूरे कमरे में जेंचेरा होता है जीर जरा से स्मान में रोजानी होती है तब यूल-कण दिलायी पढ़ते है। जसर में चाहिए। दो उपाय है इन कणो को मूल जाने के। एक उपाय तो है कि पूरा बयेरा हो जाये तो इसिलए नहीं दिलायी पढ़ते हैं, बयोकि प्रकार कहा है जि इतते हैं, विलायी पढ़ते हैं, बयोकि प्रकार हो जाये तो नहीं दिलायी पढ़ते ! वयोकि इतना ज्यादा प्रकाश है कि इतने छोटे से यूल-कण दिलायी पढ़ते ! वयोकि इतना ज्यादा प्रकाश है कि इतने छोटे से यूल-कण दिलायी पढ़ते ! वयोकि इतना ज्यादा प्रकाश है जो तह होते से यूल-कण को जाते हैं। तो पढ़ले तो यह फर्क समझ लें कि बहुत से प्रयोग है व्यान के, जो वस्तुत: मूम्लर्क के प्रयोग है, व्यान के प्रयोग नहीं हो उनमें आदमी अपनी चेतना को उदा देता है जोरा वह कही होते । उनने के बाद वहां वाला है। उनने के बाद वहां वाला है। उनने के बाद वहां वाला वहां के विता को उदाने के थे। उनसे कोई काल्त घटित नहीं होती। किन वे वपाय विश्व चेतना को युवाने के थे। उनसे कोई काल्त घटित नहीं होती।

# (१०) ट्रांसंडेण्टल मेडिटेशन या पुनवाक्त की ऊव!

महेष्ठ योगी जिस च्यान की बात सारी दुनिया में करते हैं, बह सिर्फ मूच्छों का प्रयोग है। जिसे वे द्रांसेंडण्डस मेरिटेशन कहते हैं, मावातीत ध्यान कहते हैं, वद प्यान भी नहीं है जीर भावातीत तो ति हिस्तुल नहीं है। न तो दुर्गेंडण्डस है, न सेडिटेशन है। ब्यान दक्किए नहीं है कि वह केवल एक सन्त के जप से स्वयं को मुला लेने का प्रयोग है। और किसी भी शब्द की पुनरुक्ति कार खाद करने जायें तो तन्ता बा जाती है, हि किसी भी शब्द की पुनरुक्ति ते तन्त्रा पेदा होती है, दिन्ती पेदा होती है। अब नीद के जाती है। हो अब नीद के जाती है। तो किसी भी मन्त्र का अपर आप इस तरह प्रयोग करें कि वह आपको लव वे जाय, ज्वा दे, पबका दे, नवीनता न रह जाय प्रसमें, तो मन लव कर पुराने से परेसाल होकर तन्त्रा भी बौर निवा में की जाता है। जिन लोगों को नोद की तक्लीफ है उन लोगों के लिए यह प्रयोग फायदे का है। किसन नो यह ध्यान है, न भावातीत है। नीद की बहुत कोगों को तक्लीफ है। उनके लिए यह प्रयोग फायदे का है। कि ।

लेकिन उस फायदे से ध्यान का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह फायदा गहरी नींद का ही फायदा है। गहरी नींद अच्छी चीज है, बरी चीज नहीं है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा है कि महेश योगी जो कहते हैं, वह बरी चीज है। बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसका उपयोग उतना ही है जितना किसी भी टेंबियलाइजर का होता है। यह टेंबियलाइजर फिर भी अच्छा है, क्योंकि किसी दवा पर निर्भर नहीं रहना पहता है। भीतरी तरकीब है। इसलिए परब में महेश योगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा. पश्चिम में बहुत पड़ा। क्योंकि पश्चिम अनिदा से पीडित है, परब अभी पीडित नहीं है। उसका बनियादी कारण वहीं है। पश्चिम अतिहा रोग से परेशान है। नीद बड़ी सृश्किल हो गयी है। इस-लिए उस प्रयोग से पश्चिम में एक सुख का अनुभव हो रहा है। क्योंकि उसे पाना मुश्किल हो गया है। पूरव में नींद कोई सवाल नही है अभी भी। हाँ. पूरव जितना ही पश्चिम होता जायेगा, उतना ही नीद का सवाख उटता जायेगा। तो पश्चिम में जो लोग महेशयोगी के पास आये. वे बसल में नींद की तकलीफ से परेशाद लोग हैं, सो भी नहीं सकते। वे वह तरकीब भी भूल गये कि जो प्राकृतिक तरकीब थी, नेवरल प्रासेस थी सोने की। उनको आर्टिफीशियल टेकनिक की जरूरत थी ताकि वे सो सकें। लेकिन दो-सीन महीने से ज्यादा कोई उनके पास नहीं रहेगा। भाग जायेगा। क्योंकि जहाँ उसे नीद आने सपी तो बात सत्म हो गयी। तब वह कहेगा, व्यान चाहिए। नीद तो हो गयी, ठीक है। लेकिन अब ? आगे ? वही आगे खीचना मुक्किल है, क्योंकि वह प्रयोग कुल जमा नीद का है।

## (११) ध्यान की दो पद्धतियां

सहावीर मुच्छा- विरोधी थे। इसलिए सहावीर ने ऐसी किसी भी पढित की सलाह नहीं थी, जिससे मुच्छा बाने की जरा भी संभावना हो। यह सहावीर की लगा कि सारत की हुम्परी पढितयों को से है। भारत को दूमरी पढितयों की कि है। कहा वाशिय ने सो पढितयों हैं है। इसले माशिय सारे जगा में सो ही पढितयों हैं च्यान की। मुलत: यो तरह की पढितयों हैं। एक पढित को हम बाह्मण पढित के हैं और एक पढित के हम बाह्मण पढित हैं जिसका नाम अवग पढित हैं। सुवरी को पढित के हैं। सहावीर की जो पढित हैं जिसका नाम अवग पढित हैं। हुमरी को पढित के हैं। सह स्थान पढित कियान की पढित हैं। हमरी को पढित हैं कि स्थान में सिसी साहाण पढित की चाह महीं थी। उनहोंने कहा है कि विशास में ने किसी साहाण पढित की साहा नहीं थी। उनहोंने कहा है कि विशास में

बहुत तो बर यही है, बल्कि थी में निन्यानवे गोके पर बर यही है कि जाप नीर में चके जाते हैं। क्योंकि विश्वान और नींद का गहरा करनर-संबंध है। आपके कम्मी-वन्मों का एक ही अनुस्व है कि वस भी जाप विश्वान किये होते हैं। आप नींद में गये होते हैं। तो आपके चिन्त की एक संस्कारित अवस्था है कि जब भी आप विश्वाम करेगे, नींद जा जायेगी। इसिनए जिनको नींद नहीं आपती है, उनको शंकरर समाह देते हैं रिलंक्शवन की, विधिनोकरण की, जवारत की कि तुम विश्वाम करो, निर्मित हो जायों तो नींद जा लायेगी। इससे करा भी सही है कि जगर कोई विश्वाम में जाये तो बहुत बर सह है कि वह नींद क्रियाओं का सहारा लेना पढ़ेगा, जिनसे नींद दकती हो; अस्यया विश्वाम नींद अस्ताओं का सहारा लेना पढ़ेगा, जिनसे नींद दकती हो; अस्यया विश्वाम

# (१२) महावीर का ध्यान अम पर आधारित है

महाबीर ने उन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया है। महाबीर ने जिन प्रवित्यों का लपयोग किया है वे विश्वास से उल्ही हैं। इसलिए उनकी प्रवित का नाम है श्रम, श्रवण । वे कहते हैं कि श्रमपुर्वक व्यान में जाना है, विश्राम-पूर्वक नहीं । और श्रमपूर्वक घ्यान में जाना बिल्कल उल्टा है विश्रामपूर्वक घ्यान में जाने के। अगर किमी आदमी से हम कहते हैं कि विश्वास करो तो हम कहते हैं हाय पर बीले छोड़ दो, सस्त हो जाओ, शिथिल हो जाओ, ऐसे हो जाओं वैसे मर्दा हो गये। श्रम की जो पद्धति है वह कहेगा इतना तनाव पैदा करी, इतना टेंशन पैदा करो जितना कि तम कर सकते हो। जितना तनाव पैदाकर सको, उतना बच्छा है। अपने को इतना खीचो, इतना खींचो जैसे कि कोई बीणा के तार को सीचता जला जाये और टंकार पर छोड दे। तो सींचते चले जाओ, खीचते चले जाओ, तीव्रतम स्वर तक अपने तनाव को खींच दो । निश्चित ही एक सीमा आती है कि अगर आप सितार के तार को सींचते जायें तो तार टूट जायेगा। लेकिन चेतना के टूटने का कोई उपाय नहीं है। वह इटती ही नहीं। इसलिए महाबीर कहते हैं, खींचते चले जाओ। एक सीमा बायेगी जहाँ तार टट जाता. लेकिन चेतना नहीं टटती । लेकिन चेतना भी अपनी अति पर का जाती है, क्लाइमेक्स पर का जाती है, चरम पर का जाती है और अनजाने, तुम्हारे बिना जाने विश्वाम को उपलब्ध हो जाती है। मैं अपने हाथ की मुद्दी को बन्द करता जाऊँ, जन्द करता जाऊँ, जितनी मेरी ताकत है द्वारी ताकत कवाकर बन्द करता जाऊँ, तो एक वड़ी जायेगी कि मेरी ताकत वरम पर पहेंद्र कायेगी । अव्याकक में पाठेगा कि मुद्दी ने बुकता मुद्दे को दे के प्रकार करते की और ताकत नहीं है! मुद्दे को बन्द करके की लोकत नहीं है! मुद्दे को बन्द करके की लोकते का उपाय है। और ज्यान रहे कि अगर मुद्दी की बन्द करके कोला जाये, तब जो विकास उपकल्प होता है, वह वहुत जनूरा होता है। वह नीद में कभी नहीं के जाता । बहु बीचा विकास में के जाता है। इसिक्ट एक हा कि तो में निज्यान के संभावना विकास में जाने की है। नीद में जाने की नहीं है। नीद में जाने की नहीं है। वादी में अपाय है। इसिक्ट एक हा कि तो में निज्यान के संभावना विकास में जाने की है। हमा बीचा है, हतना लाना है कि इस तनाब के लिए छड़े हतने जागरण में जाना पढ़ेगा कि वह उस जागरण से एकटम मीद में नहीं जा सकता है, विकास में जान वाता है।

# (१३) पागल हो जाने का खतरा न लें!

सहावीर की पढ़ित अम की पढ़ित है, जिस को तनाव पर ले जाना है।
तनाव दो तरह का हो सकता है। तनाव के लिए महावीर कहते हैं कि वह
गवत प्यान है। ठीक प्यान के लिए कुछ प्रारंभिक वार्ते हैं। उनके बिना वह
प्यान में नहीं उतरा जा सकता है। उसके बिना उतिरोगों तो विकित्त हो
सकते हैं। एक तो ये दस सुत्र को मैंने कल तक कहे हैं, अनिवार्य हैं। उनके
बिना इस प्रयोग को नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन दस सुत्रों के प्रयोग
से खायके व्यक्तित्व में बह स्विति, बह कर्जा और वह प्रक्ति का जाती है,
जिनसे आय चरम तक अपने को तनाव में के जाते हैं। इतनी सामर्थ और
समता आ जाती है कि आप विकित्त नहीं हो सकते। अन्यया अगर कोई
समहावीर के प्यान को सीधा शुरू करे, तो वह विकित्त हो सकता है। पाणक बह
हो सकता है। इसलिए पुलकर मी इस प्रयोग को सीधा नहीं करना। वे पहले
के दस बिहसे अनिवार्य हैं है और प्राथमिक भूमिकाएँ हैं प्यान की, वह मैं आपसे
स्पष्ट कह रहा हैं।

# (१४) रान हुव्यार्ड की सायण्टोळाजी और ध्यान-प्रक्रिया

परिचम में एक बहुत विचारशील बैज्ञानिक ध्यान पर काम करता रहा है। उसका नाम है रात हुब्बाई। उसने एक नये विज्ञान का जन्म दिया है। उसका नाम है सायंटीक्षाजी। ध्यान की उसने जो-जो बार्ते क्षोजी हैं, वे महावीर से बड़ी मेल खाती हैं। इस समय पृथ्वी पर महावीर के ख्यान को निकटतम कोई बादमी समक्ष सका है, तो बादमी हुन्बाई है। जैंगों को तो उसके नाम का भी पता नहीं होगा। जैन सामुजों में तो, मैंने पूरे मुक्क में पूमक होता हो, एक बादमी भी नहीं है, जो महाचीर के प्रमान को समक्ष सकता हो, करने की बात तो बहुत दूर है। प्रवचन ने करते हैं रोज, लेकिन में चिकत हुझा कि पीच-मौच सी, सात-सात सी सामुजों के गण का जो गणी हो, प्रमुख हो, आचार्य हो, बहु भी एकान्त में पूछता है कि व्यान केंसे कर्के? तब उन सात सी सामुजों को क्या करवाया जा रहा होगा, जबकि उनका गुरु पूछता है कि स्थान केंसे करें? निश्चत ही यह गुरु एकान में पूछता है। उतना भी साहस नहीं है कि बार लोगों के सामने पूछ सकें।

हुन्जारं ने तीन शन्दों का प्रयोग किया है व्यान की प्राथमिक प्रक्रिया में प्रवेश के लिए। वे तीनों शब्द महावीर के हैं। हुन्जारं को महावीर के शब्दों का कोई पता नहीं है। उसने तो करेंग्रेजी प्रयोग किया है। उसका एक शब्द है रिम्मिंग्रेजी हो उसका एक शब्द है रिम्मिंग्रेजी हो हो तीनों शब्द महावीर के हैं। रिटिनंग से बाप अच्छी तरह परिधित है—प्रतिकाण। रिम्मिंग्रेजी से हैं। रिटिनंग से बाप अच्छी तरह परिधित है—प्रतिकाण। रिम्मिंग्रेजी से बाप अच्छी तरह परिधित है—प्रतिकाण। रिम्मिंग्रेजी से बाप अच्छी हो हो हो रिटिनंग से बाप अच्छी तरह परिधित के हैं। प्रतिकाण से प्रतिकाण से प्रतिकाण से स्वाचित से स्वाचित का शब्द है से से से स्वाचित का शब्द है से से से से स्वाचित का शब्द है। बही शब्द विश्व है स्वाचित कर कवीर और नानक के पास आदे-जाते सुरति हो गया।। शब्द वहीं है—स्वृति।

रिमेम्बरिंग से, स्मृति से हम सब परिचित हैं। सुबह आपने प्रोजन किया था। आपको याद है। लेकिन स्मृति सदा आस्थिक होती है। क्योंकि जब आप भोजन की याद करते हैं सौफ की, कि सुबह आपने भोजन किया यात्र तो आप पूरी घटना को याद नहीं कर पाते। क्योंकि भोजन करते वस्त बहुत कुछ घट रहा था। चौके में बतन की आवाज आ रही थी, पोजन की सुगव आ रही थी, पत्नी आस-पात सुग रही थी, उसकी दुरुमनी आपके आस-पात मूप रही थी। बच्चे उपदव कर रहे थे, उसकी दुरुमनी आपके आस-पात मूप रही थी। बच्चे उपदव कर रहे थे, उसकी दुरुमनी कोले आ रहे ये या नहीं आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, यहाँ आति स्था पितर भी आपको मूल कितनी लागी थी, मन में कीन से विचार चक रहे थे, कहाँ भागने के लिए आप तैयारी कर रहे थे, यहाँ खाना बा रहे थे लेकिन मम कहाँ आ चुका था, यह टोटण विजयदान थी।

### (१४) आप ज्याज और सेव का फर्क कैसे जानते हैं ?

#### (१६) रात स्रोते समय प्रयोग करें

लगर महाबीर के ध्यान में जाता है, तो रात सोते समय एक प्राथमिक प्रयोग अंतिवार्य है। सोते समय करीव-हरीव वैद्यी ही घटना घटती है जैसा बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु के समय घटती है। जापने सुना होगा कि कभी पानी में हुआ जाने साले लोगा एक लाग में अपने पूरे जीवन को रि-जिब कर सेते हैं। कभी-कभी पानी में हुआ होड़े लावनी बच्च जाता है तो यह कहता है कि जब मैं हुआ रहा था बोर मरना बिन्कुल निष्टित हो गया, तो एक साम जैसे पूरी जिन्दगी की फिल्म मेरे सामने से गुजर गयी, पूरी विज्या में मैंने देख बाली। और ऐसी नहीं कि स्मरण हो, बल्कि सहस्या की फिल्म एक साथ में मैंने देख बाली। और ऐसी नहीं कि स्मरण हो, बल्कि इस तरह देखी जैसे कि मैंने फिर से जो लिया। मृत्यु के क्षण में, आक्रसिक मृत्यु के साथ में, जबकि मृत्यु आस्त्र साथ पढ़ती है, सम्मर्थ के साथ में उपास नहीं रह जाता है और मृत्यु साथ होती है, तह पेसी घटना मटती है। महाबीर के क्यान में असर

उतरना हो तो ऐसी घटना नींव के पहले नित्य घटनी वाहिए। जब रात सोने सर्वे और नींद करीब बाने छगे तो---रि-सीव। स्मृति से शुरू करना पढ़ेगा। सुबह से लेकर सीक्ष सोने तक का स्मरण करें।

# (१७) स्मरण से प्रतिक्रमण की ओर

एक महीने नहरा प्रयोग किया जाये तो जायको पता चलेगा कि स्मृति धीरे-धीर प्रतिक्रमण बन गयी। जब पुरी स्थिति याद बाने लगी। और भी तिन महीने प्रयोग किया बाये प्रतिक्रमण रते लगी नगी। और भी तिन महीने प्रयोग किया बाये प्रतिक्रमण पुत्र जीवन गया। जब जाप रि-िर्धवन करते लगे। कोई नौ महीने के प्रयोग में जाप पायेंगे कि सुबह से लेकर साम तक को किर से जी सकते हैं, दुवारा। बारा भी फर्क नहीं होगा। और बड़े मजे की बात यह हैं कि एक बार जब बाप जियेंगे तो यह ज्याद्या जीवन हो बायेगा, बजाय उसके कि जो जाप दिन में जिये ये। ब्योक्ति उस करते की शो भावी कर करते कि जो जाप दिन में जिये ये। ब्योक्त कर को कि यह उस की प्रचार उलकात ये। अब कोई उलकाद नहीं है। हुव्यादं कहता है कि यह ट्रेक पर बायस सीटकर किर से यात्रा करती है, उस्ती ट्रेक (दिशा) पर। जैसे कि टेप रिकार के आपने सुन लिया दस निमन्द, उस्तर निर्मा के पर किर से हम निर्मा के स्थाप र हम से प्रचार करती होता नहीं। मन के पप पर सब सुरिवित है, जीता नहीं है। मन के पप पर सब सुरिवित है, जीता नहीं है। होता पर हो है। ह

क्षणर महावीर के व्यान में, सामाधिक में प्रवेश करना हो, तो कोई नो महीने का समय—सीम-तीन महीने एक-एक प्रयोग पर—विताना जकरी है। साप करना गुरू करें, पूरी तरह परण कर कि धुवह वे साम तक बाद हुआ, फिर प्रतिक्रमण करें है। पूरी दिवति को याद करें कि किस-कित पटना में कीन-कीन सी पूरी दिवति की। जाप बहुत हैरान होंगे जोर जायको स-वेदनगीकता बहुत वह कायेगी। आप बहुत में सिटिव हो जायेगे। और स्वीद दिव सिट हो जायेगे। अप बहुत के आपके जीने का रह भी बहुत वह बायेगा। व्योकि दूसरे दिन भीरे- छोरे जाप बहुत सी बीजो के प्रति जापकर हो जायेगे, जिनके प्रति आप कमी जागरूक ते जो वे साथ कमी जागरूक ते ये। जब बाप पोजन कर रहे थे, तब बाहर वर्षा भी हो रही थी, उसकी बूरी को टाप भी आती थी। कान सुन रहे थे, केकिन आप दतने साथ स्वीद हो सीन हो का साथ सी सा रही थी, केकिन आप स्वीद साथ सीना रही थी, केकिन आप स्वीद साथ सीना रही थी, केकिन आप

इतने सम्वेदनहीन है कि बहुगन्य आपके भोजन में मिल-जुल नहीं पाती है। तब खिड़की में फूल भी खिड़े थे, लेकिन फूलों का सीभ्यर्थ आपके भोजन में संयुक्त नहीं हो पाता है। आप सम्वेदनहीन है, हमेंसिटिव हो गये हैं। अगर आप प्रतिकरण की पूरी याता करते हैं तो आपके जीवन में सीम्यर्थ के और रस के अनुभव का एक नया आयाम खुलना खुरू हो जायेगा। पूरी घटना आपको जीने में मिस्मी। और जब भी पूरी घटना जी जाती है, जब भी पूरी घटना होती है, तो आप इस घटना को दोवारा जीने की आकोता से मुक्त होने लगते हैं और वास्त्रा जीन होती है।

अपर कोई व्यक्ति एक बार भी किसी घटना से परिपूर्णनया बीत जाये,
पुत्र जाये तो उसकी प्रकार के रिपोट करने की, रोहराने की किस हो
होती। तो करते के खुटकारा होता है और मिलय से भी खुटकारा होता है।
प्रतिक्रमएा मिलय्य जोर अतीत के खुटकारे की विश्व है। फिर इस प्रतिक्रमण को
इतना गहरा करते जाये कि एक घड़ी एसी जा जाये कि अब आप याद न करे,
रि-जिब करे, पुत्रजीवित करे, उस घटना को फिर से जियें और जाय हैरान होंगे
यह पाकर कि वह घटना किर से जियों जा सकती है।

# (१८) पूरे दिन का पुनर्जीवन

और जिस दिन आप उस घटना को फिर से जीने में समर्थ हो जायेंगे उस दिन रात सपने बन्द हो जायेंगे। स्थोंक सपने में बाप वही घटनाएँ फिर से जीने की कोशिश करते हैं, और तो मुख्य मुहाँ करते। बापत जापने रात सोने पहले होशपूर्वक पूरे दिन को पूरा जी लिया है, तो बापने निपटारा कर दिया है, क्लोश्व हो गया है जैटर । बब कुछ यार करने की जरूरत न रही, पुतः जीने की जरूरत न रही। जी-जो छूट गया था, बहु-बह फिर से जी लिया गया। जी-जो रस जपूरा हु गया था, बहु पूरा कर लिया। जिस दिन गया। भी-जो रस जपूरा हु गया था, बहु-बह फिर से जी लिया गया। जी-जो रस जपूरा हु गया था, बहु पुरा कर लिया। जिस दिन जादमी रिश्व कर होता है, उस दिन रात सपने विचार हो जाते हैं। और निवा जिया है को लिया को सिवा हो जाते हैं। वेस संयुक्त प्रटागाई है। जब रात स्था-रश्हित हो जाती है तो दिन विचार-शून्य होने समरा हो जाते हैं। वेस संयुक्त प्रटागाई है। जब रात स्था-रशून होने समरा है। विचार रशून होने हि का सर सहने हैं। कर सकते । इसका यह सत्यक होता है कि बाप विचार नहीं कर सकते । इसका यह सत्यक होता है कि बाप विचार कर सकते हैं। के कर सकते । इसका यह सत्यक होता है कि सार विचार कर सकते हैं। के कर सकते । इसका यह सत्यक होता है कि बाप

तो आपको सजकूरों सें करनापबताहै। आरण पाहेंभी कि नहीं करे,तो भी करनापड़ताहै। और जिस विश्वार को आरण पाहते हैंकिन करें, उसे और भी करनापडताहै। असी आर विल्कुल गुलाम है। अभी मन आपकी मानतानहीं।

### (१६) विक्षिप्तता की मात्राएँ

महाबीर से अगर पूछो तो कहेंगे विक्षिप्त का यही लक्षण है, जिसका मन उसकी नहीं मानता। तो हम सब में उस पागलपन की मात्राएँ हैं। किसी का मन जराकम मानताहै, किसी का जरा ज्यादा मानताहै। किसी का घोडा और ज्यादा मानता है। कोई वहीं काम अपने मीतर ही भीतर करता रहता है, कोई जरा बाहर करने लगता है। बस इतनी ही, मात्राओं के फर्क हैं, डिग्रीज आफ मैंडनेस है। क्योंकि जब तक ब्यान न उपलब्ध हो तब तक आप विकिन्त होगे ही । घ्यान का अभाव विक्षिप्तता है । ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति के सपने शन्य हो जाते हैं। ऐसी हो जाती है उसकी रात, जैसे प्रकाश की वल्लरी मे घूल के करण न रह गये। बहु सुबहु उठता है ..... सच पृथ्विए तो वही आदमी सबह उठता है, जिसने रात स्वप्न नहीं देखे। नहीं तो सिर्फ नीद की एक पर्त ट्रटती है और सपने मीतर दिन भर चलते रहते हैं। कभी भी आँख बन्द करिए, स्वप्न शरू हो जाते हैं। सपना भीतर चलता ही रहता है। सिर्फ ऊपर की एक पर्त जाग जाती है। काम चलाऊ है वह पर्त। उसमें आप सड़क पर बचकर निकल जाते हैं, उसमें आप अपने दफ्तर पहुंच जाते, उसमें अपने आप काम कर लेते हैं आपकी आदत या आपका रोबोट थानी आपके भीतर जो यत्र बन गया है, वह कर लेता है। इतना होश है बस। इसे महाबीर होश नहीं कहते हैं।

रात जब स्वप्न पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तब खुबह आप ऐसे उठते हैं कि उत उठने को आपको भी पता नहीं है कि उत उठने को कितना फतें हैं। कि ति उत उठने को कितना फतें हैं। केंति कित को जिले में स्वति हैं सात हो—पीता, धूंबके सुरे से भरा हुना प्रकाश। जीर किर उस आयसी ने पहली उसे सुरव का जागना देखा हो, सुरव का जगना देखा हो; इतना हो फतें हैं। अभी जिसे आप आगना कहते हैं वह ऐसी ही मही-सी, भीनी-सी, धीमी-सी ली है। सिक्त जब रात स्वप्त समाप्त हो जाते हैं, तब आप सुबह ऐसे उठते हैं, जैसे सुरव का सात है। उस जानी है। सिक्त सुरव हम साप्त हो जाते हैं, तब आप सुबह ऐसे उठते हैं, जैसे सुरव का सार हो उस जानी हुई सेवजा में बिचार आपके मुखाम हो जाते हैं, माधिक

नहीं होते। महाबीर कहते हैं, जब तक विचार बालिक है तब तक ध्यान कैसे हो पायेगा? विचार की मालकियत आपकी होनी चाहिए, तब ध्यान हो सकता है। तब आप जब चाहें तब विचार करें, जब चाहें तब न करें।

# (२०) जागने के समय का प्रयोग

तो नींद के साथ दूबरा प्रयोग मुबह जापने के समय है। जैसे ही जाएँ, वेसे ही प्रतीक्षा करें उठकर कि जब पहला विचार लाता है, उस पहले विचार को पकड़ें कि कब जाता है। धीर-धीर आप हैरान होंगे हुत हैरान होंगे कि जितना आप जागकर पहले विचार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही देर से आता है। कभी भंटों लग जायेगे और पहला विचार नहीं आयेगा। और यह एक घटा विचार-रहित आपको चेतना को शीर्षासन से सीचा वाच करने से सहयोगी बनेगा। आप पैर के बल बड़े ही लकेंगे। स्पीक चंदा कहत दूर की बात है, अगर एक मिनट के लिए भी कोई विचार नहीं आये तो आपको यह खुन दूर को बात है, अगर एक मिनट के लिए भी कोई विचार नहीं आये तो आपको यह हो जायेगा कि विचार न कारे, तो आपको अपने भीतर विचार के अतिरिक्त जो है, उतका दर्शन शुरू हो जायेगा। तब जूल की विचार के अतिरिक्त जो है, उतका दर्शन शुरू हो जायेगा। तब जूल की विचार वारोग। तब जूल की विचार वारोग। तब जापको गेस्टास्ट

## (२१) गेस्टाल्ट के चित्र और ध्यान का प्रयोग

क्षमर आपने कभी कोई गेस्टास्ट चित्र देते हैं, तो इसे आप समक्ष पार्यें । मनोविश्वान की कितावों में नेस्टास्ट के चित्र दिये होते हैं। एक चित्र आप में से बहुत कोगों ने देवा होगा। नहीं देवा होगा तो देवना चाहिए। एक दूव की का चित्र का चित्र कर होते हैं, उनमें एक दूवी का चित्र का चित्र वता होता है। बहुत से मेस्टास्ट चित्र होते हैं, उनमें एक दूवी का चित्र बना होता है। आप उसको चीर से देवें तो बूढ़ी दिवायों पढ़ती हैं, फिर आप देवते ही रहें। वेशते ही रहें, देवते ही रहें। वेशते ही रहें, वेशते ही रहें, चित्र का चाम का चाप। और एक जवान की दिवायों पढ़नी शुरू हो गयी। बहु भी उन्हीं रेवाओं में खिपी हुई है। लेकिन एक बड़े मजे की बात होगी, जब तक आपको दुर्श का चित्र विद्यायों पढ़ेगा, तब तक जवान की का चित्र निव्हादिखायों पढ़ेगा, तब तक जवान की का चित्र निव्हादिखायों पढ़ेगा। बोनों आप एक साथ नहीं देव सकते। यह गेस्टास्ट का मततब है।

मेस्टाल्ट का मतलब है कि पैटनं है देखने के, लेकिन विषयीत पैटनं एक साय नहीं देखें जा सकते। एक जवान की दिखायी पड़ेगी, तो बूढ़ी को जायेगी। चित्र वही है, देखाएं वहीं हैं, लाप वहीं हैं, तुछ बदला नहीं है, लेकिन जायका प्रमान बदल पया है। आप बूढ़ी को देखते-देखते उन्ह गये, परेशान हो गये। प्रमान ने एक परिवर्तन से लिया, उसने कुख नया देखना शुरू किया। क्योंकि प्यान सदा नया देखना शाहता है। जब बहु जवान की, जो जमी तक आपको नहीं दिखामी पड़ती थी, वह दिखायी पड़ गयी। जब मजा यह होगा कि आप तोनों के। एक साथ नहीं देख सकते हैं, शहसन्दिनियलती, युगपद नहीं देख सकते हैं। गहके तो आपको पता भी नहीं या कि हसमें एक जबना चेहरा मी खिया हुआ है। जब जापको पता भी नहीं या कि हसमें एक जबना चेहरा मी खिया हुआ है। जब जापको पता भी नहीं या कि इसमें एक जबना चेहरा मी खिया हुआ है। जब जापको पता भी नहीं या कि इसमें एक जबना चेहरा मी खिया हुआ है। जब जापको पता भी नहीं या कि इसमें एक जबना चेहरा मी खिया हुआ है। तथा नहीं चलेगा। जब आप बुझ को देखना जुरू करेंगे, जबान चेहरा बो वायेगा। गेस्टाएट है यह।

चेतना विपरीत को एक साथ नहीं देख सकती। जब तक आप घुल के कण देख रहे हैं, तब तक आप प्रकाश की बल्लरी नहीं देख सकते। और जब प्रकाश की बल्लरी देखने लगेंगे तब घल के कण नहीं देख सकते। जब तक आप विचार को देख रहे हैं, तब तक आप चेतना को नही देख सकते। जब आप विचार को नही देखेंगे, तब आप चेतना को देखेंगे। और चेतना को एक दफा जो देख ले, उसके जीवन की सारी की सारी रूप-रेखा बदल जाती है। अभी हमारी सारी रूप-रेखा विचार से निर्धारित होती है, घल-करा से। फिर हम।री सारी चेतना प्रकाश से निर्घारित होती है। फिर भी आप दोनों चीओ को एक साथ नहीं देख सकेगे। जब आप विचार देखेंगे, तब चेतना भल जायेगी। जब आप चेतना देखेंगे तब विचार शल जायेंगे। लेकिन फिर आपकी भाहे जवान चेहरा दिखायी पड़ रहा हो, किन्तु आपको बाद तो रहेगा ही कि बूढ़ा चेहरा छिपा हुआ है। आप बूढ़ा चेहरा बैस रहे हों, तब भी आपको याद रहेगा कि जवान चेहरा भी कही मौजूद है, सोया हवा है, छिपा हवा है, अप्रकट है। जिस दिन कोई व्यक्ति निविचार हो जाता है, उस दिन चेतना पर उसका ध्यान जाता है। और एक बार बेतना पर ध्यान वाला खाये तो फिर चेतना का विस्मरण नहीं होगा। चाहे आप विचार में लगे रहें, दूकान पर लगे रहें, बाजार में काम करते रहें, कुछ भी करते रहें; भीतर चेतना है-इसकी स्पष्ट प्रतीति बनी रहती है। बीमार ही जायें, रुक्ता हो जायें, दुखी हो जायें, हाय-पैर कट वार्से, फिर भी चेतना है—इसकी स्पष्ट स्मृति वनी रहती है। बीर जब पाहें तब मेस्टास्ट वयल सकते हैं। ऐक्सिकेट हो रहा है बीर सरीर ट्रट कर पिर पड़ा है, पैर जलता हो गये हैं। जस्पी नही है कि आप पैर स्वक्त पड़ा हों। आप कारोस्ट वस्कते हैं। आप चेतना को देवने करें, सरीर पया। तब सरीर को कोई दुःज नहीं होता। आप शरीर नहीं रहें। जब महावीर के कान में की सियाँ ठांकी जा रही थी तो आप यह मत समस्त्रा कि महावीर आप ही जेंडे सरीर में। आप ही जीते सरीर होते तो की स्विम्यों का सर्द होता। महावीर का गेस्टाल्ट वदल जाता है। बस महावीर सरीर को मही देव रहे होते हैं, वे चेतना को देख रहे हैं। तब सरीर में की सियाँ ठांकी जा रही हों, तो भी वे ऐसी ही मालूम पड़ती हैं जैसे किसी और के सरीर में की सियाँ ठांकी जा रही हैं। खेते कहीं और दूर, डिस्टेन्स पर की बियाँ ठांकी जा रही हैं। महाशीर बही से दूर हो गये। महाबीर सर रहे हैं तो आप ही जैसे नहीं मर गये हैं, उनका गेस्टाल्ट और है। तब महाबीर चेतना को देखते हैं, जो नहीं मरती।

# (२२) जीसस और मंसूर के बदले हुए गेस्टाल्ट

जब जीसस सुली पर लटकाये जा रहे हैं तो उनका गेस्टास्ट और है। जीसस उस शरीर को नही देख गई हैं जो मुली पर सटकाया जा रहा है। जब मंसूर को काटा जा रहा है, तो उनका गेस्टास्ट बीर है। मंसूर उस शरीर को नहीं देख रहा है जो काटा जा रहा ! मंसूर हेंस रहा है। जब कोई पूछता है कि मंसूर कहता है, में इस उस हो हो। जब कोई पूछता है कि मंसूर कहता है, में इस उस हो हो। जो गेसे हैं दुम उसे खुम कोई पूछता है कि लिंदे पुन काट रहे हो, नह मैं नहीं है। ज़क्सीर तेज में हैं दुम उसे खुम नहीं जा रहे हो, तो मुझे हुम अंत को मही हो। यह तो तहीं कर पाते हो। यह निस्तार को परिवर्तन है। इस ती हो। यह निस्तार का कोक्स वस्त गया है, मह कुछ और देख रहा है। तो रामि-विचार के किए तीन प्रक्रियाएँ— युवह पहले निचार की प्रतिकार की प्रतिकार का कोक्स वस्त गया है, मह कुछ जीर देख रहा है। तो रामि-विचार के किए तीन प्रक्रियाएँ— युवह पहले निचार की प्रतिकार की प्रतिकार है। की मां है कि तो नहीं रह कार्या है में स्वार है। वो सी वीचें रह जाती है। हो भी मही रह जाती है। भोजन कर रहे हैं तो दो चीचें रह जाती है। दो भी मही रह जाती है। भीजन रह जाता है।

बगर बृद्धिमान बाबमी है तो दो चीजें होती हैं—मोजन होता है और ओजन करनेवाला होता है। बृद्धिमान से नेरा मतसब जो बोड़ा सोच समऋकर जीता है। जो बिल्कुख ही गैर सोचे-समफे जीता है उन्न के लिए भोजन हो रह जाता है। इसलिए बहु ज्यादा भोजन कर जाता है, क्योंकि भोजन करनेवाड़ा तो मौजूद नहीं था। कल उत्तरे तय किया कि इतना भोजन नहीं करना है। पज्लीस दफेतय कर जुला है कि इतना ज्यादा मोजन नहीं करना है। इसके बीमारी पकड़ती है, रोग बा जाता है। रोग से दुखी होता है, तब कहता है भोजन इतना नहीं करना है। तय कर लिया। केकिन कल जब भोजन करने बैठता है, रो ज्यादा भोजन कर जाता है। बही जीजें खा लेता है जो नहीं बानों मैं। क्यों? इसलिए केकरने वाला मीजूद ही नहीं रह जाता, तिस्त मोजन ही रह जाता है। इसलिए योजन को जितना करवाना है, करवा देता है।

### (२३) तीसरे बिंदु पर वने रहने की कोशिश

जिसको हम थोड़ा बुढिमान जादमी कहेंगे, वह दोनों का होण रक्षता है।
मोजन का भी, भोजन करने वाले का भी। लेकिन महाबीर जिले साशी कहते
हैं वह तीवर का होण है। नह होण इस बात का है कि न तो मैं भोजन हैं
कीर न में भोजन करने बाजा हैं। मोजन हैं, और भोजन ने वाला पारीर
है। मैं दोनों से जलन हैं। एक ट्रांएंगल का निर्माण है, एक जिकोण का, एक
निमुज का। तीवर कोण पर मैं हूँ। इस तीवर कोण पर, इस तीवर बिंदु पर
२४ चंचे रहने की कोशिया साली मान है। कुछ भी हो रह्या है तो तीन हिस्से
साम मोजूद हैं। और मैं तीवरा हूँ। मैं वो नहीं हूँ। ज्यादा मोजूद कर की
बाला एक ही कोण रेखता है। अगर कही प्रकृतिक चिक्तिया से सन्वन्य में
जानकारी बढ़ यथी, तो दूसरा कोण भी देखने स्थात है कि मैं ज्यादा करने
बाला हूँ, त कर छूं। पहले मोजन से एकारस हो जाता ग, अब करने बाला
पारीर है एकारस हो जाता है। अंकर साली नहीं हो जाता। साली तो तब
होता है जब दोनों के पार तीसरा हो जाता है। और जब बह देखता है कि यह
रहा भोजन, यह रहा शरीर, यह रहा मैं—और मैं सवा जलन है।

इसिंसए महाबीर ने पुबकत्व या साक्षी भाव का अयोग किया है। उन्होंने पुबकत्व शब्द का अयोग किया है, जलगपन का। इसको महाबीर ने कहा है येद बिजान । दि साइंस आफ दिवीजन । महाबीर का बपना शब्द है भेद बिजान । बीजों को बपने-कपने हिस्सों ने तोड़ देना। मोजन बही है, वारीर यहाँ है, मैं दोनों के पाएने-क्दाना चेद स्मय्ट हो लावे तो खाली शाव हो जाता है। तो तीन बार्ते स्मरण रखा। रात मींद के समय—स्मरण, प्रतिक्रमण, पुनर्जीवन।
मुबद्द पहले विचार की प्रतीक्षा लाकि अन्तराल दिखयी। एवे और अन्तराल में
गेरटास्ट बद्दल जाये। झूल-कण नहीं दिखाई एकें, प्रकाश की बारा स्मरण में आ
जो तो पूरी समय, ५५ घण्टे उठते, बैठते, सोठे तीसरे बिन्दु पर घ्यान में
सड़े रहता—ये तीन बार्ले खगर पूरी हो जायें तो महावीर किसे सामायिक
कहते हैं वह फलित होती है। तब हम आत्मा में स्थिर होते हैं।

यह जो आत्मिस्परता है यह कोई जड, स्टैगनेन्ट बात नहीं है। असल में उनके लिए शब्द हमारे पास नहीं है। जरू हमारे पास नहीं है। उपल हमारे पास नहीं है। उपल हमारे पास नहीं है। उपल हमारे पास नहीं है, कह तीसर जो उस हमारे पास नहीं है। लेकिन महाजी जैसे लोग सवा ही जो बोलते हैं, जह तीसरे की बात है, 'दि वह'ं की। और हमारी भाषा दो तरह के शब्द आनती है, तीसरे तरह का शब्द नहीं जानती है, तीसरे तरह का शब्द नहीं जानती । इसिलए महाजीर जैसे लोगों के अनुभव को प्रकट करते के लिए दोनों शब्दों का एक लाग उपयोग करने के अविध्यत और कोई साता नहीं के प्रवाद की साता है। अपर हम ऐसा कह सकें, जिससे कोई क्यों साथ होता हो—ऐसी अपीत जो पूर्ण पति है, ऐसा ठहराव जहाँ कोई ठहराव नहीं है, मूलमेन्ट विदाउट मूलमेन्ट, तो शायद हम लाबर दें पायें । हमारे आवर तो सरे बिन्दु से लीते हैं। बीर तीसरे बिन्दु की अब तक कोई भाषा नहीं पैदा हो सकी। शायद कभी हो भी तहीं सकेगी।

# (२४) भाषा का इन्द्र और परिभाषा

नहीं हो घरेगी, इसलिए कि साथा के लिए उन्द्र जरूरी है। आपको कथी स्थाल नहीं आता कि अनर आप सिक्सनते में देखने आये, तो बहाँ दिखा हुआ है—पदार्थ क्या है? जो यन नहीं है। और जब आप मर देखने जायें तो वहाँ विखा है—मन क्या है? जो पदार्थ नहीं है। कैसा पायक्यन है! न पदार्थ का कोई पता है, न मन का कोई पता है, लेकिन व्यास्था वन जाती है। दूसरे के इंकार करने से व्यास्था बना नेते हैं। अब यह कोई बात है कि पुरुष कीन है? जो की नहीं! की कीन है? जो पुरुष नहीं! यह कोई बात है रि यह कोई सिस्तीशन हुई? यह कोई परिमाणा हुई? अन्येश वह है, जो अकाश नहीं! प्रकाश वह है, जो कपेश नहीं! समक से आता है कि विस्तुल ठीक है, से किन विस्कुल सेमानी है। इसका कोई मतलब ही न हुआ। अगर में पूर्णू, वार्यों क्या है? आप कहते हैं जो बाप नहीं। मैं पूर्ण् बार्यां क्या है? तो बाप कहीं। से पूर्ण् बार्या क्या है? तो बाप करीं। यो प्रश्न क्या क्या है? तो बाप करीं। यो प्रश्न क्या क्या है है तो काप कर क्या त्या है। क्या क्या क्या है है । इस्किए विश्वजन में के ज्या मा चल जाता है। सारी भाषा ऐसी ही हैं। इसिए विश्वजन से लगाता क्या को से जा क्या में क्या के स्वीक्ष कार कोच वाला कर क्या रहा है? वह यां करें पे अप कहता के कि स्वीक्ष कार कोच वाला कर क्या रहा है? वह यां करें दे जा मा कहता है कि प्रीवर्ण दे को जोर दससे पंज पर कहता है कि प्रीवर्ण दे को जोर दससे पंज पर कहता है कि प्रीवर्ण दे को जोर कर कर के प्रश्न कर के विष्

मोलेज का, ज्ञान का जो हमारा प्रस है, यह उसी तरह लड़ा हुआ है।
सगर इससे कास चल जाता है। कास चलाऊ है यह ज्ञान। पर इससे कास
स्या का अनुसव नही होता। महासीर जैसे अधित की तकालेक यह है कि वह
सीसरे बिन्दु पर खड़ा होता है। जहाँ चीजें तोशी मही जा सकती। जहाँ ढन्ड
नहीं रह जाता, वहां अनुभूति एक बनती है। और उस अनुभूति की किससे
स्यास्था करें, क्योंकि हमारी साथा यह कहती है कि यह नहीं। तो
किससे व्याच्या करें ? ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है निवंशासक
बंग से। लेकिन यह ठीक नहीं है। यह कहा जा सकता है कि नहीं दुःख
स्वाहित हुयां हित है। लेकिन जब हम स्वत्वब समझते हैं, तो हमारा
स्वा स्वतान्व होता है?

अधान्ति और धान्ति मेरे लिए इन्ह है, महाबीर के लिए इन्ह ने सृक्षित है। हमारे लिए धान्ति का बही मतलब है, जहां अधान्ति नहीं है। महाबीर के लिए मतलब है कि जहां धान्ति भी नहीं, अधान्ति भी नहीं। क्योंकि जब तक धान्ति है, तब तक सोबी बहुत क्यान्ति भौजूर रहते हैं, नहीं तो सांति का पता नहीं चलता है। अगर आप परिपूर्ण स्वस्य हो जागें, तो आपको स्वास्थ्य का पता नहीं चलता है। अगर आप सांत्र भी सांत्र स

#### (२५) कायोत्सर्ग और गेस्टाब्ट का सिद्धान्त

प्पान के बाद महाबीर का तप कायोत्सर्ग है। उसका वर्ष है, जहाँ काया का उसस्य हो जाता है, जहाँ सारीर नहीं बचता है, येस्टास्ट बदक जाता है पूरा । कार्योत्सर्ग का मतनब काया को सताना नहीं है। कार्योत्सर्ग का मतनब काया को सताना नहीं है। कार्योत्सर्ग का मतनब स्टेस्त नहीं है कि हास-पैर काट-काट कर चढ़ाते जाता। कार्योत्सर्ग का मतनब है, ज्यान जब परिपूर्ण शिखर पर पहुंचता है, तो गेस्टास्ट बदस जाता है, काया का उसस्य हो कोई कोई पता नहीं स्ट जाता। निर्वाण या मोज क्या है? संदार का को जाता है, जर दिखर उपलियरेस्त । उसी तरह कारा-अनुमय काया का को जाता है। आप कहेंगे महाबीर तो जातीस वर्ष जिये। प्यान के अनुमय के बाद भी काया थी। असल में वह बापको दिखायी पढ़ रही थी। महाबीर के लिए जब कोई काया था, जबकि हों यह का कार्योत्सर्ग हो यथा था, जबकि हमें यह दिखायी पढ़ रही थी। अस कोई स्वार्य नहीं या। महाबीर का कार्योत्सर्ग हो यथा था, जबकि हमें यह दिखायी पढ़ रही था। महाबीर का कार्योत्सर्ग हो यथा था, जबकि हमें यह दिखायी पढ़ रही था।

बुद के जीवन में बड़ी अद्भृत पटना है। जब बुद मरने लगे, तो शिष्यों को बहुत दुःख हुआ। रोते हुए समी दक्दंठे हो गये। लाखों लोग इक्ट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि अब हमारा क्या होगा? लेकिन बुद ने कहा पामलो, मैं बाजीख साल पहले गर चुला। वे कहने लगे कि माना कि यह बारीर है। लेकिन इस बारीर से मी हमें प्रेम हो गया है। लेकिन बुद ने कहा कि यह बारीर तो बालीख साल पहले विश्वतित हो चुका है। जापान में एक फकीर हुजा है जिन्सी। एक दिन अपने उपरेश में उसके कहा, यूव से जयादा मुठा जादनी जमीन पर कभी नहीं हुजा। स्वीकि जब कर बहु यू तहीं या, तब तक पा। और जिब दिन से वह वृद्ध हुजा, उस दिन से वह है ही नहीं। तो जिल्मी ने कहा, यूव है बुद्ध हुन्य हुन्य स्वाभा की मुंखें हैं। यूव कभी नहीं हुए हैं। नितिस्त ही छोग सबरा गरे। स्वीकि यह फकीर तो बुद्ध का हो जनुयायी था। पीछ यूद्ध की प्रतिमा रसी थी। असी-जमी उसते इस तर दीप चढ़ाया था। एक आदमी ने जहे होकर आस्वर्य से प्रदास करी प्रतिमा रसी हैं। जुद्ध कि ऐसे सब्द तुम बोत रहे हो! पुम कह रहे हो कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं! ऐसी सव्यक्तिक तात! जिल्मी के कहा, जिस दिन से मेरे सीतर काया वो गरी, उस दिन मुक्त देता चला। तुम्हारे नित् में बची थी हैं, लेकिन जिस दिन से सब में न हुजा, उस दिन से बिल्कुल नहीं हो स्था। यह नहीं हो जाने का अस्वित स्वर से में हुज हो जा हुज हो से साथ हुज हों हो। यह एक्सकोजन है। उसके बाद कुछ है, या शुम्य है या पूर्ण है। कह हम आंखरी अतर-तर की बात करें।

अठारहवां प्रवचन

पर्युषण व्याख्यान-माला, बम्बई, दिनांक ३ सितबर, १९७१ कायोत्सर्ग : शरीर को बिदा देने की च्रानता का तप

अर्थः :--

उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिसा संजमो तवो। देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। (कौन सा धर्म ?) ऑहसा, सैयम और तपरूप धर्म। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है,

#### (१) शरीर को विदा देने की क्षमता

महाबीर के साधना सुत्रों में आज बारहवें और अन्तिम तप पर बात

करेंगे। अंतिम तप को महाबीर ने कहा है कायोत्सर्ग-सरीर का छट जाना। मृत्यु में तो सभी का शरीर छट जाता है। शरीर तो छट जाता है मृत्यु में, लेकिन मन की शरीर को पकड़े रखने की आकाक्षानहीं छटती। इसलिए जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह वास्तविक मृत्यु नहीं है, केवल नये जन्म का सूत्रपात है। मरते क्षण भी महाबीर को पकड रखना चाहते हैं। मरने की पीड़ा ही यही है कि जिसे हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह छट रहा है। बेचैनी यही है कि जिसे हम पकड रखना चाहते हैं, उसे नहीं पकड रख पा रहे हैं। दुःख भी यही है, जिसे समक्ताया कि मैं हूँ, वही नष्ट हो रहा है। मृत्यु में नो बटना सभी को घटती है, वही घटना ध्यान में उनको घटती है. जो ग्यारहवें चरशातक यात्राकर लिये होते हैं। ठीक मृत्यू जैसी ही घटना घटती। कायोत्सर्गका अर्थ है उस मृत्युके लिए सहज स्वीकृति का भाव। वह घटेगी। जब ध्यान प्रमाढ़ होगा तो ठीक मृत्यु जैसी ही घटना घटेगी। लगेगा साधक को कि मिटा, समाप्त हुआ। इस क्षण मे शरीर को पकडने का भावन उठे, इसी की साधना का नाम कायोत्सर्ग है। ध्यान के क्षण में जब मृत्यु जैसा प्रतीत होने लगे, तब शरीर को पकड़ने की आकांक्षा, आभीप्सा नहीं उठे, यह शरीर का छूटता हुआ रूप स्वीकृत हो जाये; सहचं, शान्ति से, आहोभाव से, शरीर को बिदा देने की क्षमता जा जाये, उस तप का नाम कायोत्सर्ग है।

मृत्यु और ध्यान की समानता को समक्त लेना जरूरी है, तभी कायोत्सर्न समक्त में आयेगा। मृत्यु में यही होता है कि शरीर आपका चुक गया, अब

और जीने और काम करने में असमर्थ हुआ। तो आपकी चेतना शरीर को छोड़कर हटती है, अपने श्रोत में सिक्ड़ती है। बेतना सिक्ड़ती है श्रोत में, फिर भी चिल पकडे रखना चाहता है। जैसे कोई किनारा आपके हाथ से खिसकता जाता हो. जैसे कोई नाव आपसे दर इटी जाती हो. उस तरह शरीर को हम जोर से पकड रखना चाहते हैं। और शरीर व्यर्थ हो गया. चक गया है, तो तनाव पैदा हो जाता है। जो जा रहा है, उसे रखने की कोशिश से तनाव पैदा होता है। उसी तनाव के कारण मत्य में मर्छी आ जाती है, क्योंकि नियम है, एक सीमा तक हम तनाव को सह सकते हैं, एक सीमा के बाद तनाव बढ़ जाये, तो जिला मुख्ति हो जाता है। मृत्य में इसलिए हम हर बार बहोश मरते हैं। और इसलिए अनेक बार मर जाने के बाद हमें याद नहीं रहता कि हम पीछे भी मर चुके हैं। और इसलिए हर जन्म नया जन्म मालूम होता है, यदापि कोई जन्म, नया जन्म नहीं है। सभी जन्मों के पीछे मौत की घटना छिपी है। लेकिन हम इतने बेहोश हो गये होते हैं कि हमारी स्मृति में उनका कोई निधान नहीं खट जाता है। खौर यही कारण है कि हमें पिछले जन्म की स्मृति भी नहीं रह जाती, क्यों कि मत्यू की घटना में हम बिल्कूल वेही श हो जाते हैं। वहीं बेहोशी की पतं हमारे पिछले जन्म की स्मृतियों को हमसे मखग कर देती है। एक दीवाल खड़ी हो जाती है। हमें कुछ भी याद नहीं रह जाता । फिर हम वही शुरू कर देते हैं, जो बार-बार कर चूके होते हैं।

# (२) जब मृत्यु घटित होती मालूम होती है

ध्यान में भी यही घटना घटती है, लेकिन सरीर के जुक जाने के कारण महती घटती, मन की बाकांखा के जुक जाने के कारण घटती है, यह फर्क होता है। बारीर तो अपी भी ठीक है। लेकिन मन की वारीर को एकड़ने की वो वासता है, यह कुक गई। अब चकड़ने का कोई मन न नहा तो सरीर और चेतन अलग हो जाती है, बीच का तेतु दूट जाता है। जीर जोड़ने बाला हिस्सा है मन, बाकांखा, यखना——वह टूट जाती है। जीर कोड़ेस्तु होए का वो तो हास्सा है मन, बाकांखा, यखना——वह टूट जाती है। जीर कोड़ेस्तु होए का वो तो ती हमा है मन की हमा है की हो ध्यान में निवास और वासना के पिरते ही चेतना जोर खरीर जलता हो जाते ही ही ध्यान में निवास कोड़ बाया है कि नमता हो जो हो हमा की हम की हमा नहीं ही है। बीर जगर का बाय सा हो जाते हो जाते हो जाते हो जाते ही वा माई है। बीर जगर का बायक वायस जीट जाते हो वा बायहां चे चरण घटन नहीं ही भाता है। जगर खायक वायस जीट जाते हो जाना कपनी पूरी

परिणित पर नहीं पहुंच पाता। अगर साधक बापस लौट जाये अयभील होकर इस बारहवें बरण से, तो सारी साधना व्याव हो जाती है। इसिछए महाबीर ने ध्यान के बाद कायोस्सर्ग को अस्तिम तप कहा है।

जब यह सेतु दूटे तो दसे खड़े हुए देखते रहना कि सेतु दूट रहा है। और जब सिर और चेतना बलग हो जाये ध्यान में, तो ध्यभीत न हों। अभय से साक्षी बने रहे। एक सण की बात हैं। एक सण ही अगर कोई ठहन सामोदिस्प में, तो फिर कोई ध्यम नहीं रह जाता। फिर मृत्यु नहीं बरा पाती। जैसे ही सारीर और चेतना एक सण को मो अलग होकर दिखाई पड़े, उसी दिन से समझ लो मृत्यु का सारा ध्य समान्त हो गया। क्योंकि अब आप जानते हैं, आप सोई और ही शारीर जो आप हैं, वह सारीर नष्ट हो जाये तो भी नप्ट नहीं हैं। आप कोई सारी, यह जमृत का अनुमक, यह मृत्यु के ओ अतीत है तथा जात में में में के जो अतीत है तथा जात में में में में मान की होता।

#### (३) कायोत्सर्ग क्या है और क्या नहीं है ?

नुद्ध अपने भिक्तुओं को जाहते थे कि वे मरबट पर रहे और कोगों की लाओं को देखें: अकते, गाड़े जाते, प्रतिकारों द्वारा चीरे-काड़े जाते, भिट्टी में मिख जाते। भिक्तु जुड़ से पुछते हैं कि यह किसबित ? तो बुद्ध कहते, ताकि जुम जान कको कि कामा में बया-चया चटित हो सकता है। और यह जो एक

# (४) आप किसी भ्रष्ट योगी को जानते हैं ?

लेकिन कायोत्समं तक से हम भीट सकते हैं। जैसे पानी को हम गर्म करते हों १०० डिग्री पर तो ९९वीं डिग्री से भी पानी सौट सकता है भाप बने बिना। साढे ९९वी डिग्री से भी लौट सकता है। १०० डिग्री के पहले जरा-सा फासला रह जाये तो पानी बापस लौट सकता है, गर्मी खो जायेगी, बोडी देर में पानी ठंडा हो जायेगा । व्यान से भी वापस लौटा जा सकता है, जब तक कि कायोत्सर्ग घटित न हो जाये । आपने एक शब्द सुना होगा 'भ्रष्ट योगी'। पर कभी स्थाख न किया होगा कि भ्रष्ट योगी का क्या अर्थ होता है। शायद बाप सोचते होंगे कि कोई भ्रष्ट काम करता है, ऐसा योगी। भ्रष्ट योगी का अर्थ होता है, जो कायोत्सर्ग से पहले ध्यान से वापस लौट आया । ध्यान में तो चला गया, लेकिन व्यान के बाद जो मौत की वयडाहट बढी, तो वापस लीट आया, फिर उसका जन्म होगा । इसे घ्रष्ट योगी कहेंगे । घ्रष्ट योगी का अर्थ यह है कि ९९वी डिग्री तक पहेंचकर जो वापस लौट आये। १०० डिग्री तक पहंच जाता है तो भाप बन जाता है, तो रूपान्तरण हो जाता है, तो नया जीवन शुरू हो जाता है, तो नयी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ज्यान ९९ हिग्री तक ले जाता है। १००वीं डिग्री पर तो आपको छलाँग पूरी करनी पड़ती है। वह है शरीर को जत्सर्गकर देने की छलांग।

के किल इस अपनी तरफ से समर्में, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ सरीर माजूम पहता है कि मेरा है। इस में तो ऐसा माजूम पहता है कि में सरीर है। इस मी कोई एहसास नहीं होता है कि सरीर से अवसा भी हमारा कोई होता है कि सरीर से अवसा भी हमारा कोई होता होता है। जो पूर्व पर पीड़ा आती है, तो मूम पर पीड़ा आती है, सरीर को भूक अपती है तो मूम पर पीड़ा आती है, सरीर को सका तहीं हो तो में सक आता है। सरीर और मेरे बीच में तासास्य है, एक आहहेनिट्टी है। हम जूने हैं, संयुक्त है। यह पूज हो गये हैं कि हम सरीर से पूर्व पर कुछ भी हैं। एक इंच भी हमारे भीतर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जिसे मैंने सरीर से अवसा जाना हो। इसिए सरीर के सरीर का जह हो जाते हैं, सरीर का जन समारा जम्म बन जाता है और सरीर का जह समारा जम्म बन जाता है और सरीर का जह समारा जम्म बन जाता है और सरीर का उस समारा जम्म बन जाता है और सरीर का उस समारा जम्म बन जाता है और सरीर का नहीं हो सनता कि किन हम दूर से ही देवने के आदी हैं। सरीर से ही पहचान के सादी हैं। किन हम दूर से ही देवने के आदी हैं, सरीर से ही पहचान के सादी हैं।

# (४) और मुल्ला बाहरी स्रक्षण ही देखते रह गये

सुना है मैंने कि मुल्ला नसन्हीन का पिता अपने अमाने का अक्षा वैस्ता मा । बुद्धा हो पासा बारा । तो नसरहीन ने कहा कि अपनी हुछ कला मूझे सिक्ता लोगों । कई बस्ते तो मैं चिक्ता होता है देखकर कि नाशी तुम बीमार की देखते हो और ऐसी नार्वे कहते ही जिनका नाड़ी से कोई संबंध मालूस नहीं पढ़ता। यह कला घोड़ी मुझे सा बता जाओ। बार को कोई लाशा न घी कि नस्वरहीन यह सीख पायेगा, लेकिन वह नसरहीन को लेकर अपने मंग्रीओं की देखने गया। एक मंग्रीओं की उसने मा हु पाये हैं। वाहर तक कर देखा और कि कि में मा हु मा देखते हैं। वाहर निक्कित हो गयी है। नसरहीन बहुत हैरान हुआ। नाड़ी से केले की कोई लक्ष्य नहीं मिल सकती है। बाहर निक्कित हो गयी है। क्या प्रमान की ही नहीं देखना पढ़ता हो। सार्वे कहता हम देखना है। सहार निक्कित ही स्ता में देखना पढ़ता है। सहार निक्कित हो सही देखना पढ़ता हो। सार्वे कहता हो नहीं देखना पढ़ता लागा सार्वे ने स्ता पढ़ता है। सार्वे के के विश्लव पढ़ता है। बार के पढ़ता की के के विश्लव के ये हैं वे उसके अन्य स्ता लागा ।

दूसरी बार नसरहीन गया। बाप ने नाड़ी पकड़ी मरीज की और कहा कि र देखी बहुत ज्यादा श्रम यत उठाओ। माञुम होता है, पैरो से ज्यादा चलते हो, क्सी की बकान है। बब नुष्हारी जम्म इतनी बलने लायक नहीं रही। बोहा कम बतो। नहरुदीन हैरान हुआ। बारों तरक देखा। इस बार कहीं कोई खिलका भी नहीं है। बाहर लाकर पूखा कि हद हो गयी, नाही से बखते लादमी का पता! बाप ने कहा, नुपने देखा नहीं, उसके जूते के तस्के बिल्कुल विसे हुए मैं, उन्हों को देखकर।

नसरहीन ने कहा कि अब अवली बार तीसरे मरीज को मैं ही देखगा। अगर ऐसे ही पता लगाया जा रहा है तो हम भी पता खगायेंगे। तीसरे वर पहेंचने पर बीमार स्त्री का हाय नसक्दीन ने अपने हाथ में लिया। चारो तरफ नबर डाछो। कुछ दिखायी नहीं पडा। खाट के नीचे नजर डाली, फिर मस्कराया । फिर स्त्री से कहा, देखो तम्हारी बेचैनी का कल कारण इतना है कि तुम जरा वार्मिक हो गयी हो। चर्च जाना योडा कम करी। बन्द कर सकी तो बहुत अच्छा है। यह स्त्री बहुत घबरायी। बाप भी बहा हैरान हुआ। लेकिन स्त्री राजी हुई। उसने कहा कि क्षमा करें। हुद हो गयी कि आप वाड़ी से पहचान गये ! क्षमा करे. यह यस अब दोबारा नहीं होगी। तो बाप और हैरान हुआ। बाहर निकल कर बेटे से पछा कि हद कर दी तमने। तम मऋषे आगे हो गये। थोडा धर्म में कम रुचि छो, चर्च जाना कम करो या बन्द कर दो तो अच्छा हो, और स्त्री राजी भी हो गयी! बात क्या थी? नसरुहीन ने कहा मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। खाट के नीचे देखा तो पादरी को छिपा पाया । इस स्त्री की यही बीमारी है । और देखा आपने कि अपके मरीज तो सुनते रहे, मेरा मरीज एकदम बोला कि क्षमा करो, अब ऐसी भल कभी नहीं होगी।

लेकिन नसस्हीन नैस नहीं बन पाया। बाप के मर जाने के बाद नसस्हीन दो चार मरीजों के पास गया तो मुसीबत में पड़ा। जो भी मरीज उससे चिन्हस्ता करवारे, वह जब्द ही भर गये। निदान तो उसने बहुत किये, लेकिन कोई निदान किसी मरीज को लेक नहीं कर पाया। तो नसहिन बुढ़ापे में कहता हुआ सुना गया है कि मेरा बाप मुस्ते बोखा दे गया। जकर कोई मीतरी तस्कीन रही हो या। बहु सक्षे मुस्ते बाहर के खबज बता गया।

# (६) भीतर की पकड़ के लिए

बाप ने बाहर के लक्षण सिर्फ जीवरी लक्षणों के खोज के लिए कहे। और स्वा ऐसा होता है। महाबीर ने बाहर के खन्नण कहे हैं जीतर के पकड़ कि लिए। परम्परा बाहुर के लक्षण पकड़ लेती है। और फिर कीरे-भीरे बाहुर के खलण ही हाथ में रह बाते हैं और पीतर के जब सूत्र को जाते हैं। नाई के कोई सतक बाहुर को जाते हैं। नाई के कोई सतक बाहुर रह जाता। फिर नक्ष्म हो जा नहीं पहता पता नहीं रहता था कि नाड़ी जंगिंदों के नीचे हैं या नहीं। बहु तो बाद-पास देखकर निवान कर लेता था। सारो परम्परार्थ कीरे-बीरे बाह्य हो जाती हैं और नाड़ी से उनका हाथ पूछ जाता है। तो कायोस्तां का कर्य भी से अवक हतना राय हा जा के कि कपनी काया पर भी कष्ट लाये, तो उसे सह लेना। लेकन च्यान रहे, काया अपनी है, यह कायोस्तां में परम्परा में स्वीकृत है। यह वो मूठी बाह्य-परम्परा है, वह भी कहती है कि अपनी काया पर कोई कष्ट आये, तो बहु कना। यह भी कहती है कि अपनी काया पर कोई कष्ट आये, तो बहु कना। यह भी कहती है कि अपनी काया के उसमें रखने की तैयारी रखना। लेकिन अपनी काया है, यह वा नहीं इतता है। इतती। उसमें रखने की तैयारी रखना। लेकिन अपनी काया है, यह वात नहीं इतता है।

#### (७) तो क्या आत्महत्या भी कायोत्सर्ग मान छी जावे ?

महाबीर का यह मतलब नही है कि काया को उत्सर्गकर देना। क्यों कि महाबीर कहते है, जो अपनी नहीं है उसे तुम कैसे उत्सर्ग करोगे ? तुम कैसे चढ़ाओंगे ? अपने को उत्सर्ग किया जा सकता है, अपने को चढ़ाया जा सकता है. लेकिन जो भेरा नहीं है उसे मैं कैसे चढाऊँगा ? महावीर का कायोत्सर्ग से भीतरी अर्थ है कि काया तुम्हारी नहीं है, ऐसा जानना कायोत्सर्ग है। मैं काया चढा दंगा. ऐसा भाव कायोत्सर्ग नहीं है। क्योंकि तब तो इस उत्सर्ग में भी मेरे की, ममत्व की घारणा मौजूद है। और जब तक काया मेरी है, तब तक मैं चाहे उत्सर्ग करूँ, चाहे भोग करूँ, चाहे बचाऊँ और चाहे मिटाऊँ। आत्म-हत्या करने वाला भी काया को मिटा देता है, लेकिन वह कायोत्सर्ग नहीं है। क्यों कि वह मानता है कि शरीर मेरा नहीं है। इसीलिए मिटाता है। एक शहीद सुली पर चढ जाता है, लेकिन वह कायोत्सर्ग नहीं है। क्योंकि वह मानता है. शरीर मेरा है। एक तपस्वी आपके शारीर को नहीं सताता, अपने शरीर को सता लेता है। लेकिन मानता है कि शरीर भेरा है। तपस्वी आपके प्रति कठोर न हो, लेकिन अपने प्रति बहत कठोर होता है। क्योंकि वह मानता है कि यह शरीर मेरा है। आपको भुखा मले नहीं भार सके, अपने को भुखा मार सकता है। क्योंकि मानता है कि यह शरीर भेरा है। लेकिन जड़ी तक शरीर मेरा है, वहाँ तक महाबीर की कायोत्सर्ग की जो आन्तरिक नाडी है, उस पर आपका हाथ

नहीं है। महावीर कहते हैं कि यह जानना कि शरीर मेरा नहीं है, कायोत्सर्ग है। लेकिन यह जानना बहुत कठिन है। '

इस कठिनाई से बचने के लिए आस्तिकों ने एक उपाय निकासा है। वे कहते हैं कि सारोर मेरा नहीं है, लेकिन परमाश्या का है। महाबोर के लिए को हस भी उपाय नहीं है, क्योंकि परमाश्या को कोई जगह मही है उनकी भारणा में। यह बहुत चक्करदार कात है। आस्तिक, त्याकिषत आस्तिक कहता है कि सारोर मेरा नहीं है, परमाश्या का है, और परमाश्या निर्मा है। ऐसे सब धूम फिरकर सब अपना ही हो जाता है। महाबोर के किए परमाश्या में नहीं है। महाबोर के किए परमाश्या में नहीं है। महाबोर के किए सारा मों नहीं है। महाबोर के किए सारा बहुत कहमून है। वे कहते हैं कि तुम उन्हारे हे, गोर सरीर का है। इसको समफ कें। कोर परमाश्या का भी नहीं है, सारीर सरीर का है। महाबंधिय कहते हैं प्रत्येक वस्तु अपनी है, अपने स्वभाव की है, किसी की नहीं है। मार्शक्यत फूठ है। हक जगत में। परमाश्या को भी मालकियत है। तो फूठ है। कोनरिया फूठ है। कारा स्वर्ध सरीर का है, इसका अगर हम विक्थिण करें तो बात पूरी ख्यान में का जायगी।

# (८) स्टेशन और आदमी : कौन किसका ?

शरीर जिन पदार्थों से बना है, प्रत्येक पदार्थ उसी पदार्थ का है। मेरे भीतर जो क्षाकाश है, वह जाकाश का है। मेरे भीतर जो वागू है, वह बागू की है। मेरे भीतर जो पृष्यों है, वह पृष्यी की है। मेरे भीतर जो अग्नि है, वह लग्नि की है। मेरे भीत जो जन है, वह जल का है। वह जानना कायोरकां है।

क्षमर मेरे भीतर जल न रह जाये, वायु न रह जाये, व्यान न रह जाये तब जो ति पर हु जाये हैं हैं। तब जो सून खेर रह जाता है, जो किंति ति से से रह जाता है, जो किंति ति से से रह जाता है, जो किंति हों हैं। फिर क्या चेर रह जाता है ने अगर वायु मी मैं नहीं हैं, व्याम में मैं नहीं हैं, व्याम नहीं, पृज्यों भी भी नहीं, वो फिर मेरे भीतर लेष क्या रह जाता है ? तो महाबीर कहते हैं सिर्फ जातने की क्षानता लेश रह जाती है। दि कैंपेसिटी टु नों। वारा साल प्रान्त हों हैं। कों पर रह जाती है। तो महाबीर कहते हैं, मैं तो सिर्फ जातना है, जारेना मात्र । इस स्थिति को महाबीर ने फैजल जान कहा है, व्यास हों जाता है, जारेना मात्र । इस स्थिति को महाबीर ने फैजल जान कहा है, व्यास हों, जातना मात्र । इस स्थिति को महाबीर ने फैजल जान कहा है, व्यास हों, जातना मात्र । इस स्थिति को महाबीर ने फैजल जान कहा है, जर जाता है, जाति ता है जान रह जाता है, जिस्त का बोध , जबेदरनेस रह जाता हैं। इस ता ता हैं, क्या जाता है। का ना रह जाता हैं। कीर तो सब को जाता है। का नात्र को कर के ही जो जिसका है वह उसी का है, ऐसा जानना, जनविकृत मासक्यत क करना। लेकिन इस सब अनस्विकृत मासक्यित किंग्रे हो हो स्वार हम्मी कर से ही। वो जारासी क्यार के रा है, वह अपने मकान को कैंते नहीं मानेया कि मेरा है!

# (६) बन्दुकें हमारे नाखुनों का ही विस्तार है

परिचम में इस समय एक बहुत प्रस्थात विचारक है गांशेल मैकलुहान । चह कहता है मकान हमारे धरीर का ही विस्तार है—एसम्बेशन आफ आवद का बाँडीज है। मकान हमारे धरीर का ही विस्तार है, दूरबीन हमारो आंख का ही विस्तार है, बन्द्रक हमारे नास्त्रमों का ही विस्तार है। इसलिए जितना युग वैज्ञानिक होता जाता है, उतना आपका घरीर बड़ा होता जाता है। अगर आज से पांच हजार साल पहले किसी आदमी को मारना होता, तो विल्कुल उसकी खाती के पास खुरा लेकर जाना पड़ता। अब जरूरत नहीं है। अब एक लाइमी को गही खें बैठकर बांधिगटन में भी सारे कोगों की हरण कर देनी हो, तो एक बम चला जायेगा, सबड़ी नष्टर कर देशा। आपका शरीर अब बहुत वड़ा है। अगर मुझे बापको मारना है, तो पास बाने की जरूरत नहीं है। पौच सी फुट दूर से बन्दूक की गोली से बापको मार दूगा। लेकिन वह गोली सिर्फ एससर्टेशन है।

वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के नाखून दूसरे जानवरों से कमजोर हैं। स्विचिए उसने लक्ष-शब्बों का बाविष्कार किया। वे सन्दीट्यूट हैं, नहीं तो लावमी जीत नहीं सकता है जानवरों से। आपके नाखून बहुत कमओर हैं, जानवरों के मुकाबसे। आपके दाँत भी बहुत कमओर हैं, जानवरों के मुकाबसे। अगर आप जावदर से टक्कर कें तो आप गये। इसिनए आपको जानवर से टक्कर केने के लिए सक्टीट्यूट खोजना एवेंगा। जानवर से ज्यादा मजबूत नाखून बनाने पढ़ेंगे। वही नाखून आपके छूरे, तलवारें, लंजर, आके हैं।

बादिग्यों ने जो भी विकास किया है, जिसे आज हम प्रगति कहते हैं, वह उसके शारीर का विस्तार है। इसकिए जितना वैज्ञानिक युग समन होता जाता है, उतना आरम-मास कम होता जाता है। क्योंकि बड़ा शारीर हमारे पास है कियते हम अपने को एक कर रुते हैं। आपका मजान, आपके मकान की दीवाले आपके शारीर के हिस्से हैं; आपको कारें आपके बढ़े हुए पैर हैं। आपके हवाई बहाज आपके बढ़ें पैर हैं। आपको पता हो या न पता हो, आपका रिट्यो आपका बढ़ा हुआ कान है। आपको पता हो या न पता हो, अपका है! आज हमारे पास जितना वड़ा शारीर है, उतना महावीर के वस्त में किसी के पास नही था। इसलिए आज हमारी मुसीबत भी ज्यादा है। तो जो आदमी अपने शारीर को अपना मानता है, वह जपने मकान को भी अपना मानेगा। हुज बढ़ आयेंगे। जितना बड़ा शारीर होगा हमारा, उतने बड़े हमारे दुख बढ़ आयेंगे, क्योंकि उतनी महीवर्ष बढ़ जायेंगी।

#### (१०) शरीर की मालकियत का सवाल

कमी आपने क्याल किया है कि आपकी कार को खरोंच लग जाये तो खगता है कि करीड़-करीड आपकी चमझी को लग गयी। शायद एक दके चमझी को भी लग जाये, तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, जितनी कार को लग जाये पर्यात है। कार आपकी चमकदार चमझी बन गयी। यह आपका जायत्व है, आपके बाहर। महाचीर कहते हैं कि शरीर की जरा सी भी मालकियत अपर हुई, तो मालकियत बद जायेगी और फिर मालकियत का कोई अपन गहीं है। लाज नहीं कल भौद पर फराइत सहा होने वाला है कि वह किसका है। जभी तो वहीं पहुंचते अर हैं हम, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन लाज नहीं कल समझ लड़ा होने वाला है कि वह किसका है। जमर कस और जमरीका के इतना संपर्ध या भाव पर पहले पहुँचने के लिए, तो वह सिक्ष कैजानिक प्रतियोगिता हो नहीं थी। उसमें महरो भावकियत भी है। पहला फम्डा अमरीका का गड़ गया है नहीं। आज नहीं कल किसी दिन अन्तर्राष्ट्रीय अदासत में यह मुक्सा होगा कि चौद किसका है? पहले कीन मालिक बना? इसिप्ट क्सा के बैजानिक चौद की जिसका कम र रहे हैं और वे मंगल तक पहुँचने की कोशिया में लग गये हैं। वसीक चौद किसी मी दिन समझ लड़ा होने ही वाला है मालिक वन ।

इस मालकियत का अब अन्त क्या है ? इसका प्रारम्भ कहाँ से होता है ? इसका प्रारम्भ होता है, शरीर के पास हम जब मालकियत खड़ी करते हैं, तश्री विस्तार शुरू हो जाता है। विस्तार का कोई अन्त नहीं है। और जितना विस्तार होता है, उतने हमारे दुःख बढ जाते हैं। क्योंकि महाबीर कहते हैं, क्षानंद तो वहाँ उपलब्ध होता है, जहाँ कोई अपने शरीर का भी मालिक नहीं है। जो मालकियत करता ही नही । कायोत्सर्ग का अर्थ है---मैं उतने पर ही हैं, जितने पर मेरी जानने की क्षमताका फैलाव हो, वहाँ मैं हूँ, जावने की क्षमता मैं हैं। ध्यान के बाद इस चरण को रखने का प्रयोजन है, क्योंकि ध्यान जापके जानने की क्षमता का अनुभव है। व्यान का अर्थ ही है, वह जो मेरे भीतर ज्ञान है, उसको जानना। जितना मैं परिचित होता है कान्सेसनेस से, चेतना से, उतना ही मेरा जड़ पदायों के साथ जो संबंध है वह विज्छिल होता जाता है। और एक घडी आती है कि भीतर मैं सिर्फ ज्ञान की ज्योति रह जाता है। लेकिन अभी हमारा जोड़ दिये से है, मिट्टी के दिये से । उस ज्ञान की ज्योति से नहीं. जो दिये में जलती है। अभी हम समऋते हैं कि मैं मिट्टी का दिया है। मिट्री का दिया फूट जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं मर गया। ऐसे ही घर में अगर एक मिट्टी का दिया फूट जाये तो हम कहते हैं, ज्योति नष्ट हो गयी। लेकिन ज्योति नष्ट नहीं होती, सिर्फ विराट आकाश में लीन हो जाती है।

#### (११) ज्योति की नयी यात्रा

कुछ भी नष्ट तो होता नहीं इस जगत् में । जिस दिन हमारे शरीर का दिया फूट जाता है, उस दिन भी जो चेतना की ज्योति है, वह फिर अपनी यात्रा पर निकल जाती है। निश्चित ही वह अदृश्य हो जाती है। क्योंकि उसके दृश्य होने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे रेडियो आप अपने घर में लगाये हुए हैं। जब आप बन्द कर देते हैं तब आप सोचते हैं क्या कि रेडियो में जो आवाजें आ रही थीं, उनका आना बन्द हो गया ? वे अब भी आपके कमरे से गुजर रही हैं। वे बन्द नहीं हो गयीं। जब आप रेडियो ऑन करते हैं तभी वे आना शरू नहीं हो जातीं जब आप रेडियो ऑन करते हैं तब आप उनको पकडना शुरू करते हैं, वे दृश्य होती हैं। वे मौजूद हैं। जब आपका रेडियो बन्द पड़ा है, तब आपके कमरे से उनकी ध्वनियाँ गजर रही हैं। लेकिन आपके पास उन्हें पकड़ने का, दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं है। रेडियो आप जैसे ही चान कर देते हैं, रेडियो का यंत्र उन्हें दृश्य कर देता है। ध्ववण में वे आपके पकड में बा जाती हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति का शरीर छटता है, चेतना हमारी पकड के बाहर हो जाती है। लेकिन नष्ट नहीं हो जाती। अगर हम फिर से चसे शरीर दे सकें. तो कह किर प्रकट हो सकती है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नही है कि वैज्ञानिक आज नहीं कल मरे हए आदिमियो को पनरुज्जी-वित कर सकेगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने आत्मा को बनाने की कला पाली. विलिक इसलिए कि वेरेडियो को सधारने की तरकीब सीख गये। इसलिए नहीं कि उन्होंने आदमी की बाल्मा को पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि जो यंत्र बिगढ़ गया था उसे उन्होंने फिर इस योग्य बना दिया कि बात्मा उससे प्रकट हो सके। इसमें बहुत कठिनाई नहीं मालम होती, यह जल्दी हो सम्भव हो जायेगा।

# (१२) साधन से दुख होत हैं

के हिना जैसे-जैते ये चीजें सम्मव होती जाती है वैसे-वैते हमारी काया का मोह बढ़ता चला जाता है। अगर आपको मरने से भी बचाया जा सकता है, तबतों आप और जोर से मानने लगेंगे कि मैं बारीर हूँ। चगेंकि हारीर बच जाता हैं हो में बच जाता हैं। मुख्य की प्रमति एक तरफ से, दूसरी तरफ से हास है और बडा पतन है। एक तरफ हमारी समफ बढ़तों जाती है, दूसरी तरफ हमारी समफ बढ़तों जाती है, दूसरी तरफ हमारी समफ बढ़तों जाती है, दूसरी तरफ हमारी समफ बढ़तां का हो हो चीच जो जाती है। करीब-करीब ऐसा लगतां है कि हमारी समफ बढ़त कम होती चली जाती है। करीब-करीब ऐसा लगतां है कि हमारी समफ बढ़त कम होती चली जाती है। कहा बार मानकर बढ़ती जाती है। उसमें चेतना का कोई वाधार नहीं है। इसलिए आदमी आव हुनिया में सलिधक जानकर मालूम पहला है, चिर भी इससे ज्यादा का बारी

समाज खोजना कठिन है। महाबीर जैसे व्यक्ति तो इसको पतन ही कहेंगे, इसको विकास नहीं कहेंगे। वे कहेगे कि पतन है। क्योंकि इससे द:ख बढ़ा है, आनन्द नहीं बढ़ा है। कसीटी क्या है प्रगति की ? कि आनन्द बढ़ जाये। लेकिन होता यह है कि साधन बढ जाते हैं. तो द.ख बढ जाता है। हमारा फैलाव बढ गया. मालकियत बढ़ गयी और दृ:ख बढ़ गया। अब हम ज्यादा चीजों की चिन्ता करते हैं। महावीर के जमाने में इतनी चीजों पर लोग चिन्ता नही करते थे। सब हमारी चिन्ताएँ बहुत ज्यादा हैं। चिन्ताएँ हमारी बहुत दर निकल गई हैं। चाँद तक के लिए हमारी जिन्ता है। जिन्ता बढ जरूर गई है, लेकिन निश्चिन्त नेतना का कोई अनुभव नहीं रहा। कायोत्सर्ग का अर्थ है शिष्टता के जगत से संबंध तोड लेना । कैसे तोडेंगे ? जब तक आप व्यान में नहीं उतारेंगे, तब तक कायोत्सर्ग की बात जो मैं समझा रहा हैं. वह ठीक-ठीक ख्यास मे नहीं आ सकेगी। लेकिन समकाता है ताकि जायद कभी ध्यान में उतारे तो ख्याल में आ जाये कि शरीर से कैसे छुटेने ? इसके लिए एक तो निरन्तर स्मरण रखें कि शरीर मैं नहीं हैं, निरन्तर स्मरण कि घारीर मैं नहीं हैं; चलते, उठते, बैठते, निरन्तर स्मरण कि मैं शरीर नहीं हैं। यह निषेधात्मक है, निगेटिव है। लेकिन किसी भी प्रतीति को तोडना हो तो यह जरूरी है। और हम जो भी मानकर बैठते हैं, वह हमें प्रतीति होने लगता है। तो दो में से एक हमें छोड़ना पड़ेगा। या तौ आत्मा में नहीं हैं, इस प्रतीति में हमें उतर जाना पड़ेगा, बदि शरीर मैं हैं, इसको हम गहरा करते हैं। या शरीर मैं नहीं हूं इसको हम प्रगाढ़ करते हैं, तो 'में अत्मा है' इसका बोध धीरे-धीरे जागना शुरू हो जायेगा ।

# (१३) मुल्ला शराब छोड़ें कि पत्नी!

मुल्ला नसक्दीन एक दिन जपने घराब घर में बहुत बदास बैठा था। मिर्मों ने पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? मुल्ला ने कहा कि परेशानों यह है कि परती ने जाज जरहोनेटम दे दिया है जाकियों और कह दिया है कि जगर जाज रात तत्त कि घराद के वार हो कि त्या तो वह मुक्के छोड़कर जपनी मी के घर चली जायेगी। तो मित्रों ने कहा, यह तो बड़ी कि तिमों है अड़ी मुक्किल है। इससे तो तुम बड़ी करिनाई है, बड़ी मुक्किल है। इससे तो तुम बड़ी करिनाई में पड़ोंगे। क्योंकि नित्रों ने सोचा कि शराब छोड़ने में मुख्ल मसर्हीन को धारी कि विमान है हो में स्वान के कहा कि तुम समक्त नहीं पर रहे हो। कि जाम है तो होगी, जाई विक निस हर केदी मम् जै कहा, सेकिन मैं तो सहर ज्यादा कभी जनुषव करना उनकी जाने से। मित्र ने कहा, सेकिन मैं तो

समक्ता था कि तुम सराब छोड़ दोगे और किंठनाई अनुभव करीगे। नसब्हीन ने कहा, मैंने बहुत सोचा। दो में से तो एक ही हो सकता है। या तो सराब छोड़कर मैं कठिमाई बनुभव करूँ या पत्नी को खोड़कर कठिनाई अनुभव करूँ। फिर मैंने तय किया कि पत्नी को छोड़कर ही कठिनाई अनुभव करना ठीक है। क्योंकि पत्नी को छोड़कर कठिनाई याराब में सुनाई जा सकती है, लेकिन सराब छोड़कर पत्नी के साथ कुछ भूता नहीं जा सकता, बल्कि और सराब मी ही याद बाती है। दो में छे एक तय करना ही है।

स्रीर एक घटना उसके जीवन में है कि सन्ततः एक बार परनी उसे छोड़कर ही चली गयी। मुख्य सामने दारस स्रपने चर में देश है करेला। एक सिक सामा। मुख्य सामने दारस स्रपने चर में देश है करेला। एक सिक साम। मुख्य स्ताम सीता हों है। वानकर मिकास में रखी है, स्रीर वह देश है। मित्र ने कहा, मैं बढ़ी रे परेशानी में हैं। दुःख ही नहीं बचा, मुलाई क्या ? हस्तिए खारस सामने रखकर देश हैं, सोच पहा है कि दुःख ही न बचा तो मुलाई क्या ? हस्तिए खारस सामने रखकर देश हैं, सोच पहा है कि दुःख ही न बचा तो मुलाई क्या ? हमी परेशानी में हूँ। घार चर्क विकल्प है, लाटर पेट है। जिन्दगी में प्रतिपन, प्रति कदम विकल्प हैं। क्या साम हो मुलाना ही पहेगा। स्वपर सासना को मुलाना ही पहेगा। स्वपर सासना को मुलाना ही पहेगा। स्वपर सासना को स्त्र करना है। खारी में हैं, हि सुक हम हिकल तोहना कहरी है। और लोक में जरा भी कि टिमाई नहीं है, सिक हमिलल तोहना जहरी है। कोर तोई में जरा भी किटमाई नहीं है, सिक हमिलल तोहना जहरी है। हो तो स्त्र के में जरा भी किटमाई नहीं है, सिक हमिल को प्रदेश करने की सात है। साप बही सोचले हैं से साम ति है। बुद ने कहा है, विचार ही सब्द स्त्र काता है। दिवार ही सच्त हो सचन हो स्त्र काता है। साप स्त्र सोचल हो स्त्र करने की सात है। साप बही सोचले हैं से साम ते हैं। इंद ने कहा है, विचार हो सब्द सार ऐस स्त्र के सहा है। स्त्र काता है। साप स्त्र सोचल हो स्त्र सुवार हो स्त्र के सहा है। साप स्त्र सोचल हो साप सही सोचले हैं से साप से सार से परिस्तत हो आप साम हो है। सार हो सार सार से परिस्तत हो आता है। साप हो हो सार हो सार से परिस्तत हो आता है।

# (१४) अमरीकी अभिनेत्री जब सैन्ह्न में छोगों की दादी पर सावन छगाती थी

अमरीका की एक बड़ी अभिनेत्री थी ग्रेटा गारको। उसने अपने जीवन संस्मरणों में जिला है कि एक छोटे से विचार ने मेरी इसेज को तोड़ दिया। ग्रेटा गारको एक छोटे से नाई-बाई में, संजून में लोगों की दाड़ी पर साधुन कमाने का काम करती थी, अब तक बहु र राता की नहीं हो गयी तब तक। उसे पता ही नहीं था कि वह कुछ और भी हो सकती है और यह तो वह सोफ

भी नहीं सकती थी कि वह अमरीका की ओब्ठतम अधिनेत्री हो सकती है। सीर २२ साल की उम्र तक जिस लड़की को अपने सौंदर्यका पतान चला ही तो मानाजा सकता है कि कभी पतान चलेगा। उसने अपनी आत्म-कथा में लिला है कि एक दिन कान्ति घटित हो गयी। एक आदमी आया और मैं उसकी दाही पर सावन लगा रही थी। उसे दो चार पैसे दाही पर सावन लगाने के मिल जाते थे। उस आदमी ने कहा तम कितनी सन्दर हो। और मैंने पहली दफे जिन्दगी में किसी को कहते सुना कि मैं कितनी सुन्दर हैं। और ग्रेटा गारबो ने लिखा है कि मैंने पहली दफे आईन में गौर से देखा और मेरे भीतर सब बदल गया। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा घन्यवाद। क्यों कि मफ्ते मेरे सौन्दर्य का कोई पता ही न था, तमने स्मति दिला दी। उस आदमी ने दोबारा आईने में देखा और उस ग्रेटा गारबों की तरफ देखा और कहा कि लेकिन यह हआ क्या? जब मैंने कहाया, तो तूइतनी सुन्दर न थी। मैंने तो सिर्फ एक औपवारिक, शिष्टावार के वश कहा था। लेकिन अब मैं देखता हं कि त सबमच सन्दर हो गयी। यह आदमी एक फिल्म डायरेक्टर था। और ग्रेटा गारबो को अपने साथ ले गया। ग्रेटा गारबो श्रेष्टतम सन्दरियों में एक बन गयी। हो सकता या कि वह जिन्दगी भर दाढी पर साबन लगाने का काम करती रहतीं। लेकिन एक छोटा-साविचार और प्रतिमा, इमेज जो उसके अपने अन सन में थी. वह बदल गयी। तो असली सवाल आपके भीतर आपका तादात्म्य और आपकी प्रतिमा के बदलने का है। आप जन्मों-जन्मों से मानकर बैठे हैं कि मैं शरीर हैं। बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि आप शरीर हैं। सब तरह से आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप शरीर हैं। यह आदो-हिप्नोसिस है। यह आत्म-सम्मोहन है। आप कहेंगे कि सम्मोहन से कहीं इतनी बढी घटना घट सकती है ? तो मैं आपको दो एक घटनाएँ बताऊँ तो शायद स्याल मे आ जाये।

#### (१४) पत्नी को बच्चा और पात को प्रसव-पीडा

अमेजान नदी के किनारे एक कबीजा है बादिवायों का। यह बहुत जनूठा है। मैंने आपसे पीछे कहा है कि फ्रेंच बान्टर छोरेच्जो क्लियों को बिना दर्द प्रसंक करवा देता है सिर्फ बारणा नदयने से, सिर्फ यह कहने कि दर्द पुस्तार पेदा किया हुआ है। तुम विधिक्त हो जाको और बच्चा पैदा हो आयेगा बिना पीड़ा के। हम यह मान भी सकते हैं कि सायद समझाने-मुफाने से की के मन पर ऐसा भाव पड़ जाता होगा। लेकिन दर्व हो होता है। लेकिन क्या आपको कभी करना होता है। उस कसी है कि पत्नी को जब बच्चा पैदा होता हो, तो पति से पट में भी दर्द होता है। उस कसीले में होता है। और वहाँ जब पत्नी को बच्चा होता है। एक कोटरों में पत्नी बन्द होती है, दूसरी कोटरों में पत्नी बन्द होता है। पत्नी को बच्चा होता है। पत्नी को बच्चा होता है। पत्नी को बच्चा होता है, पत्नि को दर्द होता है। यह हकारों साल हो हो रहा है। और जब पहली दक्ता उस कबीले में दूबरे जाति से लोग पहुंचे, तो वे चिकत हो गये कि मह चया हो रहा है? यह हो क्या रहा है? यह तो मरोसे की बात हो नहीं मालून पहली है। लोकिन पता चला कि उनके कबीलों में कियों को कभी परीक्षा की आर पाया कि बह कारपीनक कही है। हो होता है। बाकररों ने भी परीक्षा की और पाया कि बह कारपीनक कही है। हथे रेट में हो रहा है, सारी कंपहिया मिकुडी जा रही हैं। असी पत्नी के पट में होता है बच्चा की देश होते वक्त से पता पता कि बहु का सार्व होता है। तो होता है वच्चा की देश होता है। तो होता है। होता है हा चा होते हैं। वसी पत्नी के पट में होता है बच्चा की देश होते वक्त से पता पता की होता है। तो होता है वच्चा की देश

# (१६) स्त्री सबलाः पुरुष अबला

यह सब सम्मोहन है. जाति का सम्मोहन । जाति हजारों साल से ऐसा भानती रही है, वही हो रहा है। वही हो रहा है। और वही हो जाता है जो हम मानते हैं। पति को ददंहो सकता है, अगर जाति की यह घारणा हो। इसमें कोई अडचन नहीं है। क्योंकि हम जीते सम्मोहन में हैं। हम जी मानकर जीते हैं वही सक्रिय हो जाता है। और हमारी चेतना की मानने की क्षमता अनंत है। यह हमारी स्वतन्त्रता है, यही मनुष्य की गरिमा है। यही उसका गौरव है कि उसकी चेतना की क्षमता इतनी है कि वह जो मान ले, वही घटित हो जाता है। अगर आपने मान लिया है कि आप शरीर हैं, तो आप शरीर हो गये । और यह सिर्फ आपकी मान्यता है, यह सिर्फ आपका भरोसा है, यह सिर्फ आपका विश्वास है। क्या आपको पता है कि ऐसे कबीले हैं, जिनमें स्त्रियाँ साकतवर है और पुरुष कमजोर हैं ? क्योंकि वे कबीले सदा से ऐसा मानते रहे हैं कि स्त्री ताकतवर है, और पुरुष कमजोर है। जैसे अगर कोई आदमी यहाँ कमजोरी दिखाये, तो आप कहते हैं कैसा नामदं है! कबीले में कोई पुरुष ऐसा नहीं कह सकता। क्यों कि वहाँ मदंका लक्षण यही ही है कि वह कमजोरी दिखाये। उस कबीले में अगर स्त्रियाँ कभी कमजोरी दिखाती हैं तो लोग कहते हैं, कैसा मदों जैसा व्यवहार कर रही है। आदमी मान्यता से जीने बाला

प्राणी है और हमारी मान्यता महरो है कि हम बारीर हैं। यह इताबी महरी है कि नींस में भी हमें क्षाव्य रहता है कि हम बारीर है। बेहोबी में भी हमें क्षाव्य रहता है कि हम बारीर है। बात मान्यता को तोड़ना कायरेसियों की सामना का पहला करण है। जो जोग ध्यान तक जाये हैं, उन्हें तो कठिनाई नहीं पड़ेगी। कैकिन जायको तो बिना ध्यान के समक्षना पड़ रहा है, इस्तिए घोड़ी कठिनाई पड़ समक्षती है। जेकिन फिर भी पहला सूत्र यह है कि 'मैं बारीर नहीं हैं' इस गुत्र को अगर रहत हो है। इसे तोड़ है। बोरी की तो बेह यह तो बार मुक्त है जाते है।

# (१७) काशी नरेश का आपरेशन और गीता का अनेस्थीसिया

१६० म में काजी के नरेश की अपेन्डिक्स का ऑपरेशन हुआ । नरेश ने फह दिया कि मैं किसी तरह की बेहीशी की दवा नहीं लुंगा, क्यों कि मैं होश की साधना कर रहा है। ऑगरेशन जरूरी था। उसके बिना नरेश बच नहीं सकता था। चिकित्सक मुश्किल में थे। बिना बेहोशी के इतना बडा ऑपरेशन करना उचित नहीं था। लेकिन किसी भी हालत में मौत होनी थी। नरेश भरेगा अगर ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए एक जोखिम उठाना ठीक है कि होश में ही ऑपरेशन किया जाये। नरेश ने कहा कि सिर्फ मुफ्ते आज्ञादी जाये कि जब आप ऑपरेशन करें, तब मैं गीता का पाठ करता रहें। नरेश गीता का पाठ करता रहा। बढा ऑपरेशन था। ऑपरेशन परा हो गया। नरेश हिला भी नहीं। दर्दकातो उसके चेहरे पर पता ही न चला। जिन छः डॉक्टरों ने वह ऑपरेशन किया वे चिकत हो गये। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हम हैरान हो गये। और इसने नरेश से पछा कि इक्षा क्या? तम्हे दर्दका पता नहीं चला ? नरेश ने कहा, जब मैं गीता पढ़ता हैं और उसमें पढता हैं कि घरीर के मरने से तूनही मरता "नैन छिंदति शस्त्राणि "जब शस्त्र से तूओ छेद दिया जाये तो तुनही छिदता ... तब मेरे भीतर ऐसा भाव जाग जाता है कि मैं शरीर नहीं है। बस इतना काफी है। जब मैं गीता नहीं पढ़ रहा होता हैं, तब मझे शक पैदा होने लगता है और मेरी यह मान्यता कि मैं शरीर हैं, पीछे से लौटने लगती है। लेकिन जब मैं गीता पढ़ता होता है, तब मुझे पनका भरोसा हो जाता है कि शरीर नहीं हैं। उस बक्त तुम मुक्ते काट डालो, पीट डालो, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया है ? पता इसलिए नहीं चलता. क्योंकि मैं उस भाव में हुवा होता हूँ, जहाँ मैं जानता हूँ कि शरीर छेद डाखा आये तो भी मैं नहीं छिदता, घरीर जला डाला जाये तो भी मैं नहीं जलता।

आपके भीतर भी भाव की स्थिति है। आपका मन कोई एक फिक्स्ड एक चिर चीज नहीं है। उसमें पलक्क्यएशन्स हैं, उसमें नीचे-ऊपर ज्योति होती रहती है। किसी क्षण में आप बहत ज्यादा शरीर होते हैं, किसी क्षण में बहुत कम शरीर होते हैं। चौबीस घण्टे बापके मन की भाव-दशा एक नहीं रहती। जब आप किसी एक सुन्दर स्त्री को या सुन्दर पुरुष को देखकर उसके उसके पीछे चलने लगते हैं, तब आप बहुत ज्यादा शरीर होते है। तब आपका पसक्च एशन भारी होता है। आप बिल्कुल नीचे उतर आते हैं, जहाँ 'मैं शरीर हैं रहता है। लेकिन जब आप मरघट पर किसी की लाश जलते देखते हैं, तब आपका पलक्चएशन बदल जाता है। अचानक मन के किसी कोने में, शरीर को जलते देखकर पारीर की प्रतिमा खंडित होती है, उन क्षणों को पकड़ना जरूरी होता है। जब आप बहत कम शरीर होते हैं, उन क्षणों में यह स्मरण करना बहत जरूरी है कि मैं झरीर नहीं हैं। क्यों कि जब आप बहत ज्यादा शरीर होते हैं, तब यह स्मरण करना बहत काम नहीं करेगा, क्योंकि पत इतनी मोटी होता है कि आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पायेगी। यह आपको ही जाँचना पडगा कि किन करणों में जाप सबसे कम शरीर हैं। यद्यपि कछ निश्चित क्षण ही हैं. जिनमें सभी कम शरीर होते हैं। वह क्षण कायोत्समें में आपके लिए उपयोगी होगा ।

#### (१८) संधिकाल का रूपांतरण

पानी है। वैज्ञानिक अब कहते हैं कि जब सायर के पास आपको अच्छा समता है, तो अच्छा लगने का कारण आपके मीतर प्य प्रतियात सागर का होना है। और वह जो प्रश्न प्रतियात सागर है आपके भीतर, वह बाहर के विराट सागर के आप्तात हो जाता है। एक हामेंनी, एक रिजोनेंस, एक प्रतिच्बनि उसमें होनी सुरू हो जाती है।

## (१६) आपको जंगल में अच्छा क्यों लगता है?

जब आपको जयन में जाकर हरियानी को देखकर बहुत अच्छा लगता है,
तो उसका कारण आप नहीं है। आपके मारीर का करना क्षाने को है,
याली दह चुना है। वह रिजोर्नेट होता है। वह हुरे चुन के नीचे जाकर
कंपित होने लगता है। वह उससे सर्वाधित है, उसका हिस्सा है। इसिल्प् प्रकृति के पास जाकर आपको जितना बच्छा नमता है। द्यांने बादमी में बनायी हुई चीजों के पास जाकर जच्छा नहीं साता है। व्यक्ति वहां कोई रिजोनेन्स पैदा नहीं होती। बम्बई की सोवेण्ट की सड़क पर उतना अच्छा नहीं बग सकता, जितना तब जब सींधी मिट्टी की गब आ रही हो और आप पिट्टी पर चल रहे हों और आपके पैर धून को छू रहे हों। तब आपके सारीर और पिट्टी के बीच एक सीतेज प्रवाहित होना पुरू हो आता है।

जब मुजद सूरज निकलता है तब आपके भीतर भी बहुत कुछ पटित होता है। इह एकमण की बेला है, उसको भारत के लोगों ने प्रध्या कहा। संध्या का अर्थ होता है, 'द पीरियह आफ ट्रांजीवान' बरलाहट का बच्च । बरलाहट के बच्च में आपके भीतर आपकी आध्यादियत प्रार्था है। वरलाहट के बच्च में आपके भीतर आपकी आध्यादियत प्रार्था है। उनको बदलना आसान है। बरांकि तब सारे तत्व सराक हो जाते हैं, भीतर बदलाहट हो गयी होती है, सब करत-अपत हो गया होता है। इसलिए हमने संध्या को स्थरण का क्या बनाया। संध्या प्रार्थाना, भजन, पुन, स्वर्था, अपन का सण्य है। उस क्षण में आसानी से आप स्थाप कर सकते हैं। सुजद और सीफ कीमरी चनत ही। राजि १२ वर्ज का राजि पूरी तरह स्थम हो जाती है और सूर्य हमसे सर्वाधिक हर होता है, तब भी एक बहुत उपयोगी क्षण है। तांत्रिकों ने उसका बहुत उपयोग किया है। महाबीर राज-रात बर जापते लड़े रहे। महाबीर राज-रात हा जापते लड़े रहे। सहस्वीर के उसका बहुत उपयोग किया है। आधी रात जब सूर्य कापते स्वति सहत हो तथा होता है। बांचे राज जब सूर्य कापते स्वति सहत हो यह होता है। वांचे तथा होता है। वांचे तथा होता है। वांचे के स्वति स्वत कापते होती है। वांचे भीतर सब सार्य हो गये होते हैं, असीन भी

सो गयी होती है। सब सो गया होता है। आपके शरीर में भी सब सो गया होता है। इस सोये हुए लग का आप उपयोग कर सकते हैं। गरीर जिद नहीं करेगा आपके विरोध में, राजी हो जायेगा। जैते कहेंने कि मैं शरीर हूं, तो खारीर नहीं कहेगा कि नहीं हैं। शरीर सोया हुआ है। इस क्षण में आप कहेंने कि मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर कोई रेसिस्टेंस, कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं करेगा। इसलिए आधी रात का क्षण कीमती रहा है।

#### (२०) चेतना के बदलते हुए गियर

या फिर जब आप रात सोने जाते हैं, जामने से जब बाप सोने में जाते हैं, तब आपके भीतर गियर बहलता है। आपने कभी स्थाल किया है कार में लियर बहलते हुए? जब आप रक गियर से दूबरे गियर में गाड़ी को डालते हैं, तो शीच में न्यूटल से गुजरते हैं। उस जगद से गुजरते हैं, जहां कोई गियर नहीं होता। क्योंकि उसके बिना गुजरे आप दूबरे गियर में गाड़ी को डालत नहीं सकते। तो जब राज काम सोने हैं और जागने से जीन की तहें तो आपने को निर्माण के नहीं सकते। तो जब राज काम सोने हैं और एक अण को आप गुटुल में, तटस्य गियर में होते हैं, जहां न आप शरीर होते हैं, न आरमा। जहां आपकी कोई माम्यता काम नहीं करती। उस लग में आप को भी माम्यता दीहरा दीने बहु आपमें गहरा परिवर्तन कर जायेगी। इसिलए रात सोते हुए यह रोहराहों के सम्बन्ध काम में को हिए तो आपने स्वाप को कि हम साथ को कि काम में काम नहीं करती। उस लग में काम नहीं करती। उस लग में काम काम नहीं करती। उस लग में काम काम नहीं करती। अपने से बनद हो जाये, तो साथर उस साथ के साथ सम्बन्ध बैठ जाये। उस सण में अगर यह माब प्रयोग के साथ सम्बन्ध बैठ जाये। उस सण में अगर यह माब प्रयोग काम काम के सि क्या कर जाये कि मैं सरीर नहीं हूं। जब आपने ततन स्थानतित कर रहे हैं तो बह माल आपने गहरे अवेलन में काण तात है।

#### (२१) नींद में दी जाने वाली शिक्षा

अभी कस में एक शिक्षा की नवी पढ़ित ईजाद हुई है हिल्मोपेडिया — मींब में शिक्षा देना। उसमें वे इसी बाल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत पुरति दिनों से लोग प्रभु स्मरण करते हुए, आरम स्मरण करते हुए सीते थे। मैं सीजता हूँ कि आप जो फिल्म देलकर आते हैं, उसकी कहानी को दोहराते हुए सीते हैं। उस क्षण जो भी आप थोहरा रहे हैं, वह आपके भीतर गहरा चन्ना आयोगा। अगर आप गलत दोहराते हैं, तो आप आरमहत्या कर रहे हैं। लावकी पता नहीं है कि आप कमा कर रहे हैं। हिल्मोपेडिया में कस में आज कई लाल विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। रेडियो स्टेबन थे ठीक करत पर उन सबको सूचना सिलती है कि वे दस बजे सो जायें। जैतें ही १० बजे, वे सो जाते हैं। १० बजकर ११ मिनट पर उनके कान के पास तकिये में लगा हुआ यन्त्र उन्हें सूचनाएँ देनी खुरू कर देता है, जो भी उन्हें सीखना है। अगर फेंच भाषा सीखनी है, तो फेंच भाषा की सूचनाएँ जुरू हो जाती हैं। और वैज्ञानिक चिकत हुए हैं कि जागने में हम जो चीज तीन साल में सीख सकते हैं, सोने में हम तीन सत्ताह में सीख जाते हैं।

इससे बहुत जल्दी दुनिया में काति घटित हो जायेगी और स्कूल में बच्चे दिन में न पढ़कर रात में ही जाकर सो जाया करेंगे। दिन मर केल सकते हैं। एक अमें में जच्छा होगा, स्वरोकि बच्चों के खेल छिन जाने से भारी नुस्तिष्ठ हुए है, वे खेल ठानो वासस मिस्र जायेगे। या रात घर में भी वे सो सकती हैं, स्कूल जाने को कोई जरूरत नहीं होगी। उनको बही भी शिक्षा दी जा सकती है। वे कभी-कभी परीक्षा देने स्कूल जा सकते हैं। बभी तो नीद में परीक्षा छेने का कोई उपाय नहीं हैं। परीक्षा जागने में छेनी पड़ेगी। लेकिन नीद के साथ बहुत ज्यादा मुक्त रूप से माइक और रिसेन्टिव हैं, इस बात को बैज्ञानिकों ने स्वीकार कर छिया है।

#### (२२) सर्वाधिक ब्राहक क्षण

 हु— सूर्य की बदलाहट या आपको चेतना की बदलाहट का करण । बीमारी से जब आप स्वस्य ही रहे हों या स्वस्य से अचानक आप बीमार हो गये हों के अचान आप सामर हो गये हों जोर तो उस करने से एस्सिटने हों जो तो तो उस करने आप को उसकी एक्टम के एस्सिटने हों जोर तो उस करने आपके पीतर इतना परिवर्तन होता है, बेतना इतने ओर से अटके से बदलती हैं कि अपर आप उस करने होता है, बेतना इतने ओर से अटके से बदलती हैं कि अपर आप उस करने हमरण कर लें कि सी सी रही हों तो उस से समरण कर ते से हों जो वर सो समरण करने से हो जो नहीं होगा, वह एक स्पार करने से हो जायेगा। जब आपको कार टकरताती है तब आपको एक्टम क्याल आता है कि मरा, मैं शरीर हूँ, अब मरा, गया। इसलिए एस्सिडनेट का, बुर्टना का उपयोग किया जा सकता है। "मैं शरीर नहीं हूँ वह आपके भीतर महरा जिस भीति के सके, वे सब अपोग करने और हूँ। तो कायोसिंग की यह पहली पहला पटना पटनी है। कीकन वह नकारास्मक है।

### (२३) सम्भोग के बाद के क्षणों में

दसरा विधायक अनुभव भी जरूरी है कि मैं आत्मा है। इस विधायक अनुभव को भी स्मरण रखनाकीमती है। इसको स्मरण रखने का भीक्षण है। इस स्मरण को रखने का भी सकमण काल है। इस स्मरण को गहरा करने का भी आपके भीतर अवसर और भौका है। कब ? जैसे आप सम्भोग के बाद बापस लौट रहे हैं। जब आप सम्भोग के बाद वापस लौट रहे होते है. तो आप जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त आप सबसे ज्यादा कम दारीर हो जाते हैं। काम-वासना के बाद आप जब वापस लौटते हैं. तब आप सिर्फ फस्टेशन और विषाद में होते हैं। ऐसा लगता है कि व्ययं भूल, गलती और अपराध में गये। न जाते तो बेहतर था। यह ज्यादा देर नहीं टिकेगी बात। घडी दो घडी में आप अपनी जगह बापस लौट आयेंगे। लेकिन सम्भोग के क्षांग के बाद शरीर में इतने भटके लगते हैं कि उसके बाद आपको 'शरीर नहीं' की प्रतीति और 'मैं भारमा हैं की प्रतीति करने का अदस्त मौका होता है। तन्त्र ने इसका परा जपयोग किया है। इसलिए आप में से कोई अगर तत्र से बोड़ा भी परिचित रहा है तो यह जानकर हैरानी होगी कि तंत्र ने संभीग का भी उपयोग किया है ध्यान के लिए । क्यों कि सम्भोग के बाद जितने गहरे में यह बात मन में उठायी जा सकती है कि मैं आत्मा हैं, उतनी किसी और करण में उठानी बहत मश्किल है। क्योंकि उस वक्त शरीर टट गया होता है। शरीर की आकांझा बुक्त गयी होती है। शरीर के साथ तादात्म्य जोड़ने का भाव मर गया होता है। यदापि यह ज्यादा देर नहीं टिकेशा। और अगर आपकी आदत मजबत हो गयी है, है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अक्सर लोग सम्मोग के बाद चुपवाप सो आयेंग। सोने के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सुमेगा। लेकिन सम्मोग के बाद का क्षण बहुत कीमती हो सकता है। केकिन इमें तो स्थाल भी नहीं रहता है कि हम भूल करते हैं, अपराध करते हैं।

# (२४) बेटिकन के पोप और पापों की सूची

मैं ने मुना है कि वेटिकन के पोप ने अपने एक वस्तव्य में कहा कि ईसाइयत में १४३ वाप है, निस्तित पाप । हुनारों पत्र वेटिकन के पोप के पास पहुँचे कि हमें पता ही नहीं वा कि इतने पाप हैं, छपा करके पूरी सूची भेजों । वेटिकन का पोप बहुत होगन हुना । इतने लोग क्यों उत्सुक है सूची के लिखा । मुस्ता नसहींन ने भी उसके। पत्र भेजा । उसने सच्ची बात क्लि ही । उसने क्लिया कि जब सें मुंतुन्हारा वस्तव्य पढ़ा है, तब से मुक्ते ऐसा सम रहा है कि हम कितना सूकते रहे । इतने पाप हमने किये ही नहीं। दो-चार पाप ही करके अपनी जिज्यों गुजार रहे हैं। जलने से अह सो शि जिन्दों । कितना हम हम कितना हम मिस पर गये, कितना हम सूक गये । और जिन्दों चोड़ों हम कि कितना हम मिस पर गये, कितना हम सूक गये । और जिन्दों चोड़ों वा हो है कि कितना

आदमी का जो मन है, वह ऐसा ही है। आपको सबर लगे कि १४३ पाय हैं, तो आप भी घर जाकर सोचेंगे और मिनती करेगे। बो-चार-मीच ही मिनती में आते हैं। बहुत ज्यादा पाय हुए तो मिनने के लिए दस उँगीलयां काफी हैं। बहुत ज्यादा पाय हुए तो मिनने के लिए दस उँगीलयां काफी हैं। बाप रे, १४३? चूक गये, जिन्दगी बेकार गयो, जो गये मोचे। इनने हो सकते ये ओर नहीं किये! मुक्ता जिस दिन मर रहा था, पुरोड़ित ने जलसे कहा कि अब सामांग को परमात्मा से। परचात्माय कर तरो। मुख्या ने कहा, क्या खाक परचाताय करें। मैं परचाताय यह कर रहा हैं कि जो पाय मैंने नहीं किये, वे कर ही लिये होते तो अच्छा था। यथों कि अब माफी हैंदी मौनानी थी, तो एक के लिए मौगा कि दस के लिए मौगा, क्या फर्क! पर पुन कह रहे ही कि परमात्मा दयाजु है, बगर वह दयाजु है, एक भी माफ कर देता, तो हम नाहक चूके। पूरे ही कर लेते तो तीक था। मैं पछता रहा हूं। मुख्या ने कहा, जकर पछता रहा हूं के किन जन पारों के छिये वो मैंने नहीं किये हैं।

#### (२४) हाय ! हमने जम कर पाप न किये

मरते वक्त आदमी पछताता है उन पापों के लिए, जो उसने नहीं किये हैं। लेकिन किसी भी पाप के करने के बाद का जो क्षण है, वह बड़ा उपयोगी

है। अगर आपने कोष किया है, तो कोष के बाद का जो आण है उसका उपयोग करे— काधोलार्थ के लिए। उस वस्त आसान होगा आपको मानना कि मैं आरमा हूँ। उस लग बरीर से हटना जासान होगा। अगर बराब पी वी हो और सुबह हूँ तीवर बन उस हा हो, उस वक्त आसान होगा मानना कि मैं आरमा हूँ। उस वक्त सारीर के अठि एक तरह को ग्लानि का भाव होता है और इस तरह का भाव सहज, सरसता से पैदा होता है। अब बीमारी से उट रहे हैं, तब आसान होगा मानना । अर-ताल में आकर बढ़े हो आर्थ, वहां मानह आपना सहज सरसता से पैदा होता है। अब बीमारी से उट रहे हैं, किया आपना होगा मानना । अर-ताल में आकर बढ़े हो आर्थ, वहां मानह आपना से लोग लटके हुए हैं। किसी की टॉर्न बेंबी हुई है। वहां बढ़े ही किया में बारी में की होरों बेंबी हुई है। वहां बढ़े ही काफी है उसर के लिए। वहां आसान होगा। मरपट पर जाकर सोचना आसान होगा कि मैं सरीर हूं, तो वे जो सामने तटके हुए रूप दिखायों परेंगे, जो हो हो जा आपने होगा। मरपट पर जाकर सोचना आसान होगा। मरपट पर जाकर सोचना आसान होगा। के से सरीर हैं। जिन आपना होगा। मरपट पर जाकर सोचना आसान होगा। के सी आसा हैं, उनको चूके मत, स्मरण करें। दो स्मरण जारी रहीं। निवेष रूप से कि भी सारीर नहीं हैं, विचायक रूप से कि भी सारा हैं।

श्रीर तीसरी, आलिरी बात । वारीर का जो तत्व है वह उसी तस्व से संविति है, जो हमारे बाहर फंला हुआ है। मेरी आँख में जो प्रकाश है, बहूर स्वत्त का है। मेरे हाथों में जो मिट्टी है, वह पूर्व्य की है; मेरे दारीर में जो प्रमाश है, बहूर सुर्व्य की है; मेरे दारीर में जो पानी है, बहू पानी का है, इसकी स्वराण करें जीर तिरतर स्वराय करते रहें। जो जिसका है, उसी का है। घीरे-डोरे आवके भीतर वह चेतना अलग खड़ी होने लगेंगी, जो शारी नहीं है। बौर वह चेतना बड़ी हो आये और प्यान के साथ उस चेतना का प्रयोग हो, तो आप काशोसर्ग कर पानेंगी। जब प्यान अपनी प्रमाश कर वारी गं जब प्यान अपनी प्रमाश में स्वत्त को कायेगा, परिपूर्णता में और मारीर लगेंगा कि छूटता है, तब आपका मन उसे पकड़ने का नहीं होगा। आप कहेंगे, छूटता है तो प्रमयवाद, आता है तो धन्यवाद आये तो जांगे, धन्यवाद । इतनी सरसता के जब आप प्रमान में सारीर के अपने को अलग करने में समर्थ हो आयेंगें उसी दिन जाप मूत्यू के पार अमृत के अनुमब को उपलब्ध हो आयेंगे। उसके बाद फिर कोई

मृत्यु नहीं है। मृत्यु प्रारीर-मोहका परिणाम है। बमरत्व का बोध खरीर-मुक्ति का परिणाम है। इसे महाबोर ने बाहवी तप कहा है बीर अनितम । क्योंकि इसके बाद कुछ करने को शेष नहीं रह जाता। इसके बाद वह पा लिखा, जिसे पाने के लिए दोड़ थी, वह जान विद्या जिसे जानने के लिए प्राण प्यासे थे। वह जगह मिन गयी जिसके लिए इतने रास्तों पर यात्रा की थी। वह फूल जिल गया, वह सुगन्य बिखर गयी, वह प्रकास जल गया जिसके लिए अनन-कमन्त जमते जम्मे तक अरुकाद है।

कायोरसर्ग विस्फोट है, एक्सप्लोजन है। लेकिन उसके लिए भी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। उसके लिए यही तैयारी करनी पड़ेगी और ज्यान के साय उस तैयारी को जोड़ देना पड़ेगा। ज्यान और कायोरसर्ग जहा मिल जाते हैं, वहीं व्यक्ति जमरस्व को पा लेता है।

#### (२६) तब आदमी को देवता नमस्कार करते हैं!

देवताओं को वसस्कार करनेवाला समाज था। उस समाज मे महावीर का यह कहना कि ऐसे मनुष्य को देवता भी नमस्कार करते हैं, बड़ा कान्तिकारी वक्तव्य है। हम भी सोचेगे कि देवता क्यों नमस्कार करेंगे मनुष्य को।

देवता तो मनुष्य से ऊपर है। सेकिन महासीर नहीं कहते। महायोर कहते हैं, मनुष्य से ऊपर कोई भी नहीं है। मनुष्य की विगिन्दी और मनुष्य की गिराम कोई भी नहीं है। मनुष्य की विगिन्दी और मनुष्य की गिराम कोई से मनुष्य हो गिराम के स्वत्य हुत हो है। मनुष्य हो निक्का से उपर की कहते हैं कि मनुष्य से उपर की कहते हैं कि मनुष्य से तीचे जानेवाला भी और कोई नहीं है। मनुष्य दतना नोचे जा तकता है कि पत्र असे उपर व्यवस्थ हो मनुष्य हतना नोचे जा तकता है कि पत्र असे उपर व्यवस्थ हो मनुष्य हतना नोचे जा तकता है कि विश्व असे पर कार्य। मनुष्य हतना महरा उत्तर तकता है पाप में कि कोई पत्र वैद्या असे से से की असे तहीं है। अगदीनमों को देखकर पत्र बों के पाप का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मनुष्य नक तक नीचे उत्तर सकता है। स्वर्ग तक उपर जा तकता है। देवता पीछे पढ़ जाये, नहां वह बहा हो सकता है। पत्र बाग मिकल आये, वहा वह उत्तर तकता है। मनुष्य की समावना है। पत्र बाग में निकल आये, वहा वह उत्तर तकता है। समावना में पाप भी आ जाता है।

# (२७) पुण्य पाप दोउ बंधन कीन्हा

लेकिन देवताओं के करर क्या स्थित बनती होगी? यह तो महावीर ने कहा है कि नक मनुष्य के दुःख का फल है। स्वर्ग मनुष्य के पुष्य के पार के प्रकार के प्रवाद है। जाता है, सिर्फ एक जनह कभी समाप्त नहीं होती—अब कोई आदमी पार और पुष्य दोनों के पार उठ जाता है। पुष्य भी कमें है, पाप भी कमें है। गाप से भी बंधन लगता है—
पुष्य से भी। महावीर ने कहा, पार का बंधन लोहे की जंतीरों जैसा है। पुष्य से भी वासन लगता है, बहु सोने के बापूचणों जैसा है। लेकिन दोनों में पार उठ जाता है,
। महावीर कहते हैं: बहु मनुष्य को पार कीर पुष्य दोनों के पार उठ जाता है,
को कमें के ही पार उठ जाता है, बहु स्वर्ग के भी करर उठ जाता है, वह देवताओं के भी करर उठ जाता है, वह स्वर्ग के भी करर उठ जाता है, वह

आपने दो सब्द सुने हैं, महाबीर और लनेक धर्म उन दो सब्दों का उपयोग करते हैं—स्वर्ग और नकं। महाबीर एक नये सब्द का भी उपयोग करते हैं—मोक्षा। तीन खब्द उपयोग करते हैं महाबीर। नकं, वे कहते हैं उस चित्त दशा को, जहाँ पाप का फल मिलता है। सबगे, वे कहते हैं उस चित्त दशा को, जहाँ पाप का फल मिलता है। मोश, वे कहते हैं उस चिता को कार्य मिलता है। मोश, वे कहते हैं उस चिता को अवस्था हो, जहाँ पाव कर्म मिलता है। मोश, वे कहते हैं उस च्याव में साम हो आते हैं और चेदना अपने स्वभाव में सीन हो हो आती है। निद्वत ही वेसी चित्त दशा में देवता भी प्रणाम करे मनूष्य को तो आवस्थ नही। अभी तो पशु भी हेंसते हैं।

# (२८) डार्विन के बन्दर और उनकी औलार्दे

मैने एक मजाक सुना है। मैंने सुना है कि दूसरा महायुद्ध हो गया और सब समाप्त हो गया, कही कोई आवाज नहीं सुनावी पड़ती थी, तो एक घाटों में एक गुका से एक बन्दर बाहर निकला। उसके पीछे उसकी प्रेयसी बाहर निकली। यह बन्दर उदास बैठ गया और उसने अपनी प्रेयसी से कहा, क्या सोचती हो? 'खैंक बी स्टार्ट इट आाल ओवर अमेन?' क्या हम आवसी को फिर पैदा करें? किस बादमी नहीं कि आवामी बन्दरों से लिया है। कभी तीसरा महायुद्ध हो आये तो बन्दरों है कि स्वादमी वस्त्रों से क्या हम उसके स्वादम करें। किसन वह बन्दर कहता है, 'खैंन बी स्टार्ट इट आस ओवर अमेन?' क्या कर रे किन वह बन्दर कहता है, 'खैंन बी स्टार्ट इट आस ओवर अमेन?' क्या फिर करने जैंसा भी है या अब रहने दें?

मुता है मैंने कि जब शांविन ने कहा कि आदमी बन्दरों से पैदा हुआ है, तो आदमी ही नाराज नहीं हुए, बन्दर भी नाराज हुए । क्यों कि बन्दर आदमी को सदा अपने एक अन्य की तरह देखते रहे हैं, जो रास्ते से भटक गया । केकिन जब शांविन ने कहा, यह 'इन्होंच्यूबन, है, विकास है, तो बन्दर नाराज हुए । उन्होंने कहा, हसको हम विकास मानते । यह आदमी हमार पतन नहीं कहा, स्वको हम विकास नहीं गहुंची । इसर आदमी बहुत नाराज हुए, क्यों कि आदमी मानते में कि हम ईक्यर से पेदा हुए हैं और शांविन ने कहा बन्दर से, तो बादमी मानते में कि हम ईक्यर से पेदा हुए हैं और शांविन ने कहा बन्दर से, तो बादमी को बहुत दुःस लगा। उसने कहा, यह कि हो ह

सकता है ? हम ईश्वर के बेटे हैं। यह सुनकर बन्दरों को हैंसी आर गयी कि आदमी जैसा है, वैसी हालत में तो पशु भी उसको प्रशास नहीं करेंगे।

महाबीर तो बादमी की उब स्थिति की बात कर रहे हैं, जैसा वह हो सकता है, जो उसकी बरितस संभावता है, जो उसमें प्रकट हो सकता है। जब उसका बीज पूरा सिल जाये जोर फूल बन जाये तो निश्चित हो बेबता भी उसे नमस्कार करते हैं।

ऐसे २१४ मुत्र हैं। जब एक सूत्र पूरा हुजा। वेकिन इस सूत्र की मैंने इस मिति बात की हैं कि जगर यह एक सूत्र भी जापकी जिन्दगी में पूरा हो जाये, तो बाकी २१२ की कोई जरूरत नहीं हैं। सागर की एक बूंद भी हाय में जा जाये, तो सागर का सब राज होण में जाता है और एक बूंद के रहस्य को भी कोई समक्र छे तो पूरे सागर का भी रहस्य समक्र में जा जाता है। दूसरी यूद को इसीचिए समक्रना पड़ता है कि एक बूंद से नहीं समक्र पड़ा। दूसरी बूंद को समक्रना पड़ता है, फिर तीसरी बूंद को समक्रना पड़ता है। किकिन एक बूंद भी बगर पूरी समक्र में जा जाये, तो सागर में जो भी है वह समक्र में जा जाता है।

इस एक सूत्र में तैंने कोशिया की कि धर्म की पूरी बात आपके क्याल में बा आये। स्वाल में शायद बा भी जाये, लेकिन क्याल कितनी देर टिक ता है! चुएँ की तरह को बाता है। स्थाल से काम नहीं चलेगा। जब ता क्याल में हो, तभी जब्दी करना कि किसी तरह वह कृत्य बन जाये, जीवन बन जाये। इसके लिए जब्दी करना। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो, तभी चोट करना चाहिए। बगर बोड़ा भी लोहा गर्म हुआ हो, तो उस पर चोट करना चुक करना चाहिए। समभने से कुछ समक में न आयेगा। इतना ही समक्ष में जा जाये कि उस समझ से करने की कोई विशा खुलती है, तो पर्यान्त है।

# भगवान् श्री रजनीश हिन्दी साहित्य

| 8        | महाबीर मेरी हृष्टि में     | 80-00   | *?=   | गीता-दर्शन ( पुष्प-२ )                   | 8-00    |
|----------|----------------------------|---------|-------|------------------------------------------|---------|
| 2        | महाबीर-वासी                | 30.00   | 28    | में कौन हूँ ?                            | ₹•••    |
| ą        | जिन खोजा तिन पाइयाँ        | २०∙००   | 30    | <b>ञून्य की नाव</b>                      | ₹•०•    |
| 8        | ईशाबास्योपनिषद्            | १२-००   | * 3 8 | अज्ञात की ओर                             | 5.00    |
| ×        | प्रेम है द्वार प्रभुका     | 5.00    | *३२   | नये संकेत                                | ₹•०₿    |
| Ę        | समुन्द समाना बुन्द में     | 6.00    | ₹₹    | सिहनाद                                   | १-५०    |
| 9        | घाट भुलाना बाट बिनु        | 9.00    | 3,8   | प्रेम और विवाह                           | 8-40    |
| 6        | सूली ऊपर सेज पिया की       | 9.00    | ₹X    | प्रगतिशील कौन ?                          | 8.40    |
| 9        | सत्य की पहली किरण          | ʕ00     | ₹६    | विद्रोह क्या है ?                        | १-५०    |
| ę۵       | सभावनाओं की बाहट           | €.00    | ₹७    | ज्योतिष : अद्वैत का विज्ञान              | 8 - X 0 |
| ११       | अन्तर्वींगा                | €+00    | 36    | ज्योतिष अर्थात् जञ्यात्म                 | १-५०    |
| १२       | ढाई आ खर प्रेम का          | €.00    | *३९   | जन-संस्था विस्कोट : समस्य                | τ       |
| ₹ ३      | मैं कहता आंखन देखी         | €.00    |       | और समाधान (परिवार                        |         |
| १४       | साधना-पथ                   | ×-00    |       | नियोजन का परिवर्धित<br>संस्करण)          | १०५०    |
| <b>१</b> | मिट्टी के दिये             | 4.00    | *Yo   | सत्य के बजात सागर                        | 1.4.    |
| १६       | संभोग से समाधि की ओ        | ₹ ५.००  | 400   | का सामंत्रण                              | १-५०    |
| १७       | बन्तर्यात्रा               | ¥+00    | 4×9   | सारे फासले मिट वये                       | १.२५    |
| ₹ =      | अस्वीकृति में उठा हुाच     | ¥.00    | •     | कुछ ज्योतिर्मय क्षण                      | 8.00    |
|          | (भारत, गाँधी और मेरी       | चिन्ता) |       | सुर्यकी ओर उड़ान                         | 8.00    |
| १९       | प्रेम के फूल               | ¥-00    |       | मन के पार                                | 8.00    |
| २०       | गीता, दर्शन (पुष्प-५)      | Ę-00    |       | युवक और यौन                              | 8.00    |
| २१       | गहरे पानी पैठ              | 4.00    |       | नुबंग जार नान<br>नुबंगनच्यके जन्मकी दिशा | •       |
| 33       | कांति-बीज                  | 8.00    | ,     | प्रेस के पंख                             | 20.0    |
| ₹₹       | पथ के प्रदीप               | 8.00    |       | अमृत-कण                                  | 0.60    |
| २४       | सत्य की खोज                | 8.00    |       | अहिसा-दर्शन                              | 0.50    |
| २४       | प्रमुकी पगडन्डियाँ         | 8-00    |       | पूर्वकाधर्मः पश्चिम                      |         |
| २६       | समाजवाद से सावधान          | 8-00    | . 10  | का विज्ञान                               | ٥٠٧٥    |
| १२७      | ज्यों की त्यों वरि दीन्हीं |         | 48    | ऋति के बीच सबसे बड़ी                     |         |
|          | चदरिया                     | 8.00    |       | दीवार                                    | 0.44    |
|          |                            |         |       |                                          |         |

|                        | विखरे फूल<br>क्रांति की नयी दिशाः न                                                                                                                                   | ०•३५<br>ाई                                                                              | ६१                                                     | कृष्णः विराटकी सारभूर<br>अभिश्यक्ति                                                                                                                                                        | T                                            |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                        | बात                                                                                                                                                                   | 0+₹0                                                                                    | ६२                                                     | गीता-दर्शन                                                                                                                                                                                 |                                              |  |
| *48                    | युवक कीन ?                                                                                                                                                            | 0.30                                                                                    |                                                        | (४ खण्डो में प्रथम दस अध                                                                                                                                                                   | याय)                                         |  |
| 44                     | संस्कृति के निर्माण में सह                                                                                                                                            | <b>{</b> -                                                                              | ξ₹                                                     | नव-संन्यास क्या ?                                                                                                                                                                          |                                              |  |
|                        | योग (जीवन जागृति केन                                                                                                                                                  | <b>द</b> :                                                                              | ξ¥                                                     | मुल्ला नसरुद्दीन                                                                                                                                                                           |                                              |  |
|                        | क्या, क्यों, कसे ?)                                                                                                                                                   | 0.30                                                                                    | ξĶ                                                     | शून्य के पार                                                                                                                                                                               |                                              |  |
| χĘ                     | अविधगत संन्यास                                                                                                                                                        | 0.30                                                                                    | ६६                                                     | बूद-बूंद से घट भरे                                                                                                                                                                         |                                              |  |
| ४७                     | व्यस्त जीवन में ईश्वर की (६ अग्रेजी वार्तीओ का अनुवा                                                                                                                  |                                                                                         | वाद)                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
|                        | खोज                                                                                                                                                                   | 0.24                                                                                    |                                                        | छोटी पुस्तिकाएँ प्रेस                                                                                                                                                                      | में                                          |  |
|                        | प्रेस के लिए बड़ी पुस्त                                                                                                                                               | के                                                                                      | ६७                                                     | काति की वैज्ञानिक प्रक्रिय                                                                                                                                                                 | Ŧ                                            |  |
| ५८                     | मैं मृत्यु सिखाता है                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                        | धर्म और राजनीति                                                                                                                                                                            |                                              |  |
|                        | निवार्ण उपनिषद् ६९ ध्यान नये आयाम                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
| €0                     | ताओ उपनिषद् (सिक्रय ध्यान और कीर्तन घ्या                                                                                                                              |                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                            | घ्यान)                                       |  |
|                        | (दो खण्डों में, प्रथम १९ सूत्र) ७० ध्यान . एक वैज्ञानिक हिट्ट                                                                                                         |                                                                                         | ε                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
|                        | (41 41-01-1) 44-1 ( )                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
|                        | सूचना*विह्न अकित                                                                                                                                                      | पुस्तकें पुना                                                                           | र्दुद्रण                                               | के लिए प्रेस में लम्बित ह                                                                                                                                                                  |                                              |  |
|                        | सूचना*विह्न अकित                                                                                                                                                      | पुस्तकें पुना                                                                           | र्दुद्रण                                               |                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
|                        | सूचना*विह्न अकित                                                                                                                                                      | पुस्तकें पुना                                                                           | र्गुद्रण<br>ादिः                                       | के लिए प्रेस में लम्बित ह                                                                                                                                                                  |                                              |  |
| -                      | सूचना—∗विह्न अकित<br>गुजराती                                                                                                                                          | पुस्तकें पुना<br><b>में अनु</b> व                                                       | र्गुद्रण<br>1दिः<br>१२                                 | के लिए प्रेस में लम्बित हैं<br>त साहित्य                                                                                                                                                   | ı                                            |  |
| 2                      | सूचना—*विह्न अकित<br>गुजराती<br>बन्तर्यात्रा                                                                                                                          | पुस्तकें पुना<br><b>में अनुव</b><br>५०००                                                | र्गुद्रण<br>1दिस<br>१२<br>१३                           | के लिए प्रेस में लम्बित हैं<br>त साहित्य<br>सूर्य तरफर्नु उड्डयन                                                                                                                           | 1 8.00                                       |  |
| ج<br>ء                 | मूचना— *विह्न अकित<br>गुजराती<br>बन्तर्याता<br>संमोगयी समाधि तरफ                                                                                                      | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५.८०                                                       | र्गुद्रण<br>१२<br>१३<br>१४                             | के लिए प्रेस में लम्बित हैं<br>त साहित्य<br>मूर्य तरफर्नु उड्डयन<br>जीवन अने मृत्यु                                                                                                        | ₹.00<br>१.00                                 |  |
| स<br>क<br>४            | सूचना— *चित्र अकित गुजराती बन्तर्याता संभोगयी समाधि तरफ साधना-पय                                                                                                      | पुस्तको पुना<br>में अनुव<br>५.८०<br>४.००                                                | र्गुद्रण<br>१२<br>१३<br>१४                             | के लिए प्रेस में लम्बित हैं<br>त साहित्य<br>मूर्य तरफर्ने उड्डयन<br>जीवन अने मृत्यु<br>केटलीक ज्योतिमय क्षण                                                                                | ₹.00<br>१.00                                 |  |
| २<br>३<br>४            | सूचना— *बिह्न अकित गुजराती बन्तर्याता बन्तर्याता संभीगयी समाधि तरफ साधना-पथ पन्थना प्रदीप                                                                             | पुस्तकें पुता<br>में अनुव<br>५०००<br>२०००<br>२०००                                       | र्गुद्धण<br>१२<br>१३<br>१४<br>१४                       | के लिए प्रेस में लिम्बत हं<br>त साहित्य<br>मूर्य तरफर्नु उड्डयन<br>जीवन अने मृत्यु<br>केटलीक ज्योतिमंग्र क्षण<br>नवीं मनुष्यना जन्मनी                                                      | 8.00<br>8.00<br>0.64                         |  |
| 7 7 8 4 4              | सूचना — श्विह्न अकित गुजराती अन्तर्याता अन्तर्याता संभोगयी समाधि तरफ<br>साधना-पथ<br>पन्थना प्रदीप<br>माटीना दिवा                                                      | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५.८०<br>४.००<br>३.००<br>३.००                               | मुद्रण<br>१२<br>१३<br>१४<br>१५                         | के जिए प्रेस में लिम्बित हं<br>त साहित्य<br>मूर्य तरफर्नु उड्डयन<br>जीवन अने मृत्यु<br>केटलीक ज्योतिमंच क्षण<br>नवां मनुख्यना जन्मनी<br>विशा                                               | १-००<br>१-००<br>०-७५                         |  |
| 7 7 7 8 9 9            | सूचना — श्विह्न अकित गुजराती बन्तयांत्रा संभोगवी समाधि तरफ<br>साबना-पथ<br>पन्यता प्रदीप<br>माटोना दिवा<br>है कोण हूँ ?                                                | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५.८०<br>४.००<br>३.००<br>३.००<br>३.००                       | र्मुद्रण<br>१२<br>१३<br>१४<br>१५<br>१६                 | के लिए प्रेस में लिम्बत हे<br>त साहित्य<br>मूर्य तरफर्नु उड्डयन<br>जीवन कने मृत्यु<br>केटलीक ज्योतिमंत्र क्षण<br>नवी मनुष्यना जन्मनी<br>विशा<br>प्रेमना पावे                               | 8.00<br>8.00<br>0.54                         |  |
| 7 7 7 4 9 4 9 8        | सूचना — ६ चिह्न अकित गुजराती अन्तयात्रा संभोगयी समाधि तरफ साधना-पथ पत्थता प्रदीप माटोना दिवा है कोण हुँ ? कान्त-शैज                                                   | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५-८०<br>३-००<br>३-००<br>३-००<br>२-००                       | र्मुद्रण<br>१२<br>१२<br>१४<br>१५<br>१६<br>१७           | के लिए प्रेस में लिम्बत हे  त साहित्य  मूर्य तरफर्नु जुडुयन जीवन बने मृत्यु केटलीक ज्योतिमंद क्षण नवी मृत्युवा जन्मनी दिशा प्रेमना पाने अमृत-रूण                                           | 8.00<br>8.00<br>0.04<br>0.04                 |  |
| र कि ४ ५ ५ ७ ६ ९       | सूचना श्विल अस्ति गुजराती बन्तयांता सभीयथी समाधि तरफ साधना-पथ पथ्यता प्रदीप माटीना दिवा है कोण कृ ? अस्ति-बीज असात प्रति                                              | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५.८०<br>३.००<br>३.००<br>३.००<br>२.५०<br>२.५०               | र्मुद्रण<br>१२<br>१२<br>१५<br>१५<br>१५<br>१५           | के लिए प्रेस में लिम्बित हैं  त साहित्य  मूर्य तरफ नुं उड्डयन जीवन को मृत्यु केटलीक ज्योतिमंग लग नवी मनुज्यना जन्मनी विद्या अमन्-रूण अहिन्सा-दर्शन                                         | 8.00<br>8.00<br>0.54<br>0.54<br>0.54         |  |
| र कि ४ ५ ५ ७ ६ ९       | सूचना— श्विल्ल अकित गुजराती बन्तयांत्रा संभोगयी समाधि तरफ सावना-पथ पय्यता प्रदीप माटीना दिवा हूँ कोण हूँ ? कान्ति-बीज कात प्रति नवी संकेत                             | पुस्तकें पुना<br>में अनुव<br>५.८०<br>३.००<br>३.००<br>३.००<br>२.५०<br>२.५०               | मुद्रण<br>१२<br>१३<br>१५<br>१६<br>१७<br>१८<br>१८       | के लिए प्रेस में लिम्बत हे<br>त साहित्य  मूर्य तरफर्नु उड्डयन जीवन बने मृत्यु केटलीक ज्योतिमंच कल नर्ना मृत्य्यना जन्मनी दिशा प्रेमना पाने अमृत-हण अहिता-दशेन तरण-विद्रोह                  | 8.00<br>8.00<br>0.04<br>0.04<br>0.04<br>0.40 |  |
| . R R Y Y W 9 11 8 9 0 | सूचना — श्विह अकित गुजराती अन्तराता संभोगयी समाधि तरफ साधना-पथ पण्या प्रदीप माटोना दिवा है कोण हूँ ? क्वान्तिनी अ कातनी अ सर्थन सहिन नवीं संकेत सर्थना अज्ञात साधरनुँ | पुस्तकं पुना<br>मं अनुव<br>५.८०<br>३.००<br>३.००<br>३.००<br>२.००<br>२.५०<br>२.५०<br>१.७५ | मुद्रण<br>१२<br>१३<br>१५<br>१५<br>१५<br>१५<br>१८<br>१९ | के लिए प्रेस में लिम्बत हें  द साहित्य  मूर्य तरफर्नु उड्डयन जीवन कने मृत्यु केटलीक ज्योतिर्मय कण नवी मनुष्यना जन्मनी विशा प्रेमना पाये अमृत-कण कहिन्सा-दर्शन तरफण-विद्रोह प्रान्त समाजवाद | 8.00<br>8.00<br>0.04<br>0.04<br>0.04<br>0.40 |  |

|                            |                                | (        | ą | )          |                               |             |
|----------------------------|--------------------------------|----------|---|------------|-------------------------------|-------------|
| 22                         | गौंबीमां डोकियु अने            |          |   | ४२         | गाँघीजीनी बहिन्सा             | 0.40        |
|                            | समाजवाद                        | o•3¥     |   |            | धर्मं अने राजकारण             | 0.80        |
| 23                         | अभिनव संन्यास                  | 0-40     |   |            | समाजवादयी सावधान              | ¥0.0        |
| 28                         | घ्यान                          | o-9X     |   |            | सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्       | 0.50        |
| 24                         | प्रेम                          | 0.04     |   |            | सन्त, ईश्वर अने अनुभूति       | 0.94        |
|                            | परिवार                         | c-194    |   |            | बन्धन अने मुक्ति              | 0.94        |
| २७                         | संकल्प                         | ००७५     |   |            | ताओ                           | 0.50        |
| २म                         | परिवार नियोजन                  | D.09     |   | ४९         | पूर्णावतार कृष्ण              | 0.50        |
| २९                         | प्रेमनी प्राप्ति               | 0.80     |   |            | गाँधीवादी क्यां छे ?          | 0.40        |
| 30                         | तीर्थं                         | ₹•••     |   |            | मृत्यु पर विजय                | 8.40        |
| 3 8                        | सहज योग                        | 8.00     |   |            | अन्तर्द्रष्टा माचार्य रजनीश   |             |
| ३२                         | अकाम                           | 8.00     |   |            | जी (जीवन चरित्र)              | 0.94        |
| 33                         | सन्यास अने ससार                | 8.00     |   | 43         | अन्तदंष्टा आचार्य रजनीश       |             |
| 3,8                        | प्रेमना फूलो                   | ¥ + 0 0  |   |            | जा (जीवन प्रसगी)              | 0.40        |
| રૂપ્                       | व्यस्त जीवनमा ईश्वरनी          |          |   | 48         | बन्तईष्टा आचार्य रजनीश        |             |
|                            | शोध                            | 0,40     |   |            | जोनी ज्ञानवाणी                | 8.40        |
| ३ ६                        | धर्मविचार नहि                  |          |   | હ્હ        | जीवनना मन्दिरमा द्वार         |             |
|                            | उपचार                          | 0.50     |   |            | छे मृत्युनु                   | 8.00        |
|                            | क्रान्तिनी वैज्ञानिक प्रक्रिया |          |   | ५६         | दिव्य लाकनी चाबी              |             |
|                            | उठ जाग जुवान                   | ०.५०     |   |            | (महावोर-वाणी-१)               | 8.00        |
| 3 €                        | प्रेम, परमात्मा अने<br>परिवार  | 0.94     |   | ૫ છ        | भाव जगतना रहस्य               | •           |
| ٧.                         | परमात्मा क्या छे ?             | c - 19 4 |   | •          | (महावीर-वाणी-२)               | 8.00        |
|                            | गाधीवाद वैज्ञानिक              | 6.04     |   | 45         | शरण स्वीकारूँ छूँ है तमारू    |             |
| • (                        | हिष्टि अ                       | 0.40     |   |            | (महावीर-वाणी-३)               | 8.00        |
| मराठी में अनुवादित साहित्य |                                |          |   |            |                               |             |
| ٤                          | पथ-प्रदीप                      | 5-00     |   | ı          | अभिनव सक्रिय ध्यान            | <b>१-00</b> |
| 2                          | सभोगातून समाधि कडे             | 8.00     |   |            | प्रमाचे पख                    | ०•७४        |
| ą                          | प्रेम-पुष्प                    | 3∙¥ o    |   |            | अहिंसा-दर्शन                  | 0.40        |
| ٧                          | साधना-पथ                       | 00∙€     |   |            | अमृत-कण<br>समाजवाद पासून सावध | ०.५०        |
| ¥                          | क्रांति-बीज                    | २•५०     |   | 14         | रहा                           | 0 · X · 0   |
| Ę                          | सिहनाद                         | ₹-00     |   | <b>१</b> ६ | पांच्यात बुड़ी चे खोल         | २००         |

गुरमुखी (पंजाबी) साहित्य २ योग सान एना अपथ्रोमितो सिमवान (योग . एज स्पॉन्टे-१ साधना-पथ \$.00 नियस हेपनिंग ) २ अहिंसा दर्शन 0.80 पत्रिकाओं के वार्षिक श्रूलक **#३ जीवन जो राज** १ ज्योति-शिखा (हिन्दी त्रैमासिक) ५००० (सिंधी भाषा में) 0.40 २ युकान्द (हिन्दी मासिक) १२००० ग्रीक भाषा में साहित्य ३ ॐ (गुजराती साप्ताहिक) १२००० १ एरन एपी ट्र एपेरपेरन ४ योग-दीप (मराठी पाक्षिक) ५.०० ५ सन्यास अग्रेजी द्वैमासिक) १८०० (बियोन्ड एण्ड वियोन्ड)

पुस्तक प्राप्ति स्थानः

# जीवन जागृति केन्द्र

• २१, इजरायक मोहल्ला भगवान भवन, मस्लिद बन्दर रोड, बाबई - ९ फोन : ३२७६१० ३२१०६४

# AVAILABLE ENGLISH BOOKS OF BHAGWAN SHREE RAJNEESH

# I. Translated from the Original Hindi version :

|     |                                   | ( Postage extra ) |          |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------|
|     |                                   | Pages             | Price    |
|     |                                   |                   | In India |
| 1.  | Path to Self-Realization          | 151               | 5 00     |
| 2.  | Seeds of Revolution               | 232               | 4.50     |
| 3.  | Philosophy of Non-Violence        | 34                | 0.80     |
| 4.  | Who Am 1?                         | 145               | 3 00     |
| 5   | Earthen Lamps                     | 247               | 4.50     |
| 6.  | Wings of Love and Random Thoughts | 166               | 3 · 50   |
| 7.  | Towards the Unknown               | 54                | 1 50     |
| 8.  | From Sex to Superconsciousness    | 180               | 6.00     |
| 9.  | The Mysteries of Life and Death   | 70                | 4.00     |
| 10. | Lead Kindly Light                 | 36                | 1 50     |
| 11. | What is Rebellion!                |                   |          |
|     | II. Original English Books:       |                   |          |
| 12. | Meditation: A New Dimension       | 36                | 2.00     |
| 13. | Beyond and Beyond                 | 32                | 2.00     |
| 14. | Flight of the Alone to the Alone  | 36                | 2.50     |
| 15. | LSD: A Shortcut to False Samadhi  | 25                | 2 00     |
| 16. | Yoga: A Spontaneous Happening     | 27                | 2.00     |
| 17. | The Vital Balance                 | 26                | 1 · 50   |
| 18. | The Gateless Gate                 | 48                | 2 00     |
| 19. | The Silent Music                  | 41                | 2.00     |
| 20. | Turning In                        | 36                | 2.00     |
| 21. | The Eternal Message               | 35                | 2.00     |
| 22. | What is Meditation?               | 58                | 3.00     |
| 23. | The Dimensionless Dimension       | 47                | 2.00     |
|     |                                   |                   |          |

110

20.00

10.00

38. Lifting the Veil

| *25.<br>*26.<br>*27.<br>*28. | Wisdom of Folly Two Hundred Two Meet Mulla Nasrudin Thus Spake Mulla Nasrudin Let Go Beyond Laughter                           | ( New Mulla jokes | v         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| *31.<br>32.<br>*33.<br>*34.  | The Inward Revolution I Am the Gate Seriousness Secrets of Discipleship Dynamics of Meditation The Ultimate Alchemy ( 2 vols.) | 41                | 2.00      |
| III.                         | Critical Studies on Bhagwan                                                                                                    | Shree             | Rajneesh: |
| 36,                          | Acharya Rajneesh · a Glimpse                                                                                                   | 24                | 1 25      |

Note: Star (\*) marked books are in press

37. Acharya Rajneesh : The Mystic of Feeling 240

For enquiries and books please contact:

# JEEVAN JAGRITI KENDRA (Life Awakening Centre)

Israil Mohalla A-1, Woodlands 31, Bhagwan Bhuvan Peddar Road Masjid Bunder Road BOMBAY-26. BOMBAY-9. Tel. 381159

Phones: 327618, / 321085

